# भारत में ब्रिटिश साम्राज्य



#### प्रास्ताविक उपोद्धात

मारे देश में नतीन शिवा की स्थापना हुए एक शताब्दी है। खुकी, पर है कि अधापि हमके शिवा—विशेषतः उद्य शिवा—धँगरेज़ी भाषा ही दी जाती है।

ई सि॰ १८२१ में कलक्ता की 'जनरल कमिटी क्यॉफ़ एड्युकेशन' ने 1 मत प्रकट किया था कि—

ष्मयांत्, देरा का साहित्य बढाना ही हमारी शिवा का श्रन्तिम सक्ष्य है। सन् १८२८ में सर चार्ल्य ट्रेबेलियन ने "हिन्दुस्तान में शिवा" विपयक लेख जिला था उपने भी वस विद्वान ने कहा है—

"Our main object is to raise up a class of persons who I make the learning of Europe intelligible to the people Asia in their own languages."

श्रमांत् हमारा उद्देश्य ऐसे सुशिवित जन तैयार करने का है जो यूरोप विद्या को राशिया के लोगों की बांडि में अपनी साथा द्वारा उत्तार दों।

ई० स॰ १६३६ में लार्ड खांकलेंड (गवनेर-जनरल ) ने धपनी एक प्राप्ती में लिला था कि— "I have not stopped to state that correctness and ele in Vernacular composition ought to be sedulously attito in the superior colleges"

द्यर्थात्, उच विद्यालये में मानुभाषा के निक्त्यों में वाणी का रूप थोर लालित्य लाने पर विरोप ध्यान देने की बात में बिना क रह सकता।

इंस्ट इंडिया कम्मनी ने प्राशा की थी कि ग्रॅमरोज़ी शिशा पाये ने के संसमें से साधारण जनता मे नवीन विद्या का शाप ही शाप धवत. लेकिन यह प्राशा मफल न हुई। प्रतप्य इंस्ट इंडिया कम्पनी से 'येंडि श्राफ कंट्रांस' (निरीज्ञण प्राप्त सर चाल्ने बुड ने एक चिर-समर्गीय लेखन लिएता, माधिमक शिशा से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिशा वा प्रयम्म परचात कम्पनी से हिन्दुस्तान का राज्याधिकार महारानी निष्ट मिनारी से समारीह से नवीन दिशा की ज्यवस्था हुई—स्वधा इंट्रंस्य बहुता कक्त नहीं हुता। यूनिवर्सिटी के स्थापनानन्तर २४-३। बाद भी सर जेम्स पील (बम्बई के कुछ समय तक शिलाधिकारी) र्वितियत कर में शार्षण कर सके थे—

"The dishike shown by University graduates to write their vernacular can only be attributed to the conscious of an imperfect command of it I cannot otherwise expete fact that graduates do not compete for any of the proof greater money than the Chancellor's or Arnold's I at Oxford or Smite's or the Members' Prizes at Cambri So curious an aparity, so discouraging a want of patriot is inexplicable, if the transfer of English thought to the nition were, as it should be, a pleasant everise, and as I fear it is, a tedious and repulsive trial"

स्मारं नव शिचित बन्धुओं ने देशमाधा द्वारा देश का साहित्य बढ़ाया है। इनकार करना श्रकुतज्ञता करना है, तथापि इतना कहना पड़ता है इ साहित्य-समृद्धि जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है।

इसका कारण क्या है ? कई विद्वानों ने इसका कारण देशी आपा का र थाँर वि विवासत्यों में देशी आपा के पटन-पाठन का थामाव माना है। वाम्तविक कारण इससे भी थागे जाकर वेंखना चाहिए। मूल में क्रिंह के परभापा द्वारा विद्यार्थियों को जो विद्या पढ़ाई जाती है वह , बेंशर थास्मा से मेल नहीं जाती। परिणाम यह है ता है कि के उनकी बुद्धि में—मूमि में पत्थर के इन्हें के समान—पडे रहते हैं, तुन भूमि में मिलकर थंकुर नहीं उत्यत्न करने पाते।

दान्तित थीर सुविदित है कि बालक मात्मापा द्वारा ही शिचा में कते हे क्योंकि मातृभाषा शिवा का स्वामाविक वाहन है। इस-ूर्वमिक थीर माध्यमिक शिवा मातृभाषा द्वारा ही होनी ्रें सिद्धान्त रूप में ही हम पेसा नहीं कहते, बर्किक यह व्यवहार व्यवहारनान की सब प्राविमक बीर प्रवेक माध्यमिक शिद्धणशालाओं में त है। जुकी है। तथापि उच शिवा के लिए इस विषय में धभी तह कुछ म नहीं हुआ है । विद्यार्थी उस शिका श्राप्त करने के लिए जब महाविद्यालय रेश करता हे तथ भी मातृभाषा द्वारा ही उच्च शिका प्रहण करना बसके म्वाभाविक देख पड़ता है। इसके श्रतिरिक्त हिन्दुस्तान ऐसा विद्याल देश इसकी एकता साधने के लिए हर एक प्रान्त की (मातु) भाषा के श्रतिरिक्त देश की एक राष्ट्रभाषा होना ग्रावश्यक है। ऐसी राष्ट्रभाषा होने का सिद्ध थार व्यवहारसिद्ध अधिकार देश की सब भाषाओं में हिन्दी भाषा ही है। उचित्र है कि हिन्द के सन विशास न विश्वविद्यालय में प्रवेश तो स्वामाविक मातृभाषा से आगे बड़के राष्ट्रभाषा—हिन्दी—द्वारा ही । प्राप्त करे । वस्तुन प्राचीन काल में जैसे संस्कृत ग्रांश पीछे पाली राष्ट्र थी उनी प्रकार धर्वाचीन काल में हिन्दी है। इस प्रान्त में हिंति का मातमापा के रूप में होता ही है। लेकिन जिन प्रान्तो की यह मेंद्रमापा

नहीं है ये भी इसकी राष्ट्रभाषा होने के कारण माध्यमिक शिया के क्रम में एक अधिक भाषा के रूप में सीस लें और विश्वविद्यालय की कर रिग्र प्राप्त करें; यही बचिन है। तामिल देश की हो कर हिन्दुलान की भाषा सभी भाषाणें संस्कृत प्रकृतादि कम से एक मूल भाषा या भाषामंजल में से उत्पन्न हुई हैं। अत्पन्न उनमें एक कांद्रिक्त साध्य है। इसलिए अन्य प्रान्तीय भी, प्रथमी मातृभाषा न होने पर भी, हिन्दी सहज ही में सीस सकते हैं। ज्ञान-द्वार की च्याभा किता में इससे कुछ न्यूनता ज़रूर वाली है तथापि प्रशाह ही तिसि के लिए इतनी खरा अस्ताभाविकता सह केना वावस्पक है। उत्तर दिया को कहा में यह दुष्कर भी नहीं है; क्योंकि मनुष्य की वृद्धि जैसे वेसे चन्ना नाति है पैसे येसे स्वाभाविकता के पार जाने का सामर्थ भी छा सीमा तक बढ़ता है।

धाधुनिक ज्ञान की उच्च खिला में उपकारक प्रन्य हिन्दी में, क्या हिन्द स्तान की किसी भाषा में, श्रवाणि विवमान नहीं हैं—इस प्रकार का खावेप क श्रॅंगरेज़ी द्वारा विज को प्रचित्तत रीति का कितने ही लेगा समर्थन प हैं। किन्तु इस उक्ति का खन्योग्याथ्य दोण स्पष्ट है, क्योंकि जब तक देश भाषा द्वारा खिला नहीं दो जाती तब तक भाषा के साहित्य का प्रकृतिकत । स्वसम्भव है और जब तक वर्षेष्ट साहित्य न मिल सके तथ तक देश की हारा खिला देश आपरिज साहित्य प्रवाशिक उत्पन्न करके तद्वार विजा हारा खिला देश आपरिज साहित्य प्रवाशिक उत्पन्न करके तद्वार खिला सारम्भ किया जाय। श्रारम्भ में जुरूर धुस्तकें छोटी छोटी ही होगी। लेकिन पर अध्यापकों के उक्त-श्रनुक-दुरुकै खादि विवेचन स्प एवं इष्ट्यूंचे वार्तिक, ताल्य्यंविवरण स्प बृति, भाष्य-टीका, खेडनादि प्रम्थों के होने से साहित्य बढ़ता जायगा श्रीर बीच में सहरहः प्रकटित खैगरेज़ी पुस्तकों का उपरे प्र- । नहीं छुटेगा। अखुत खच्छी तरह से बढ़ भी साथ माय रहकर व सं. । त्या, त्युर, रीति. ये. व्यक्ती, माण की सम्बद्धि भी नवीनता । प्रविकता माप्त करती जायगी। ( \*

नी मिला करेगा चौर इससे चर्चिक कार्य भी देग्गा। इति शिवम्।

इस इष्ट दिशा में काशी-विश्वविद्यात्वय की चोर से जो कार्य करने का ारम्भ किया जाता है यह दानवीर श्रीयुत घनस्यामदासजी विड्जा के दिये हुए ' २,००० रुपये का प्रथम फल हैं। चाशा की जाती है कि इस प्रकार ग्रीर धन

श्राहमदाबाद श्राहम पूर्णिमा व्यानंदराङ्कर वायुमाई श्रुव प्रोन्ताहम प्रांतला, काशी-विश्वविद्यालय, श्राह्म प्रोक्तारी-विरविद्यालय हिन्दी-वि० सं० ११८७

सम्भव फुटनाटी में दे दिया गया है। चिद किसी पुस्तक का नाम रह गय

हो, तो उसके लिए लेखक बमामार्थी है। 'कला थार लाहिल' शीर्थ

अन्यहीत है।

काशी, }

जिन पुस्तकों के चाधार पर यह पुस्तक लिखी गई है उनका हवासा यथा

परिच्छेद जिलने में कई मित्रों से बढ़ी सहायता मिली है। इसके लिए लेख

रांशाशंकर मिश्र

## ं विषय-सूची परिच्छेद १

# भारत में यूरोप के व्यापारी

भारतीय व्यापार—प्राचीन मार्ग-नया मार्ग-मलावार की

—पुर्तगालियों की साम्राज्य-चेटा—एलड्रक् र्र्- पुर्तगालियों का का

-- हार्लेंड-निवासी उच लोगों का उद्योग-व्यारेज़ों का जाग-ने
-- हेस्ट इंडिया कम्पनी--- हार्किल और सर टामस रो--- मदरास मेंस्र
श्ता और वम्चई--- मुगलों के साथ युद्ध--- संयुक्त ईस्ट इंडियकानधी--- क्रांसीसी कम्पनी--- चार्य कम्पनियां--- चार्यों की सफलता-न्य-
पृकी व्यापार-नीति--- चार्यों का रहन-सहन ।

र जान

र परिच्छेट २

### फ़ांसीसी और श्रॅंगरेज़

ाननैतिक अशान्ति—कांसीसी शक्ति की वृद्धि—उपूमा की ह

—इप्ले की श्रष्यचता—व्यारकों की स्थिति—पहला युद्ध

चढ़ाई—एलाशपल को सुन्धि—इस्तायुद्ध—निजामकी के

श्री लड़ाई—ऑगरेजों का प्रयव—कांसीसियों की सफलरका श्राग
में की चाल—श्रकटि का घेरा—युसी और उत्तरी सरकार का श्रन्तिम

में की चाल—श्रकटि का घेरा—युसी और उत्तरी सरकार का श्रन्तिम

में निज्ञान की गिति—श्रसफलता के कारण—इप्ले का चि—मैस्र का

सु युद्ध—जैली का उद्योग—गंडवाश की लड़ाई—फ्रं—तंजार का

भगवा-श्वय के माथ जयदत्ती-सलन की मन्ति-पाध पा शासन-स्रुत का वयदरण-फोर्ट विलियम कालेज-धार्मिक नीति -मिस्र श्रीर फ़ारस।

143

## परिच्छेद ट साम्राज्य के लिए युद्ध

(२)

मराठां पी स्थिति—नाना फड्न गीस पी मृत्यु—येसीन की मन्यि— सन्यि का परियाम—षाजीशय की यापसी—सिन्धिया चाँर भीसला— मराठां का दूमरा युद्ध—युद्ध पर विधार—फासिन का मत—युद्ध वे बहेश्य चीर पेत्र—दिश्च की लड़ाह्याँ—चसहें चाँर घरगांव—गुजरात चीर धुँदेललंबड—उद्दीमा पर धाँधार—उत्तरी भारत की लड़ाह्याँ— कायल चीर प्रलीगड़—दिख्ली चीर चागरा—कासवाड़ी वी सड़ाई— देवर्गाव चीर प्रजुंनगांव की सन्वियाँ—मराठा वी हार के कारय—होल-कर के साथ युद्ध —मार्थर येलेजली वा मन—युद्ध का वारम्य— भरतपुर का येरा—नेलेजली वी वायसी—महावक प्रथा—येथेजली का

) or

# परिच्छेद ८

#### मराठों का पतन

नीति से परिवर्तन-कार्नविवित्त की मृत्यु-सर नार्व वासी-नुव बा बाना-निज्ञाम थीर पेरावा-निव्सीर वा ववद्य-कार्ड मिंदो-महाराज रामांत्रसिंद-सामा दन-प्रमुगस की सन्धि-सीमाधो वी रणा-समुदी युद्द-रूप्तुसारी वा मामबन्दिरान-द्वाहेण का प्रवार-मार्ड मिंदी की नीति-कार्यन का प्रवार वार्वारव-सार्ड हेरिटान-नेवाल का राज्य-नेतरमी वा युद्द-निर्मामा वी मान्ध- ·--मल्हारराव गायकवाड्--युवराज का श्रागमन--नार्थेनक का -लार्ड लिटन-दिल्ली दरवार-दिचल में धकाल-धार्थिक —ग्रलीगढ़ कालेज—वर्गाक्युलर प्रेम ऐक्ट-- ट्सरा श्रफ़गान-युद्ध--की सन्धि-लाई लिटन का इस्तीका। 308

### परिच्छेद १५

#### राष्ट्रीयता का जन्म

लार्ड रिपन-अमीर श्रव्दुर्रहमान-मैसूर-देशी समाचारपत्रो की ोनता—स्थानीय म्बशासन-ज्यार्थिक सुधार-शिद्धा-प्रयन्ध-य गणना —इंडियन सिविल सर्विस—इलबर्ट विल —उदार नीति— तियन का इन्त्रोका-लाई डक्तिन-पंत्रदेह की घटना-बर्मा का रायुद्ध--देशी राज्य- कृत्नुन-लगान--धार्यसमाज-धिवासोफ़िक्ल ।।यटी-रामकृष्ण मिशन-राष्ट्रीयता का भाव-ईडियन नेशनल स—डक़रिन की नीति —लार्ड लेंगडान—सीमाओं की रचा—काश-—मनीपुर—सिका—कींसिलों का सुधार -पटिलक सर्विसेज़ कमी-—दूसरा लार्ड एकगिन—चितराल थीर तीराह—ध्लेग थीर ।ल-कनड़े पर खुंगी-श्रफ़ीम का व्यापार-सैनिक प्रवन्ध-लार्ड न-- यकाल--पश्चिमात्तर सीमा प्रान्त-- प्रकृताविस्तान--फारसकी ड़ी-तिब्बत-बरार का कगड़ा-दिल्ली द्रश्वार और देशी राज्य-र धार ब्यापार —प्राचीन स्मारक-रचा—उद्य शिचा—वंग-विच्छेद-शी थीर बायकाट-किचनर से मतभेद-लाई कर्ज़न का इस्तीका। ४०४

#### परिच्छेद १६

#### राजनैतिक सुधार

लाडें मिटी-श्रमीर हवीनुल्ला-मुसलिम लीग-कांग्रेस में मत-. भन का ज़ोर-सातवें एडवर का घापणा

मार्ले की नीति-मार्ले-मिटे। सुधार-मिटे। की नीति-

लार्ड हार्डिज—सम्राट् का श्राममन—द्विण श्राम्का का सत्याप्रह्— काशी हिन्दू विश्वविद्यालय—सूरोपीय महायुद्ध—लार्ड चेस्सप्र्ड— ललनऊ का सममौता—देश की स्थिति—भारतसिच्य की यिश्चप्ति— माटेरयू-चेस्सफ्ड सुधार—भारतसिच्य श्रीर इंडिया कैंसिल—भारत-सरकार—प्रातीय सरकार—निवाचन—ररेन्द्रमंडल—पार्लामट का श्रियेक्टर—सुधारों का प्रारम्म—रेजिट-विल सलामह—पंजाथ मे श्रामित—भीपला हत्याकोड—चित्रालुत—स्रसहयोग श्रान्दोलन—लार्ड रीडिंग—मोपला-विद्दोह—चीरीचीरा—चारहोली-निर्णय—श्राह्यपेग का प्रभाव—मोटेल्यू का इस्त्रीकृ—तीसरो श्रद्भागन-युद्ध—प्रमाली श्रान्दोलन—खरायदल—प्रिलाफृत का श्रन्य—हिन्दू-मुसलमानी का

#### परिच्छेद १७

#### श्रीपनिवेशिक खराज्य

लाई बरविन — सारत और माम्राज्य — राष्ट्रसंघ — सीमायो का प्रश्न — देश-रचा — व्यापार — खेती — मार्थिक प्रवन्ध — राषा — समाज-सुधार — साइसन कमीशन — सर्वेदल सम्मेलन — देशी राज्य — घटलर कमेटी — मज़दूर-संघ — किसानों का पृष्ठा — पब्लिक सेपुटी विल — मीरव-निवेशिक स्वराज्य — पूर्व स्वराज्य ।

#### चरिच्छेद १६

#### कला और साहित्य

स्त्रतित कसार्यं —स्थापत्य—चित्रकारी—संगीत—साहित्य—हिन्दी— वर्वं —यँगला—मराठी —गुजराती—तामित्व-तेलुगृ—विज्ञान-वरसंहार ।

संदित विवरण श्रनुकमणिका विदारियो का प्रमन—महाडो का भव—भीमलाको ही धानति— सिन्धिया के माथ नई मन्धि—होलकर के राज्य की दुर्वशा—रेशजाधी का प्रसन—पेराजाई शासन—महाडो का पतन—प्रवच के शाह— सामन-प्रज्य-सर टामम मनरे!—माडट स्टुबार्ट पुत्रकृंह्टन—सर जान मालकम—कनेल नेम्म टाउ—लार्ड हेस्टिंग्ज का इसीका—विज्ञा-ाती माल—पाधिक जीवन—साजनैविक उदासीनता।

२१८

#### परिच्छेद १० सुधार और शिक्षा

जान एडम धार धरायर—लाई एमहर्स्ट—यमां का राज्य-हता युद्ध—यारिकपुर का विद्रोह—यमां में युद्ध—याड्यू की सन्धि— गरतपुर का पतन—असरी भारत की यात्र—शैंखतराय सिन्धिया की रुप्य—पाई विलियम बेंटिक—सासनमुपार—रोग का दमन—सती-व्या का यन्त—देशी राज्य—रूस का भय—सिखोका राज्य—वेंटिक धीर (याजीतसिंह—कम्पनी का धाडापश्य—लाई मेकाले—शिवा का प्रशन— यगरेजी भाषा का प्रचार—धंगरेज़ी शिवा का प्रभाव—वेंटिक का हस्तीका—राजा राममोहन राय—वहस्तमाञ—सर पारस मेटकाफ़।

### परिच्छेद ११

#### पश्चिमाचर सीमा की रक्षा

लार्ड ब्राइलाड —पश्चिमोत्तर ब्रान्त का दुर्भिष —देशी राज्य —रूस ते समस्या—प्रकृगानिस्तान में इस्तपेप —युद्ध की घोपणा—पहली वजय—मीपण वदला—प्राकर्लेड का दोप—लार्ड पृलिनवरा—युद्ध ते समाप्ति—सोमनाथ का फाटक—सिन्ध का शिकार—मियानी का व्य-गवालियर का मत्वज्ञ —पजाव पर दृष्टि—व्यन्य राज्य—पृलिनवरा ते नीति—लार्ड हार्डिज —रणजीतसिंह की मृरयु—सित्व-शासन— वंत्राय की दुर्देशा—सिनों का पहला युद्ध—मुदकी ग्रीर कीरावग्रहर— पूर्तावाल ग्रीर सोवशवँ —लाहोर की सन्चि—हार्डिंत का शासन । परिच्छेद १३

साम्राज्य की पूर्ति तार उत्तरीको—पंजाब में श्रहान्ति—मुन्तान का विद्रोह —सिलं। का दूसरा युद्ध-चिल्लियानवाला श्रीर गुजरात-यंबाब-पतन--नया प्रवन्ध-यमी का दूसरा युद्ध-पीगू का शासन-देशी शत्ये। का अप-हुरण —सतारा — नागपुर — मोसजा-गासन — स्त्रांसी — सिवाब बरार-श्यवध राज्य का अन्त-नवाची शासन-मुगल बादशाह-धन्य त्रवाच ग्रोर राजा—काबुल ग्रीर किलाल—शासन-प्रयन्थ—रेल--तार— हाक-नहर छोर सबकें-शिवा ब्रोर स्वापार-कस्पनी का श्रन्तिम म्राज्ञापत्र—डलहोजी का चरित्र । परिच्छेट १३

लाड कैनिय-सजनीतक प्रशान्ति सामाजिक परिवर्तन-पामिक कम्पनी का अन्त उत्तेजना—सेनिक स्थिति—सिपादी-विद्रोद —दिस्खी—कानपुर—स्रख-नज-गरेली-विदार-स्रोती -ताला टोपे-विद्रोह का प्रन्त-श्चसफलता के कारण-इम्पनी का शन्त ।

# परिच्छेद १४

ाना विष्योतियां का घोषणापत्र —देशी राज्य —सैनिक संगठन— ब्रिटिश छत्र की छाया म्राधिक सुधार-शासन-प्रयन्य-नील भ्रीर चाय की होती-लार्ड एलगिन—सर जान सार स—भूटान की लड़ाई—श्रक्तानिस्तान—उड़ीसा का श्रकाल—लारेंस का शासन—लार्ड मेथा की नीति—शेरणली से र्भट-मार्थिक प्रवन्थ-खार्ड मेथे। की मृत्यु-खार्ड नार्थमुक-स्वतंत्र

# चित्र-सूचो

| l<br>kızmın                   | ź            | माध्यरात्र यल्लाल              | دو   |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------|
| राज्यामा<br>पुरुष             |              | शासनरान परवाव<br>श्रीपन-प्रजाह |      |
| 343                           | ŧ            |                                | =>   |
| र में पुर्नगाली               | 3            | वारेन हेस्टिंग्ज़              | = £  |
| , यी बोटी                     | 10           | रहेला मिपाई।                   | € 8  |
| यी केटी<br>म हिले का एक भीवरी |              | कितिय क्रोमिम                  | \$ £ |
| (य                            | 15           | प्लाह्सा हर्गा                 | 303  |
| ना यलक्षा                     | 13           | राचाया                         | 305  |
| राम पर म्हांसीसियो का         |              | <b>है</b> द्रमली               | 114  |
| विशा                          | 23           | मर विलियम जीन्म                | 11=  |
| तम चामपुरताह                  | 25           | एउसंड पर्व                     | 353  |
| <b>इ</b> य                    | 25           | बार्नशलिय                      | 105  |
| <b>मद्</b> श्रली              | 3 €          | ટોવ્                           | 132  |
| रे                            | 3.3          | माहादर्जा मिन्धिया             | 182  |
| पुनिश पोणुगेरी                | 24           | मर जान शेरर                    | 188  |
| रेपर्श गर्रे                  | 2.8          | वामक्रीया                      | 175  |
| ग्रहीला                       | 8.5          | शहिएयाबाई                      | 111  |
| तापुर वे साथ सम्ब             | 28           | मार् धेनेशमी                   | 312  |
| व्यक्तिम                      | 23           | <b>मेपोलियम</b>                | 122  |
| ाम वे पार्वणी                 | 25           | रीपू वा नेरिताना               | 151  |
| ।मी-प्रदान                    | € >          | रीयू का महत्व                  | 312  |
|                               | <b>\$</b> 12 | देदा थीर रीप का मन्यरा         | 112  |
| स्थितकारी यूच—==<br>स्य       | 33           | पुरितंषा                       | 212  |
|                               |              |                                |      |

मगहै माधवराव सुरोगी होलकर नाना फइनबीय धार्धर येखेजली गाविलगइ बुँदेलसंह के गासाई मुक्त न्द्र रा डोग के सँडहर क्लक्सा का सरकारी अवन सद्राम के विराही लाई मिंटो श्रमृतसर मार्ड हेस्टिंग्ज बापू गोराले नुसरा याशीराव टामस मनरे। जैन पहित कार कर्नल टाट लाई प्रमहर्द यारिकपुर की कांडी यमियी का जंगी सस्यान यश्धि-सम्मेलन भरतपुर का किला दीलतरात्र सिन्विया विलियम वेंटिंक रुगों का एक दल रणजीतसिंह राजा राममोद्दन राय

१०८ चार्स मेरकाफ लाडे चाइलेंड 150 यन्सं រ=ា १६२ शाह्युना 188 श्रकवस्याः खाई पुलिनवस 185 २०७ दे।स्तमुद्रमद हार्डिंग 305 गनावसिष्ठ 29.0 351 बाई डबहानी 355 कुँदी मूलराज वाजिद्यली शाह 354 २३३ जीवतमहल २४५ केनिंग २४९ वहादुरशाह की गिरप्तारी २४४ नाना साहब २४= लपनक की रेज़ीडेंसी २६४ सङ्मीयाई ३३६ ताखा देखे रानी विक्टोरिया 285 सर जाम सार्रेथ ३६६ लाई मेथे। ২৩१ लाई निरम २७३ २७४ सैयद श्रहमद ख़ां काञ्चल का किला २७६ २८१ लाई रिपन लाई डफरिन २११

### [ ३ ]

| . या थोर उसकी रानं                                     | કે કે ક   | विभाग)                  | 348 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|
| ामी दयानन्द                                            | ४२०       | लार्ड चेस्सफर्ड         | ४६६ |
| ामी विवेकानन्द                                         | ४२१       | सांदेग्यृ               | ४६४ |
| दाभाई नौरोजी                                           | ४२३       | लाई रीडिंग              | ४७६ |
| ाइ कर्जन                                               | 828       | महामा गान्धी            | 308 |
| ल तथे एउवर                                             | 888       | धमानुल्ला शाह           | ४=१ |
| <sup>रर</sup> म्हनाथ बनर्जी                            | 885       | चित्तरंजन दास           | 8=8 |
| रत्तालकप्या गोलाले                                     | 885       | लाई धरविन               | 883 |
| <sup>'दरो</sup> ' सिंटो                                | 882       | जाला लाजपतराय           | ₹o₹ |
| ें ह <sub>े ल</sub> गगाधर तिलक                         | 850       | वेजग्ड बेन              | 305 |
| रित साले                                               | ४८१       | विक्टोरिया मेमीरियल हाल | 418 |
| ने प्रार्ट हा डिंज                                     | 848       | सुदामा की कुटी          | २१६ |
| গ্ৰুৱ জান                                              | 844       | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र   | १२२ |
| ने तार्ड हार्डिज<br>भाष्ये जाम<br>हिन्दू विश्वविद्यालय | (विज्ञान- | वैकिमचन्द्र चहोपाध्याय  | ५२७ |

#### नक्षश्रे

| 4,000         |                      |     |  |  |  |
|---------------|----------------------|-----|--|--|--|
| १७१६ में भारत | ३६ यन् १८२३ में भारत | २६२ |  |  |  |
| \$20 £ 19 99  | ર1૪ ,, ૧⊏∤દ્''       | 348 |  |  |  |

## परिच्छेद १

#### भारत में यूरीप के व्यापारी

भारतीय व्यापार—भारत का विदेशीय ध्यापार सदा से प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन समय में बहुत से राष्ट्रों की इसी व्यापार के सहारे व्यति हुई थी, ग्राज-रुल भी हँग्लेंड की शक्ति और सम्पत्ति इसी व्यापार पर निभर है। यूनानियों के आने के पहले से इस ध्यापार का पता चलता है। रोम-साम्राज्य के समय से भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक सम्यन्थ है। पहले यहाँ से कपड़े, जबाहरात, मोती, मसाले और हाथी-दांत की चीज़ें बराबर यूरोप जाती औं।

पाचीन पार्ग—तय ऐसे तीन मार्ग थे, जिनसे यह स्थापार होता था। एक तो फ़ारस की खाड़ी से हैं। कर ज़मीन पर यूफ्टेरीज़ नदी के तीर तीर एशिया-माइनर में से था, क्यार दूसरा लाल समुद्र के उत्तरी किनारे पर उत्तरकर मिल देश में से भूमण्यसागर तक था। इनके सिवा स्टेश्व उत्तर की प्रीर, का एक तीसरा मार्ग था। थहें मारतवर्ष के उत्तर से मण्य प्रिया के धावस्त तथा धामू नदियों के किनारे किनारे आता हुक्का कास्पियन समुद्र में काले समुद्र तक था। इनमें सबसे क्यिक सुयमता पहले मार्ग से थी। सालवाँ ग्राताची में जब सिल पर मुसलमोनों का क्यिकार हो गया, तब समुद्री प्याचार मुसलमानों के हाथ में चला गया। ये लोग भारतवर्ष से माल लेकर धेनिस चार निनोषा भेजते थे, जहाँ से यह माल सारे यूरोप में

जाता था। इस स्यापार के कारण घोडे ही दिना में बेनिस मालामाल हो गया। सन् १४१३ में तुर्क लोगों की विजय के कारण इस मार्ग में भी बाधाएँ पडन लगीं, श्रोर यूरोप निवासिया की भारतवर्ष धाने-जाने के लिए एक नया मार्ग हुँढ निकालने की चिन्ता होने लगी। नया मार्ग-यूनानी



वास्कोडगामा

डियाज नाम का एक पुर्तगाली श्रिकता के एक दिख्छ। श्रन्तरीय तक

मार्ग हे, परन्तु इसका विसी को ठीक ठीक पतान था। स्पेन के राजा की श्राज्ञा से 'सोने की चिडिया' भारतवर्ष के। इँडते इँडते, सन् १४६२ में, जिनेश्या निवासी केलस्वस श्रमरीका जा पहुँचा। इसी धुन में जान केवा न्यूकाउडलेंड पहुँच गया। धन्त में इसकी हुँड निकालने का श्रेय पुर्तगाल को ही प्राप्त हुआ। पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य से ही यहां के निवासी इसकी खोज में लगे हुए थे। राजकुमार हेनरी का सारा जीवन इसी से स्वतीत ह्ळा था। सन् १४८७ में

<sup>🚓</sup> पुस्तक में सर्वेत 'ईसवा सन्' का प्रयोग किया गया है ।

पहुँचा। यहाँ से भारतपर्ष पहुँचने की आशा हुई, इसलिए इसका नाम 'गुडहोप' रागा गया। जुलाई सन् १४६० में वास्कोडशामा नाम का एक दूनरा पुर्तगाली नीन छोटे छोटे जहाज और १६० आदिमिये को ऐकर किस्पन नगर से स्वाना हुआ, और ता० २० मई, मन् १४६८ को उसने मलायार तट पर कालीस्ट के निकट भारत भूमि पर पैर राग्ना

मलाबार की दशा-कालीक्ट में उस समय हिन्दू राजा थे, जो 'जमोरिन' कहलाने थे। कई एक वाजिया के दिये हुए विजाण से पता लगता है कि मलाबार देश उम समय पड़ी शब्दी दशा में था। पन्द्रहवीं शताली का एर ईरानी थात्री, जिसका नाम अन्दर्रवजाक था, लिपता है कि कालीस्ट में म्याय थीर शामन का प्रयन्ध बहुत श्रव्हा था। स्थापार वे लिए सब सरह की सुविधाएँ थीं। जहाजों में जो बाल उत्तरता था, उसके चगी यमूल वरनेवाले सरवारी चन्नवर याजारों से ठीड ठीठ रीति से भेत देते थे। सीदागरेत की स्वयं कोई देख रेख न करनी यदनी थी, धीर न कियी प्रशार का कोई समद ही होता था। 'तहपूत्रल सुबाहदीन' ये लेखर फा पहना है कि हिन्दू राजाओं का सुमलमाना के माथ यदा ही उदार रवयहार था, वयपि मुख्यमाने। की संत्या जाबादी की दशांग भी न थी, पर तथ भी उनके धार्मिक भावों का परावर ध्यान रूपा जाना था। इस धार्मिक उदारता का समर्थन चर्थमा नामक इटालियन यात्री भी करता है। प्र'सीपी यात्री पिरार का बहना है कि ऐसी धार्भिन स्वतंत्रना उसे पहीं भी दैगन के नहीं मिली थी। अधेर मनुष्य चवन वार्किक रिवाओं की मानता भा, पर भाषम में रभी विसी प्रकार का ऋगदा न होता था, देश भर में पूर्ण शाणि थी, धीर भित्र भित्र देशा के स्थापारी बेगटके स्थापार करते थे । उस समय में भारतवासी पु शालियों से वर्डी चधिर सम्य थे<sup>4</sup>।

पुर्तगालियों की साम्राज्य-चेष्टा—चरव भीक्षागी वे विरोध के कारण वारकेडगामा वो व्यापार में चिकि सकतना नहीं हुई। यह

१ इ.स. इ. २ इ. श. ए दि पातुलाज पंचर इत इ मा, १० २०२३ इ

देश की दशा देख-भाल कर दूसरे ही वर्ष पुर्तगाल वापस चला गया। सन् १५०० में वहां के राजा ने केवाल की श्रध्यवता में धोड़े से जहाज़ फिर भारतवर्ष भेजे। उसने कालीकट में एक कीडी खीली, तथा कनानुर ग्रीर कीचीन में व्यापार का सिलसिला जमाया। सन् १५०२ में बारकेाडगामा फिर २० जहाज लेकर भारतवर्ष याया, थीर कीचीन के राजा के साथ मिलकर उसने जुमोरिन पर ही धाक्रमण कर दिया। इन दिने। पूरोप का जो राज्य, जिल देश की हुँड़ निकालता था, वह देश बमी की सम्पत्ति समका जाता था, धार वसका सारा व्यापार उसी राज्य के हाथ में रहता था। इस रीति के चनुनार प्रतेगाल के राजा भी चपने की पूर्वीय देशों का स्थामी मानने लगे । तिय पर सन् १४०२ में उनकी पाप का एक प्राञ्चापत्र भी मिल गया, जिससे बनका व्यथिकार थीर भी पुष्ट हो गया । सन् १४०१ में चलमिडा राम-प्रतिनिधि बनाकर भारतवर्ष भेजा राया । उसका मत था कि सागरों पर पुर्तगास की अपना पूरा थाधिपत्य रखना घाहिए । इसके विना पुर्तगालियों के हाथ में कुल पूर्वीय व्यापार नहीं रह सकता है । भारतवर्ष की भूमि पर किले बनवा कर व्यधिकार करना ठीक नहीं है, क्येकि पुर्तगाल ऐसे दूर देश से बनकी रचा करना चसम्भव है।

एल्युयुद्धि-मन् १५०६ में एल्युक् गावरेर नियुक्त किया गया !

हमनी नीति तृमरी ही थी । स्थापार की दृष्टि से कुछ घरछे घरछे प्रात्ते की यह धरने घरिकार में रमना चाहता था ! भारतवादी थीर पुतेगालियें में प्रस्ता चाहता था ! भारतवादी थीर पुतेगालियें में प्रस्ता चाहता था ! हर्न्स की मन्या चलाकर यह युत्तेगालियें का सम्बन्ध खिक दृष्ट् करता चाहता था ! हर्न्स की मन्यान से नई कामादियां यमाने का उसका विचार था ! जहां पर ये देशों वार्त कममन्य थीं, यहां यह दुर्ग वनवाना चाहता था, चीर एसा भी न देशेन पर उसने मीच्या या कि ममन्या-युक्तावर रेती राजाधां में पुतेगाल के राजा का चाधियन स्थीरार कराना चाहिए, धीर उसके विचार भेजवाना चाहिए। सेवेग में उसका विचार मन्य रेने प्रतान करने का चा ! हर्नी नीति के चनुनार मन् १२२० में उसने वीरायुक्त के मुस्तान से गोवा दृष्टीन निवार, धीर उसमें इसाई-राज्य

की नींव डाली। संसार-विजयी सिक-दर के बाद भारतवर्ष की भूमि पर यूरोप निवासिया का यह पहला ही राज्य था।

गोद्या दा शासन प्रबन्ध पुर्तगाली ढंग पर किया गया। सुसलमान श्रषिकारिया की जगह पर पुर्तगाली यानेदार बनाये गये। इनका दीवानी और फ़ोजदारी दोना श्रषिकार दिवे गये। भारतवासी सिपाहियो की एक सेना भी

धनाई गई, जिसमें भारतवासी ही अफसर भी रख गये। रिचा प्रचार के लिए नये स्कूज भी खोने गये। एलवुकरू को सुसल-मानो से नदी चिड थी, इसलिए अधिकतर हिन्दू ही नौकर रखे गये। अपन राज्य में उसन सती प्रधा बन्द करन का मिणक किया। इस तरह भारतवर्ष में पहला पारचारव राज्य स्थापित हुना।

भारतवर्ष में पुतेगाली साम्राज्य ही ह्यापित करना एल्युकक का बहेर्य न धा, वह कुल पूर्वीय न्यापार अपने हाय में रखना चाहता था। ह्ली बहेर्य से सन् १४११ में बसने मलका पर विजय प्राप्त की। व्यापार की दिंद से यह नगर बस समस्य बडा प्रसिद्ध बा। चीन, जावान तथा कीर पूर्वीय हीगों न,



पुल्युकर्क

श्वापार इसी नगर द्वारा होता था। यहा से मसाला उत्पन्न करनेथाले द्वीपा के खोजन का भी उसन प्रयत्न किया। इस तरह पूर्वीय व्यापार के द्वारा पर प्रथिकार जमा कर, उसने भारतवर्ष के परिचमीय व्यापार के द्वारों की श्रीर निगाह उठाई। यह व्यापार अपन सागर में श्वदन, श्रीर कारस की खाड़ी में उसुआ के यन्द्रगादा द्वारा होता था। एलवुकर्क ने इन दोनो को अपन श्रीयकार में लाने का श्रयदा किया। श्रदन को तो बहु न जीत सका, पर

पार्था समा है

ξ

श्रपनी सृत्यु के पूर्व सन् १८१४ में उत्सुव पर उसने पुर्तगाली प्रताश फहरा दी। इस तरह थोड़े ही काल में एलबुक्क वी दूरदर्गिता, चतुरता श्रीर वीरता से पूर्व में पुर्वगाल एक बड़ी शक्ति वन गया।

पुर्तगालियों को पनन - परना यह यकि यहत दिन तक कृषम न
रह मकी । एल उनके के माने पर इमका सेवालन ऐसे लोगों के हाथ में
प्राया, तिर्न्दे वास्तविक खरावा का पूरा ज्ञान न था। इतेगाली कहर हंगाहे
थे, पोप के बाला एन के यन पर उन्होंने सारतवर्ष में खपना हात्र ज्ञाना
याहा था। वास्कें इनामा पर ली बार ज्ञान मानतवासी हैमाई हैं। इसी
रहवान पर क्लीक्ट के निकट एक दिन्दु-मिन्दर में चुनेगालिये। ने पूजन भी
किवा था। हिन्दु-मृतियों को ये ईमाई-मन्त्रों की मृतियों समस्तरे थे। चुनेगाल
वे राजा भी इसी सुरावे में थे, केवाल को खाला-वय देने समय हन 'पयभट'
हमाइयों की 'मनुष्टेंग' देने के लिए बहा गया था।। वाहरों हमाम कुछ
क्षेतों की पन्ह ने गया था, थे एके हमाई बनकर वापम खाय। कालीक्टनिवानियों ने दनके माव गाना-पीना खम्बीकार विवा, तब चुनेगालिये। वी
खारी गुनी, कीर उनके पाव गाना-पीना खम्बीकार विवा, तब चुनेगालिये। वी
करित्र हमाद साराय जुका।

धमै अपार की भुन में काचार धार साहान्य का प्यान जाना रहा, एन पुरुष्टी सामक भी इसी भुन में यह गया। गैर-देसाई जातियों वेत सह तरह की धीड़ाएँ दी जाने नहीं। संन्यावियों का रूप धारत करके भोजी भाजा जनता की धीड़ा दिया सिन स्वा, बीर 'तालोंदरेग' के नाम से हैगाई-सर का प्रवार होने नगा। चार्टी सेगा राज-कांज में भी पुर्तमाली श्रविश्वास की दृष्टि से देये जाने लगे। इनके कठाँर यताँव श्रीर श्रायाचार से प्रजा पीड़ित हो उठी। च्यापार धीरे भीरे अच्य तिदेशी जातियों के हाथ में जाने लगा। एलबुक्क् की चलाई हुई परस्पर-विवाह की प्रधा का पिराम से विल्ला हो हुए हो। इनके क्यो न तो पक्षे ईसाई ही योते, सीर त हिन्दू ही रहे। रहन-सहन तथा विचारों में भिन्नता होने के कारण विवाह-सम्बन्ध इन रहे, श्रीर समाज में स्विभिन्नार फैल गया।



भारत में पुर्तयाली

शासकों में पूत लाने की बादत पड़ गई, और वे अजा से यही निर्वेयता हा प्यवहार करने लगे । पुर्तगालियों का व्यापार सीदानोरी के हाथ में म था, इसका संचालन वहां के साजकमंत्रारी कससे थे, जो क्यापारिक सिदानों से श्रनिक्षत थे। इसका क्या यह होता था कि राजनीतिक वयल-पुथल से व्यापार को यरामर घड़ा लगता था। मन १४८० में स्पेत के राजा दूसरे फिलिए ने पुर्तगाल की स्पन राज्य में मिला लिया, इससे पुर्तगाल यूरोप के मगाड़ों में पड़ गया, वहां हालेंड और इँग्लैंड इसके विरोधी हो गये, और उन्होंने पूर्व में भी इसकी शक्त के नष्ट करने का प्रयस्न आरम्भ कर दिया। इन सय बातों का फल यह हुआ कि पुर्तमाली साधान्य की धारा जाती रही। नितना सीध इसका उत्थान हुआ था वतना ही शीध इसरा पतन भी हुआ। इसके याद सारतवर्ष में किर साधान्य स्थापित करने था साहस पुर्तगालियों की कभी न हुआ। इस साधान्य का इसरा दिलानेवाले गोधा, हामन, और ढयू ये तीन स्थान ध्रम भी पुर्तगालियों के कभी न हुआ।

हार्लेड-निवासी डच लोगों का उद्योग-पूर्वीय स्थापार से पुर्नगाल का वैभव देखकर हालॅंड-निवासी उच लोगों के चित्र में भी पूर्व में व्यापार करने की इच्छा अपन्न हुई। सन् १४३० से इन लोगों ने भारत पहुँचने का प्रवतन द्यारम्भ किया, परन्तु बहुत दिनो तक पुतेगाल चार स्पेन की तीन दृष्टि के कारण इन लोगों की वाल न गल सकी। सन् १६०२ में स्यापार करने के लिए इन लोगों ने एक बड़ी कम्पनी बनाई, इस कस्पनी न मयसे पहले जावा द्वीप में काम धारम्म किया। सन् १९४१ में इन लोगों ने पुर्तगालियों से मलका जीत लिया, बीर इस तरह मसाला उत्पन्न करनेवाले पूर्वीय द्वीयों के स्वापार पर श्रविकार जमा लिया । भारतभूमि पर मदराम के बनार मन् १६०६ में पूलीकट स्थान पर इन्होंने धपना पहला क्लिं। बनावा । उनके बाद इनका मुख्य स्थान नेगापटम हुथा । इनकी एक बोटी भागरा में भी सुली। सन् १६७४ में बंगाल में चिनसुरा नामक स्थान पर भी हुन लोगों ने एक बोडी खोली । जलाबार सट पर पुगंगाखिया के सभी न्यान इन लोगों ने छीन लिये । परन्तु भारत में इनका राज्य म जम सवा। इसके वर्द कारण थे। इनका ध्यान भारत की धरेचा समाप्ते के टापुक्षों की कीर कविक था। यहां से कम्प जानियों के निवापने की ये लांग बराबर चंद्रा बरते थे । सन् १६२३ में चरबोयना वे इच गपर्नर में बई एक धेरारेज शीर जापानियों की गिरपुतार करके भरवा दाना । इस म्प्याबोड से ट्रॅंग्वेंड में बड़ा चीम अपन मुचा, चीह दालेंड के एक वही रबम दराने में देनी पहाँ । भारतपर में इनके जितने स्थान थे, वे सप भीरे भीरे चैगरेज़ी वे हाथ में चर्ने गये ।

श्रारिज़ों का श्रागमन-सन् ८८३ में सिघेल्म नामक सबसे पहला थाँगरेज़ भारतवर्ष श्राया या, पर उसका व्यापार से कोई सम्बन्ध न था। वह सन्त टामस की यात्रा करने श्राया था। परन्तु जब से स्पेनवालों ने धमरीका थ्रीर पुर्तगालियों ने भारतवर्ष हुँढ़ निकाला था, तभी से धँगरेज भी इस लोगों के साथ श्रपना हिस्सा लगाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। सन् १४११ में इंग्लेंड के राजा भाठवें हेनरी से उन्होंने प्रार्थना की थी कि भारतवर्ष जाने की उनका आजा दी जाय। १४७६ में स्टिबंस नामक एक पादरी गोझा पहुँचा। वह पुर्तगालियों के साथ बहुत समय तक रहा। असने कनाही, कीकणी और मराठी भाषाओं का अध्ययन किया। मराठी भाषा पर वह बड़ा मुग्ब था, श्रीर उसे वह सबसे उत्तम भाषा मानता था। उसने इन भाषात्रों का एक व्याकरण त्रीर कीकणी भाषा में 'क्रिश्चियन पुराग्।' नामक एक यड़ा काव्य भी जिल्ला । इसके पत्रों से इँग्लेंड के व्यापारियों की भारतवर्ष का कुछ पता चला। सन् १४८२ में लन्दन के स्टेपर ग्रीर श्रास्त्रोर्न नामक दो व्यापारियो ने कुछ जहाजू भारतवर्प भेजने के लिए तैयार किये। इन जहाज़ों के साथ कई खैंगरेज़ ये, जिनको पूर्वीय देशों का कुछ ज्ञान था। इनमें से न्यूबरी महारानी एलिज़बेध का एक पत्र मी सम्राट् मकबर के नाम लाया या, जिसमें महारानी ने इन लोगों की रह्या करने ग्रीर ब्यापारिक सुविधाएँ देने की प्रार्थना की थी। इस पत्र का सुगृत सम्राट् पर क्या प्रभाव पड़ा इसका कुछ पता नहीं है। उन दिनों सम्राट् के दरबार में पुर्तगालियों का ज़ोर था, श्रुरुवर उनले ईसाई-श्रम के सिद्धान्तों की सुनता था, इसिखए अनुमान होता है कि ग्रॅगरेज़ों की कोई चिरोप सुनवाई नहीं हुईं। राल्क़ फ़िच के दिये हुए विवरण से पता चलता है कि लीड्स नामक जीहरी की सम्राट् ने फूतहपुर सीकरी में रख लिया था।

१ राल्सिन, निटिस विगिनिम्स इन वेस्टर्न इटिया, पृठ २६-२७।

ईस्ट इंडिया करपनी—सन् १४५६ में खंगरेज़ों ने स्पेत के एक यहें भारी जहाज़ों थे? 'धार्मज़' के वष्ट कर डाला। इस विजय के धानन्द में धंगरेज़ों के सागर-साम्राज्य का स्वप्न दिललाई देने लगा। धंगरेज़-जहाज़ ररेन धीर पुर्तमाली जहाज़ों को लटने लगे। इन दोनों जातियें के ध्यापार में भी हस्ताचेप करने ना यह ध्यच्छा ध्यवसर मिल गया। सन् १६०० में लन्दन के ब्यापारियों की एक कम्पनी स्थापित हों जिलकों पूर्व में ध्यापार करने के लिए महारानी पृत्तिज़बेय ने खाड़ा दी। इझ दिनों तक तो मसाले के टापुओं में ध्यापार जमाने का प्रयत्न दी। इझ दिनों तक तो मसाले के टापुओं में ध्यापार जमाने का प्रयत्न दीता रहा, पर सन् १६०३ में नियडन हाल नामक धँगरेज़ फिर सम्राट् खनवर के पास मेजा गया। इस बार भी पुर्तमालियों ने सम्राट् के कान भर दिने, धीर मिलडन हाल को कोर ही विलायत वापस जाना पड़ा।

हाकिंस और सर टामस रो—सन् १६०६ में हुँखेंड के राजा पहले जेम्स का एक पत्र लेकर हाकिंस सम्राद् अर्हागीर के दरवार में पहुँचा, धीर

सूरत की कोठी

विचिन्न कहानियाँ
सुना सुनाकर उसने
मन-मौजी सम्नाट् पर अपना खूब रंग अमाया। जहाँगीर असको 'हँगाविश-खां' कहा करता या, परन्तु पुतं-गालिये। के पड्यंग में उसे भी शीघ्र ही दरवार छोंदना

पडा। सन् १६१२

में गुजरात के सुगल स्वेदार के अनुमह से जैसे तैसे स्रत में अंगरेजों की सबसे पहली कोठी खोली गईं। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर स्रस उन दिनो सबसे सुख्य स्थान था। यहाँ सब तरह का व्यापार होता था, श्रार पूर्वीय द्वीपों के जहाज उहरते थे। यहाँ भी पुर्तगालियों ने धाँगरेज़ों का पीछा न छोड़ा, वे सुगल सुवेदार की र्श्वगरेज़ों के विरुद्ध बहकाने लगे, परन्तु श्रंगरेज़ो ने समुद्र पर उनकी श्रव्ही एवर ली। फारस की खाड़ी में ईरानियों की महायता से उन्होंने उर्मुज़ छीन लिया, छीर पुर्तगाली जहाजों की धन्छी तरह लटा। हाकिंस के चले जाने पर कुछ दिनों तक मुगल दरवार में धगरेजों की कोई सुनवाई न हुई 🎼 सन् १६१४ में कम्पनी की प्रार्थना पर हॅग्लॅंड के राजा पहले जेम्स ने सर टामस रो की घपना राजवृत बनाकर जहांगीर के दरवार में भेजा । टामस रेा तीन वर्ष तक मुगल दरवार में रहा, सब तरह से उसने सम्राट् का रिकाया, पर इँग्लंड से छोटे द्वीप के राजा के साथ मुग़ल सन्नाट् बरावर की सन्धि करने के लिए राजी न हुआ। अन्त मे रो की शाही फ़रमान पर ही सन्तोप करना पड़ा। इसके द्वारा गुजरात के सुवेदारों का श्राज्ञा दी गई कि वे सुरत और श्रहमदावाद के श्रीगरेज कोठीपाला की तंग न किया करें, साथ ही उन्हें देश भर में व्यापार करने तथा श्रपने धर्मातुसार रहने के अधिकार दिये गये। चलते समय रो ने कम्पनी की सदा व्यापार में लगे रहने की सलाह दी, श्रीर शाजनेतिक कगड़ों में पड़ने से मना किया। उसका मत था कि व्यापार श्रीर युद्ध दोनों एक साथ नहीं हो सकते।

मदरास, फलाफता श्रीर वध्नाई—यशिषमी तट पर कई एक कोटिया खोलकर धँगरेज़ पूर्व की श्रोर बढ़ने लगे । सन् १६२४ में नीकोर जिले में अरसगित में उन्होंने एक कोटी तोली, पर यहां के शासकों से संग ध्याकर सन् १६३६ में पूर्व तट पर उन्होंने कुछ जमीन माटे पर ली । यह के यहां के नायक से समम्मीता करके चन्द्रगिरि के राजा के ध्यानासुसार रहेंने भारत-सूमि पर से जार्च नाम का पहला किला बनाया । यह किला ध्रीर इसके ध्रास्त की ध्रावाही ही प्राप्त कि सहसार हैं। सूरत के ध्रीर इसके ध्रास्त प्राप्त की ध्रावाही ही प्राप्त के बहु साम स्वरंग के हसाज से सम्राट्य शाहबाही की लड़की जहींनारा ध्रम्ही हो गई, इस पर ध्रमरेजों को बंगाल में भी व्यापार करने की ध्रास्त की स्वराह सम् स्वरंग स्वरंग

पास एक यहती बसाई गई। सन् १६६० में कम्पनी के एक शुमारता जोव चार्नक ने वर्तमान क्लक्चा नगर की नींव डाली, यहीं पर फोर्ट-विलियम किला यना। सन् १६६१ में इँग्लेंड के राजा दूसरे चार्ट्स को यम्बई का द्वीप यहेन में मिला। यह द्वीप पुर्तगालिया के पास चा, इच लोगों के विरद्ध



मदरास किले का एक भीतरी दश्य

ह्मॅगरेजी सहायका होने की झाशा से पुर्तगाल ने इस स्थान को दहेज में दिया था। उस समय चारते इस स्थान के महत्त्व को न समक सका, श्रीर केवल दस पाँड सालाना पर उसने यह द्वीप कम्पनी को दे दिया। जैसे जैसे फ्रांगों की बदती होती गई, इन स्थानों मे श्रीक भूमि मिनती गई, श्रार प्रतन्ते में जिटिया भारत के ये तीन प्रान्त प्रान्त होगये। ये तीन प्रान्त भीडिंसी कहलाते हैं। प्रेसीडेंसी पहले वस जगह का नाम था, जहा कम्पनी की किसी केांग्रे का अध्यक्ष श्रथवा प्रेसीडेंट श्रीर उसकी कोंसिल के मेम्पर रहते थे।

मुग्लों के साथ युद्ध—यन् १६८३ में जोशिया चाइल्ड स्रत की कोडी का ग्रप्यन्त नियुक्त हुमा। इस समय सारतवर्ष में श्रीरमजेव का शासन था, उसकी नीति से प्रजा श्रसन्तुष्ट है। रही थी। दिल्ल में मराठों ने बगायत कर दी थी, दूसरे प्रान्तों में भी श्रयान्ति की श्राग सुलग रही थी। ऐसी दशा में श्रॅगरेजों को भी श्रयना राज्य स्थापित करने की स्काने लगी। ये बंगाल के स्वेदार से लड़ बैठे। फल यह हुआ कि सुगल सम्राट् की श्राहा से पटना, कासिम-बाज़ार श्रीर मछली-पटन की कोडियां श्रेगरेजों से छीन ली गई। स्रुरत से भी श्रेगरेजों की निकाल बाहर करने की श्राहा है। गई। धूँग-



पुराना कलकत्ता

रेवों की इस समय क्या शिक्ष थी कि वे अगल सम्राट् का सामना कर सकते! विना सेग्वे-समम्मे बन्होंने सेना भेजने के लिए विलायत लिख दिया था। अब बन्हें अपनी भूल मानूम हुई। परन्तु उन्होंने इस समय पर बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। पश्चिमी तट पर जी सुगल जहाज़ थे उन्हें पकड़ लिया, और हउन के लिए सक्ता शरीफ़ जानेवाले असजमान यात्रिया के तंग करना ग्रह्म कि संग हुई से पह हुई से अपनी नीति वदल दी, अ इस एप खोरं मानून के सम्मानी के चमा कर दिया, और फिर से स्वायात करने की स्वाज दें दी।

संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी—सग्हवीं शताब्दी के श्रम्त में इँग्लेंड में कम्पनी के बहुत से विरोधी बलब होगये। इसका माला-माल देसकर श्रोत ध्यापारी भी भारतवर्ष में ब्यापार करने का विचार करने पास एक घस्ती यसाई गई। सन् १६६० से कम्पनी के एक मुसारता जाय धार्नक ने धर्तमान बलकत्ता नगर की नींव डाली, यहीं पर कोर्ट-जिलियम किला बना। सन् १६६१ में इँग्लैंड के राजा दूसरे घार्ल्स को बम्बई का द्वीप दहेज में मिला। यह द्वीप पुतैगालियों के पास था, उच लोगों के विरुद्ध



मदरास किले का एक भीतरी दश्य

हँगारेजी सहायता होने की श्वाशा से पुर्तगाल ने इस स्थान को दहेज में दिया था। उस समय चाहर्स इस स्थान के महत्त्व को न समक सका, भीर केवल दम पांड सालाना पर उदले यह द्वीप कम्पनी को दे दिया। जैसे जैसे फॅंगरेजों की बढ़ती होती गई, इन स्थानों में श्रीक भूमि मिलती गई, श्वीर प्रम्त में बिटिश भारत के ये तीन श्वास्त प्रमान हमेग्ये। ये तीने प्राप्त में बिटिश भारत के ये तीन श्वस्त भीने प्रमान केये तीन श्वस्त भीने प्रमान केये तीन श्वस्त असान हमेग्ये। ये तीने प्राप्त में सिटल के स्थान प्रमान केये तीन श्वस्त करान स्थान स्यान स्थान स्थ

ग्रुग्लों के साथ युद्ध-सन् १९८२ में जोशिया चाइल्ड स्रस की कोडी का श्रध्यन्न निशुक्त हुथा। इस समय भारतचर्ष में श्रीरगजेव का गासन था, उसकी भीति से प्रजा श्रसन्तुष्ट हो रही थी। दिएख में मराठा ने यगायत कर दी थी, दूसरे प्रान्तों में भी श्रक्तान्ति की श्राम सुलग रही थी। ऐसी द्रशा में श्रॅगरेज़ों को भी श्रपना राज्य खापित करने की सुमते लगी। वे वगाल के स्वेदार से लड़ बेठे। क्ल यह हुशा कि सुगल सझाट् की शाज्ञा से पटना, कासिस-दाजार श्रीर महली-पट्टन की कोटियां श्रमरेज़ों से छीन ली गई। सूरत से भी श्रमरेज़ों के निकाल वाहर करने की श्राज्ञा हो गई।



दुराना कलकसा

रेज़ों की इस समय क्या शक्ति थी कि वे मुगल सम्राट् का सामना कर सकते! बिना सेग्वे-समके उन्होंने सेना भेड़ने के लिए विलायत लिख दिवा था। घर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। परन्तु उन्होंने इस समय पर बड़ी बुदिमानी से काम लिया। परिवमी तट पर जो मुगल जहान थे उन्हें पकड़ लिया, और हज्ज के लिए मका शरीफ़ जानेवाले मुसलमान यात्रिया को संग करना गुरू हिया हुए कि साम करना गुरू हिया है। अहमा पर हुए के स्वार्थ के क्ष्य नी मीत यदल दी, भे हाना पोड़ पड़ हिया। इस पर और प्रते ने अपनी मीति यदल दी, के हाना पोड़ हुए माना लेकर कम्पनी की चमा कर दिया, और फिर से स्वार्यास करने की धाला दे दी।

संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी—सम्बर्धी शताब्दी के श्रन्त मे इँग्लैंड में कम्पनी के बहुत से विरोधी रूपख होगये। इसको माला-माल देसकर चोर ब्यापारी भी भारतवर्ष में व्यापार करने का विचार करने लगे। शेाट्टे दिन बाद उन्हेंनि एक नई कम्पनी बनाई। पुरानी कम्पनी के संवालक हुसे सहन न कर सके, फल यह हुआ कि दोनों में गुण अगड़ा चल पढ़ा। ईंग्लेंड और मारत दोनों देशों में दोनों कम्पनियों के कर्माचारी आपस में लढ़ने लगे। इस परस्पर वी फ़ट से व्यापार को बहुत धवा पहुंचा, और दोनों कम्पनियों को जात होगया कि इससे किसी को भी लाभ न होगा। इस पर दोनों ने समझीता कर लिया और सन् १७०६ में ये दोनों कम्पनियां एक में मिला दो गई। आगे चल कर हसी संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनियां एक में मिला दो गई। आगे चल कर हसी संयुक्त

ग्रन्य निदेशी कम्पनियों की तरह इसका संचालन इंग्लेंड की सरकार के हाथ में नथा। पाच सी पोड़ के हिस्सेदारी की एक सभा थी, जो 'कोर्ट खोफ प्रोबाहटमें' कहलाती थी, कम्पनी के सम्बन्ध की सब यातो का श्रन्तिम निर्णय इस संस्था के हाथ मे था। इसमे से खने हुए कुछ मेन्यरे। की एक छोटी समिति थी, जी 'केट आफ डाइरेक्टसं' के नाम से प्रसिद्ध थी। कम्पनी का संघालन और साधारण प्रवन्ध इस समिति के हाथ में था। इन दोना संस्थाओं में यदी राटपट रहती थी। भारत-वर्ष में यस्पर्ह, मदरास चीर कलकत्ता ये तीन मुख्य स्थान थे, जहाँ पर इसके श्रध्यत्त रहते थे। इन अध्यत्तों की एक होटी सी कीसिल भी रहती थी। इँग्लेंड के राजा दूसरे चार्ल्स के एक ब्राज्ञा-पत्र से इनको अपनी रहा के लिए कुछ सेना रखने बीर ग़ैर-ईसाई शक्तिया से युद्र तथा सन्धि करने के भी श्राधिकार मिल गये थे। इनका ब्यापार वनियो के द्वारा होता था। हर एक यनिये के कई एक गुमारते रहते ये, जो ऋष्यत्त का परवाना लेकर माल सरीदने के लिए जमीन्दारों के पास जाते थे। गांवों में इनके रहने का स्थान कचहरी कहलाता था। हरकारों के द्वारा यहीं वह दलाल श्रीर जुलाहों को बुलाता था, श्रीर उनकी कुछ पेशमी देवर लिखा लेता धा कि ग्रमुक समय तक इतना माल उनको इतने दाम पर देना होगा ।

इन दिनों कम्पनी के कमंचारियों का येतन बहुत कम होता या, कांद्रियों के श्रम्पणों के एचास रुपया माहवार से श्रिधिक न मिलता था। लगा, तय उन्होंने इसको रेकिने के लिए वही कड़ी खाझा दी। यूरोप के राजनीतक कराड़ें खीर उच तथा खंगरेज़ों के प्रवल विरोध के कारण, इन कम्पनियों की सफलता प्राप्त न हुईं, खीर थोड़े ही दिनों में इनका काम यन्द होगया।

श्रुँगरेज़ों की सफलता—सत्रहवीं शताब्दी में भारत की श्रतुल सम्पत्ति देखकर यूरोप की सभी जातियां ललचा रही थीं। असके व्यापार में सभी ने हिस्सा लगाना चाहर, पर अन्त में अँगरेजों के सिवा ग्रीर किसी की दाल न गली। इसके कई कारण थे। पुर्तगाली सबसे पहले आये, पर वे भारत की परिस्थिति की न समक्त सके। धर्मप्रवार की धुन में पढ़कर उन्होंने श्रपना व्यापार श्रपने हाय चीपट कर उाला। उनकी संकीर्यं नीति श्रीर उसके परिणामा का उन्तेख किया जा चुका है। श्रल-मिडा की सलाह पर न चलकर उन्होंने भारी भूल की। उनकी जहाजी शक्ति सदा कमज़ीर रही। पुर्तमालियों के बाद उच लोग झाये। ये बड़े साहसी और घीर थे, इनके पास धन की कसी न थी, और राज्य की ओर से भी पूरी सहायता मिलती थी। परन्तु इनका ध्यान भारत की अपेदा ससाले के टापुक्यों की खोर अधिक था, इसके खलावा जहाज़ी ताकृत में धँगरेज़ों का मुक्तवला करना सहज न था। क्लांसीली श्रीरो की श्रपेषा देर में श्रापे। उनकी कम्पनी सरकारी कम्पनी थी, उसके कारबार से वहाँ के राजकर्मचारी बराबर इस्तक्षेप किया करते थे। फ्रांसीसी ब्यापार-कला में दक्ष न थे, इसी लिए व्यापार में उन्होंने कोई विशेष उल्लीत नहीं की। श्रेगरेजों ने प्रारम्भ से ही म्मपनी जहाजी लायन बढ़ाने का प्रयत्न किया। भारत के व्यापार में वे सागरें का महत्त्व भली भांति समक्तते थे। उनके पाविक चतुर श्रीर साहसी थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य से विशेष सम्बन्ध न था। प्रतिद्ध ध्यापारियों के उद्योग से ही उसकी स्थापना हुई थी। इस समय इसका संगठन ऐसा था कि राजकर्भचारियों को सनमाना इस्तचेप करने का अप-सर बहुत कम मिलता था। इँग्लॅंड के राजा रुपये के लालच से सटा इसटी सहायता करने के लिए उद्धत रहते थे। कम्पनी के कम्पनारी यहे व्यापार-कुशल थे। उन्होंने इस श्रवसर पर बड़ी धुढ़िमानी से काम लिया, पहले उच लोगों का साथ देकर पुर्तमाल की श्राक्ति नष्ट कर डाली, फिर हालेंड थेर फ्रोंस में लड़ाई ख़िड़ने पर श्रपना मतलब गांठ लिया। ईँग्लेंड के सीभाग्य फ़ुंससे शतु श्रापस ही में लड़ मरे।

इँग्लॅंड की व्यापार-नीति-विदेशियों के त्राने से भारतवर्ष के ध्यापार में एक बढ़ा गोलमाल आरम्भ ही गया । जवाहरात, सूती तथा रेशमी कपड़े श्रीर हाथीदांत की बनी हुई चीज़ें बहुत दिनें से भारतवर्ष से यूरोप जाती थीं। इनके कारवारी सब हिन्दुस्तानी थे, श्रीर इनका ज्यापार मुस-लमान सौदागरें के हाथ में था। इन बनी हुई चीज़ों के श्रतिरिक्त रंग, नील, दवाइयां, लींग, मिर्च, मसाला, अफ़ीम और शोरा भी बाहर जाता था। यह सब माल भारतवर्ष के ही बने हुए जहाओं पर लदकर बाहर जाताथा। विदेशियों ने धीरे धीरे यह व्यापार अपने हाथ में ले लिया। व्यापारिक संज्ञाम में ऋन्य विदेशियों की पीछे हटाकर श्रेंगरेज़ों ने इस व्यापार पर थपना पूरा श्रधिकार जमा लिया। पूर्वी और पश्चिमी तट, तथा वंगाल श्रीर उत्तरी भारत के मुख्य मुख्य स्थानों में इनकी कीटिया खुल गईं। उन दिनों सूरत में सूत का काम होता था, श्रहमदाबाद में रेशम श्रीर जरी का काम बनता था। त्रागरे से लाय, चपड़ा, नील, सूती छींट थीर याफता जाता था। यंगाल में नील थीर खोरा के काम के ग्रलादा धारीक सुती कपड़े, तंजे़व, मलमल धीर शाबेरवा खूब बनते थे। कालीकट से मिर्च और मसाले लादे जाते थे। इस व्यापार से इस समय तक भारत थीर हुंग्लेंड दोनें। का लाभ होता था। पर सत्रहर्वी शतान्त्री के धन्त से इँग्लैंड की व्यापार-नीति में परिवर्तन त्रारम्भ हुत्रा। सन् १६६७ में लन्दन के जुलाहों ने ईस्ट इंडिया कस्पनी के व्यापार पर वड़ा श्रसन्तोष प्रकट किया। बनका कहना था कि हिन्दुस्तानी माल के थारी बनके रेशमी कपड़े के कोई पूजता तक नहीं है, इससे बनका रोज़गार चीपट हो रहा है। यह बान्दोलन इतना प्रवल हुवा कि सन् १७०० में पालीगेंट को हिन्दस्तानी क्पड़े पर १४ सैकड़ा चुंगी छगानी पड़ी। सन् १७०९ में

एक दूसरा कानून बनाया गया, जिसकी भूमिका में कहा गया कि हिन्दुस्तान के इस यायार से देश को यदी चित पहुँच रही है, सारा धन बाहर जा रहा है, ग़रीबों की रोज़ी भारी जा रही है, इसजिए पूर्व के बने हुए कपड़ों का क्यवहार देश में न होना चाहिए। सन् १७०२ में यह कृतून और भी कहा बना दिया गया। जनी और रेशमी कपड़ों की जुनाई का काम इंग्लेंड में एक-दम यस्द न हो जाय, इस उहेरय से हिन्दुस्तान के बने और छपे हुए कपड़ों का पहना विलक्ष्क मना कर दिया गया। भारतवर्ष के व्यापार पर इस नीति का बढ़ा दुरा प्रभाय पढ़ा।

अँगरेज़ों का रहन-सहन-इन हिनो भारतवर्ष में रहतेवाले श्रारेज़ तथा यूरोप के लोगों का रहन-सहन दूसरे बंग का था। ये लोग 'किरंगी' या 'कुलापोग्न' नहलाते थे। इनके अध्यक्ष साधारण जनता पर रोग जमाने के लिए आसाबरदारों के साथ पालकियों पर चलता थे। कुछ लोग हिन्दुस्तानी होंग के कपड़े पहनते थे। हाइथ के समय तक कई एक अंगरेज़ अफ्सरों के साथ पानदान और पीकदान रहते तक कई एक अंगरेज़ अफ्सरों के साथ पानदान और पाजती थीं, वे थे। यूरोपीय महिलाएँ पहले बहुत कम आती थीं, जो आ जाती थीं, वे प्राय: चिकों के परसे में रहती थीं। काम चलाने के लिए कुछ लोगों को प्राय: चिकों के परसे में रहती थीं। शराब और जुआ का बहुतों को बड़ा देशी भाषाएँ सीचनी पड़ती थीं। शराब और जुआ का बहुतों को बड़ा स्वसन थां। इन्हीं के कारण बड़ा मगड़ा हुआ करता था। इस दशा को सुआरने के लिए यराबर ईंग्लंड से लिया जाता था।

१ टाटवेल, दि नवान्स ऑफ मदरास, ए० १८४।

२ पटर्सन, दि इंग्लिश इन वेस्टर्न इंटिया, पृ० १००-१०१ ।

में कभी एक का श्रीर कभी दूसरे का पद्म बेकर राजनीति में हस्तचेप करना शारम्भ कर दिया।

फ़्रांसीसी यक्ति की दृष्टि सन् १७०१ में पांडुवेरी की नींव डालनेवाला मार्टिन फ़्रांसीसियों के अधिकृत स्थानों का मुख्य थप्यच बनाया गया। इस समय पांडुवेरी के अतिरिक्त मक्जीपटन, सुरत, कालीकर, यालेश्यर, डाका, पटना, चन्द्रनगर और कासिमवाज़ार में फ्रांसीसियों की योड़ी यहुत ज़मीन थी। मार्टिन की अप्यचता में पांडुवेरी की पहुत कुछ वलि हुई, वसकी आवादी वह गई, और उसमें अच्छी अच्छी इमारतें वन गई। मार्टिन देशी शासकों से बहुत मेल रखता था और उनके अधीन रह-कर ही फ़्रांसीसी शक्ति को इड़ करना चाहता था। सन् १७२२ में कम्पनी की आर्थिक वया खुधर जाने से इसके ज्यावार में भी बहुत कुछ वसति हुई। दस ही पन्द्रह वर्ष में इसका म्यापार हतना वह गया कि ग्रंगरेज प्रवाह वर्ष । यारिज़ी कम्पनी के सेचालकों ने इंग्लंड से लिख भेजा कि फ़्रांसीसी ज्याक्ष जी एरी देल-रेख रखनी चाहिए, और उनको इसका वरावय पता मिलता जी एरी देल-रेख रखनी चाहिए, और उनको इसका वरावय पता मिलता चाहिए। श्रंगरेज़ी के इस बात को बढ़ी विकायत थी कि फ्रांसीसी उनके युलाहों को बहुका ले जाते थे। इसको रोकने के लिए उन्हें देशी ग्रासकों से सहायता लेनी पद्ती थी।

ड्यूमा की सफलता सन् १०३१ में ड्यूमा पांडुपेरी का प्रथ्यक्ष बनाया गया। यह बड़ा दूरदर्शी श्रीर पतुर मनुष्य था, मार्टिन की नीति पर चलकर इसने देशी शालकों से बड़ा मेल-नेतल पैदा किया। कर्नाटक के नवाबों का यह यड़ा मित्र था। जब मराठों ने ब्राक्रमण किया, तब इसने नवाव क कुटुड़ की पांडुबेरी में स्थान दिया। इस पर मराठे बहुत बिगड़े, पर इसने पड़ी चतुरता से राष्ट्रीजी ऑमला का क्रोध शाल किया। माही इसके इसने पड़ी चतुरता से राष्ट्रीजी ऑमला का क्रोध शाल किया। मनसव देकर ड्यूमा को नवाय बना दिया। इस पर वह नवावी शान से रहने लगा, परन्तु इस समय तक उसको फासीसी साम्राज्य स्थापित करने की न सुक्ती थी, वह सुगल सम्राट् श्रार कर्नाटक के नवाव के श्रधीन रहकर ही फ़ासीसी शक्ति को खुव मजबूत बनाना चाहता था। पाँच वर्ष के शासन में उसने दिख्य में फासीसियां की श्रन्छी धाक जमा दी।

हुन्ते की अध्यक्षता—सन् १७४२ में हुन्ते पाहुनेरी वा श्रथम होकर श्राया । पहले यह चन्द्रनगर में या, श्रोर वहाँ इसने यहुत कुछ उन्नित की थी । यहुत काल तक भारतवर्ष में रहने के कारण यह भारतवासियों के स्वभाव से श्रम्कों तरह परिचित था, और उनकी कमजोरियों के खूर समफता था । श्रथ्म होने पर इसने बड़े धूम-धाम से ग्रुगक सहाद की प्रदान की हुई नवाब की उपाधि को धारण किया । बहुत दिनों तक ल्यूमा की नीति में उसने किसी प्रकार का परिवतन करना विचत नहीं समका। पहले उसने कम्पनी के कमंचारियों को क्षेक किया और फिर व्यागा की उन्नित में मन लगाया।

अगरेज़ों की स्थिति - क्रासीसियों के इस वैभव से क्यों को वही जलन हो रही थी जीर वे इसकी किसी न किसी तरह नए काने का उपाय सोख रहे थे। परन्तु इस समय अँगरेजी कम्पनी के क्षेत्रासियों न इस्ते का उपाय सोख रहे थे। परन्तु इस समय अँगरेजी कम्पनी के क्षेत्रासियों न इस्ते की टक्कर का कोई भी मतुष्य न या। मतुरास के अपन मोले के प्रस्ति हासत का जान न था। यूरोप में इन दिनेग एक को युर पिड़ा हुआ था, ओर उसमें हुँस्लेड जीर कास दोना एक दूसरे है निवह सड़े होनेवासे थे। इस युद्ध से भारतवर्ष के व्यापार को हानि न एँ, इस किस हुँ सी किस हुँ सी सी सी कम्पनियों के अधिकारियों ने अपने कांचारियों के प्रदेश मागा लेने से मना कर दिया था। परन्तु एक दूसरे के याचर ने नट करने पर तुत्ते हुए कर्मचारी इस बात की मानने के सिवह रीवार ने से।

म कभी एक का श्रीर कभी दूसरे का पछ खेकर राजनीति में हस्तवेप करना श्रारम्भ कर दिया।

फांसीसी प्रिक्ति की दृष्ट्यि सन् २००१ वा वाहुवरी की नींच डालनेवाला मार्टिन फांसीसियों के अधिकृत स्थाने का मुख्य अध्यक्त बनावा गया। इस समय पाहुचेरी के अतिरिक्त मक्जीपटन स्त, कालीकर, वालेश्वर, डाका, पटना, चन्द्रनगर जोर कांसिमवाजार म फांसीसियों की धोदी महुत जमीन थी। मार्टिन की अध्यक्त में पाहुचेरी की बहुत इस अपि मार्टिन हों हुई, उसकी भावारी यह गई, और उसमें चच्छी अच्छी इमारतें वन गई। मार्टिन देशी शासकों से बहुत मेल स्वता था और उसके अधीन रहित हों आस्तों मार्कि के इट करना चाहता था। सन् १०२३ में कश्यीन रहित हों आर्थिक दया सुधर जाने से इसके ज्यापार में भी बहुत कुछ उसति हुई। दस ही पन्द्रह वर्ष में इसको ध्यापार इतना वट गया कि आर्थिक व्या सम्बद्ध के एक स्वता की स्वार्थिक स्थान के स्थानकों में इसको स्थान कि फांसीसी स्थापार में परि देख रेख स्वती चाहिए, और उनको इसका बता वर पता निकला चाहिए। और उनको इसका बता वर वर्ष कि फांसीसी उनके खाता हिए। और उनको इसका वरावर पता निकला चाहिए। और उनके इसका वरावर वरावर

स सहापता जाग रुज्य ना स्वया ना स्वया ना स्वया मा सह स्वया पाडु वरी का अथवण ख्या मा मा सिफलता — सन् १७३१ में क्यू मा पाडु वरी का अथवण खनाया गया। यह वड़ा त्र्वहाँ खीर चत्र सलुच्य था, मार्टिन की नीति पर चलका इसने देवी आसकों से बढ़ा मेल नेल चैदा किया। कनंटक के चलायों का यह बड़ा मित्र था। जब मराठों ने आक्रमय किया, तब इसने नवाव के छुदुन्द की पाडु वेरी में स्वान दिया। इस पर मराठे यहुत थिगड़े, पर इसन वटी चतुराता से राघोजी मॉस्क्ला का कोच शान्त किया। मार्दी इसके इसन वटी चतुराता से राघोजी मॉस्क्ला का कोच शान्त किया। मार्दी इसके प्रवास पहले ही फ्रांसियों के हाय में आगई थी, तजीर के राजा को छुद्ध रण-सामग्री देवे ही फ्रांसियों के साथ में अपना अधिकार जना लिया। इसके प्रयास देकर इसन कारीकल पर भी अपना अधिकार जना लिया। इसके प्रयास देवर तक पहुँचन लगी। सुगळ सम्राट् ने प्रसब होकर इस हर तर तक पहुँचन लगी। सुगळ सम्राट् ने प्रसब होकर दिवन वालों का बीचकार फ्रांसियों को दे दिवा, और ५,४०० सनारों का

मनसब देकर ब्यूमा के। बवाब बना दिया। इस पर वह नवादी शान से रहने लगा, परन्तु इस समय तक उसके फ़ासीसी साम्राज्य खापित करने की न सुकी पी, वह सुगल समाट् फोर कर्नाटक के बचाब के प्रधीन रहका ही फ़ासीसी शक्ति के। खूब अजवृत बनाना चाहता था। पींच वर्ष के शासन में उसने द्वित्त में फ़ासीसियों की श्रन्ही धाक जमा दी।

हुप्ते भी श्राध्यक्षता— सन् १०४२ में दूप्ते पाडुचेरी का काष्यक्ष होकर प्राया। पहले यह चन्द्रनगर में था, श्रोर वहाँ इसने बहुत इस उक्का की थी। यहुत काल तरु भारतवार्य में रहने के कारण यह भारतवारियों के स्पभाव से श्रवत्ती तरह परिचित्त था, बोर उनकी क्याजोरियों को खब सममता था। प्रथम होने पर इसने बडे ध्रम-धाम से मुगल समाद् की प्रदान की हुई नवाय की उपाधि को धारण किया। बहुत दिनों तक ख्रुमा की नीति में उसने किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित वहीं समका। पहले उसने कम्पनी के कर्मचारियों को झीक किया और फिर ब्यापार की उन्नित में मन लगाया।

अंगरिज़ों की स्थिति— कांसीसिय के इस बैभव से कारोजों की पदी जजन है। रही थी और वे इसकी किसी व किसी तरह नष्ट करने का उपाय सेंच रहे थे। परन्तु इस समय कैंगरिजी कञ्चनी के कर्मचारियों में इन्ते की उक्तर का कोई भी मनुष्य न बार्श मदरास के अध्यक्त मेंसे की असवी हाजत का ज्ञान न था। यूरोप में इन दिना एक बोर सुद खिड़ हुआ था, और उसमें इन्लेंड और कांच दोने। एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होनेचाले थे। इस सुद से भारतवर्ण के व्यापर को हानि न पहुँचे, इस-लिए इन होने। कम्मिनों के चित्र पहुँचे, इस-लिए इन होने। कम्मिनों के चित्र पहुँचे, एक दूसरे के ज्यापर को शनि न पहुँचे, इस-लिए इन होने। कम्मिनों के चित्र पहुँचे, एक दूसरे के ज्यापर को शनि न एक सने सम्मारियों को शुंड में भाग लेन से मना कर दिवा था। परन्तु एक दूसरे के ज्यापर को गष्ट करने पर तुले हुए कमेचारी हुस यान जो मानने के लिए तैयार न थे।

पहला युद्ध- सन् १०/४४ में कास थार इंग्लंड में लड़ाई विड गई। इंग्लंड-सरकार का युक्त बहाओं वेड़ा भारत महासागर में था पहुँचा, धीर दसने कासीसी व्यापारी बहाओं को पबड़ना थोर लुटना प्रारम्भ कर दिया। इस पर हुन्जे ने मदरास के अध्यन की बदासीन रहने के लिए जिता भेजा पर वहां से जवाब मिला कि सरकारी वेदा उनके अधीन नहीं है। पांडुचेरी सुरचित स्थान न होने से हुन्जे लड़ाई के लिए तेयार न था, इसलिए उसने अर्काट के नवाब अववहहीन से फ्रांसीसियों की रचा करने की प्रार्थना की। नवाज ने अंगरेजों को लिख भेजा कि यदि वे पांडुचेरी पर इमला करेंगे तो जनके लिए अच्छा न हैगा। इस पर अँगरेजों ने मदरास पर आक्रमण करने से फ्रांसीसियों की रोकने के लिए भी कहा।



मदरास पर फ्रासीसियो का श्रधिकार

इ्धर ड्रूप्ते ने भी फ़्रासीसी सरकार के एक जहाज़ी वेड़े की तुला भेजा। इस येड़े का श्रध्यच लावरडोने था। यह पहले भी भारतवर्ष था चुका था। इसने बाते ही मदरास पर घाना कर दिया; और बिना लड़े-भिड़े वाँगरेड़ों को निकाल बाहर किया। इस तरह सन् १७४६ में मदरास पर फ़ांसीसी पताका फहराने लगी।

दुष्ते श्रीर नावरडीने की श्रापस में न पटती थी, ये दोने। यह धमंधी भीर चर्ड स्वभाव के भादमी थे। हुप्ते भारतवर्ष में फ्रांसीसियों का स्थय था, लावरडीने फ्रांस के सरकारी वहाजों का अफ़्सर या, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अपने अधीन समझते थे। लावरडीने जब से पोंडुचेरी आया था, तभी से उसका हुप्ते से ऋगदा चत रहा था। वह दूसरे की आज्ञा मास किये विना ही एक चड़ी रक्त के बदले में तीन महीने के भावर प्रारंगों को मदरास लीटा देने का वचन देकर फ्रांस वापस चला गया। हुने हुस समझीते को मानने से इनकार कर दिया।

सेंट टोम की चढ़ाई-फ़ांसीसियों ने बर्काट के नवाय की बाहा के विरुद्ध मदरास पर धावा किया था, इस पर धँगरेज़ों ने नवाब का ध्यान इस श्रीर श्राकिपैत किया। परन्तु दुप्ले ने नवाय की मदरास दे देने का वादा कर दिया, तब नवाब ने धँगरेज़ों की टाल दिया। किन्तु जब नवाब ने देखा कि इप्ले का विचार मदरास छोड़ने का नहीं है और वह उसे वातों ही में टाल रहा है, तब उसने अपने लड़के की अध्यवता में एक सेना भेजी। मदरास के निरुट घदवार नदी के तट पर मैलापुर नामक स्थान में इस सेना का फ्रांसीसी सेना से सामना हुआ। फ्रांसीसी सेना युव क्वायद जानसी थी और उसके पास यन्तुकें भी अच्छी थीं, इसलिए घोड़ी संख्या होते हए भी बात की बात में उसने श्रव्यवस्थित बड़ी भारी मुगुल सेना की परास्त कर दिया। जिस स्थान पर यह खढ़ाई हुई थी, वहाँ पर सेंट टोम नाम का एक पूर्तगाली किला था, इसीलिए यह लड़ाई सेंट टोम की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों ने इस लड़ाई को बड़ा महत्व दिया है। उनका कहना है कि इससे भारतीय सेना की कमज़ोरियों का पता यूरोप-निवासियों के। श्रन्छी तरह मिल गया धार पाश्चात्व युद-प्रशाली की श्रेटता सिद्ध हो गई। फ़्रांसीसियों के लिए यह वड़ी भारी विजय थी।

इस समय तक वे श्रपने को नवाय के श्रधीन मानते थे, श्रा वही नवाय उनसे सन्धिकी प्रार्थना करने लगा। इस युद्ध से दिवया में इप्ले का भी खूब रोब जम गया।

एलाशपल की सन्धि-इस पर कासीसियों ने ग्रंगरेनों के दूसरे किले सेंट डेविड की जीतने का प्रयत्न चारम्भ किया, परन्तु धँगरेजी श्रफसर लारेंस की वीरता ग्रेंगर चतुरता के कारख दुप्ले का सारा प्रयत्न निष्फल गया । इधर ग्राँगरेजों के तेरह जहाज ग्रीर का पहुँचे ग्रीर उन्होंने पाहुचेरी पर धावा बोल दिया। सुरदित स्थान न होने पर भी दुप्ले ने वडी बुद्धिमानी ग्रीर चतुरताके साथ पाडुचेरी की रक्षा की। इतने ही में यूरोप से एलाशपल<sup>9</sup> की सन्धि के समाचार जागये, जिससे देशना दलों को युद्ध बन्द करना पडा । इस सन्धि के अनुसार सन् १७४८ में इप्ले की मदरान खँगरेजों की वापसकर देना पडा।

दूसरा युद्ध-इस सन्धि से यूरोप में तो इन्न काल के लिए धँगरेज़ों ग्रीर फ्रासीसिया में शान्ति स्थापित होगई, पर भारतवर्ष में पेसा न हो सका। दोंना के पास काफी सेनाएँ थीं, दोना की लढाई का चस्का लगा हुआ था, दोना ने समझ लिया था कि किसी एक की नष्ट किये बिना तूसरे की गुजर नहीं हे, इसलिए युद्ध जारी रखने का उन्होने एक दूसरा ही दंग निकाल लिया। इन दिना देशी शासको में यडा ऋगडा चल रहा था। ऐसी दशा में विरुद्ध पच लेकर उम्हाने एक दूसरे की शक्ति नष्ट करने का प्रथप

प्रारम्भ कर दिया।

निज़ाम की मृत्यु--पन् १७४८ म दिवस के मुवेदार वृद्ध प्रासफ़-जाह की सृत्यु हो गई। यह नाम मात्र की सुगल सम्राट् के प्राचीन था, वास्तव में इसका दिल्ली से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। इसके कई लड़ से थे। सबसे बड़ा लड़का दिल्ली म रहता था, उसकी द्विया के राज्य की पर्वाह न थी, इसलिए उमका दूसरा आई नासिरजंग

१ यह एक स्थान वा नाम है, तो हार्तट में है।

गद्दी पर येंगा। दिख्या के एक तत्कालीन खेखक यानन्द रंग पिलाई ने पहले ही से लिख दिया था कि इद निज्ञान की स्टत्यु पर दिख्या में एक भीपणा युद्ध जिड़ेगा। उसकी बात ठीक निकली। नासिरजंग का एक भानजा सुज़फ्तजंग स्वयं निज़ाम बनने का उद्योग करने लगा। इधर कर्नाटक में भी एक ऐसा ही भगाइ बराख हो गया। अनवरहीन को निजाम ने कर्नाटक का नवाय बनाया था। बहु के मृत्यू जे नवाय का दामाद चान्द्रा साहय बहुत दिनों से अनवरहीन को निकास ने कर्नाटक का नवाय वनाया था। इस समय सुज़फ़्तरांग थार चान्द्रा साहय दोनों ने दूरले से सहायता मांगी। विद्यसी

लदाई से दुप्ते का होसला बढ़ा हुन्ना था, श्रोर वह ऐसे ही किसी धवसर की प्रतीचा कर रहा था। उसने देखा कि इन दोने। की सहायता करने से फ्रांसीसी सेनाका खर्चा उसका न उठाना पडेगा. धीर यदि सफलता हो गई ता दविख के सर्वेदार थार कर्नाटक के नवाद दोनों उसके हाथ में या जायँगे । इसलिए यह दोनो की सहायता करने के लिए राजी होगया। संजोर की गड़ी के कगड़े से धॅगरेज़ भाग से चुके थे. यह उसके सामने बदाहरख माजदथा।



निजाम श्रासकृताह

श्रम्यर की लड़ाई—दूरने की सलाह से पहले कर्नाटक पर श्रधिकार करना निरिध्त हुमा। सन् १७४६ के श्रमस्त महीने में श्रम्यर में लड़ाई हुई, जिसमें म्नांसीसी सेना की सहायता से चान्दा साहब की विजय हुई, और कर्नाटक का नवाय अनवस्त्रीन मारा गया। दूसरे ही दिन अकांट पहुँच कर चान्दा साहब कर्नाटक की ग्रही पर वैठ गया और सुज्युम्हरजंग ने अपने निज़ाम होने की घोपणा कर दी। सहायता के बदले में चान्दा साहब ने म्नांसीसियों की अस्सी गांव विये। इस सफलता से इप्ले का हीसला खूब बढ़ गया। अब उसकी क्यापार से ही सन्तीय न रहा और यह भारतवर्ण में म्नांसीसि सामाज्य स्थापित करने का स्वम देखने लगा। उसने यह अपनी ताहब अपनी सामाज्य स्थापित करने का स्वम देखने लगा। उसने यह अपनी सामाज्य स्थापित करने का स्वम देखने लगा। उसने यह अपनी सामाज्य स्थापित सेना हारा निव्यं लिया प्रकार करने की अपनी सुगायित करने की अपनी सामाज्य स्थापित सेना हारा निव्यं लिया विश्वं स्थापित सेना हारा निव्यं लिया अपनी मार्ग ही बदल दिया। परन्तु उसके इस मार्ग में भी भैगरेल वायक यन बेंदे।

श्रूँगरेज़ों का प्रयम् — धन्यर की खबाई से धनवरहीन का एक लड़का मुहम्मद्रश्रली भाग निकला थीर धिवनापछी पहुँचकर उसने थारेज़ों से सहायला मांगी। इपर निज़ास नासिरजाँग ने भी मुज़फ़्रलंग के विरुद्ध धँगरेज़ों से सहायला की प्रार्थना की। दूरने की उसलि से बले हुए खँगरेज़ों से सहायला की प्रार्थना की। दूरने की उसलि से बले हुए खँगरेज़ें ऐसे धनसर की प्रतीवा ही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दोनों के सहायता देना स्वीकार कर खिया। इस्ते का सत था कि जब तक मुहम्मद्रश्रली विष्यापछी में है तथ तक चान्दा साहब सुर्पित नहीं रह सकता, इसलिए वह वियागपछी से मुहम्मद्रश्रली की निकालना चाहता था। परम्मु इस समय उसके फूँजी खफ़्सर उसका साथ वहीं दे रहे थे, दूसरे चान्दा साहब संतोर के राजा के पीछ़े पड़ा था, ऐसी द्वा में उसके सफलता न हुई। उध्य श्रार्थों की सहायता से नासिरजांग ने मुज़फ़्तजंग की हरा सहिद्धा। इसलिए इस्ते का पना चना काम विग्रह मया, पर उसका साहस नहीं छूट। उसने ऐसी चाल पाती कि नासिरजंग की सेना में फूट फैल गई श्रार उसी के ब्रार्थों ने असके मार डाला। इस पर मुज़फ़्तजंग निज़ाम वन गया।

फ्रांसीसियों की सफलता-इप्ले के लिए यह बड़ी भारी विजय थी। दक्षिण के सुवेदार और कर्नाटक के नवाव दोनों उसके हाथ में श्रा गये थे। जिस स्थान पर नासिरजंग मारा गया था, वहाँ पर उसने एक विजयस्तम्भ राड्ग किया श्रीर उस स्थान का नाम द्वप्त्ते-फ़्तेहावाद रखा। मुज़क्फ़रजंग ने प्रसन्न होकर फ़ांसीसियों की कई गांव धीर वहत सा नकृद रुपया दिया। कहा जाता है कि उस समय दुष्ते की भी एक वदी रकम और जागीर मिली। इच्ले की वह दत्तिख का स्वामी समक्तने लगा धीर उसने कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अन्तरीप तक उसका आधिपत्य स्वीकार कर **लिया। चान्दा साहव भी फिर अर्काट पहुँच गया और इस वार भी उसने** फ्रांसीसियों की बहुत धन दिया। इसी समय एक छोटी सी लड़ाई में सुजुप्पुरजंग मारा गया। इसका फल यह हुचा कि सुबेदारी के लिए फिर कगड़ा चल पड़ा। इस पर भी फ्रांसीसी घबड़ाये नहीं। उनके सेनाध्यक्त वुसी की सहायता से ज्ञासफजाह का तीसरा लड्का सलावतर्जंग सन् १७४१ में सुवेदार बन गया। बुसी उसका संरत्तक नियुक्त हुआ और बहुत दिनों तक हैदराबाद में बना रहा । निजास से निश्चिन्त होकर इप्ले ने त्रिचनापछी लेने का फिर से प्रयत्न प्रारम्भ किया। फ्रांसीसी सेना के साथ चान्दा साहव ने त्रिचनापली के। घेर लिया।

हाइन की चाल — अब बँगरेजों ने देखा कि मुहस्मदश्वली की सहायता करके किसी व किसी सरह विचनापछी की रचा करनी चाहिए। कर्नाटक भर में यही एक ऐसा स्थान रह गया था, जिस पर फ़ांसीसियों का प्रधिकार न या, खाँर मुहस्मदश्वली ही तब तक उनके अधीन न बन पाया था। पर इसका कोई ठीक उपाय उनकी समक्र में न था रहा था। इस समय छाइन के दिमान ने उनकी सहायता की, उसने एक ऐसी चाल हुँड निकाली, निससे सारा घटना-चक ही बदल गया। सन् १७७४ व्यं बह सरतवार्य आवा था, और मदरास में लेखक के पद पर काम करता था। जब सन् १७४६ में फ़ांसीसियों ने मदरास छोन लिया, तब वह थन्य कर्मचारियों के साथ संट देविड के किसे में चला गया। फ़ांसीसियों के आक्रमण करने पर

उसने कलम फेंककर तलवार उठाई थोर लारेंस की श्रध्यवता में यदी वीरता के साथ उस गढ की रचा में भाम लिया। तजीर के मताडे में भी उसने श्रपनी वीरता श्रीर चतुरता का परिचय दिया। इस पर श्रारंजी सेना म उसके। एक छोटा सा पद मिल गया। उसने सोचा कि चान्दा साहब त्रियनापल्ली घेरे हुए हे, उसकी राजधानी थर्काट खाली हे,



कुरहव

अफ्रीट की

धेरा—महरास के
चयक साडसे ने
उसकी इस सलाह के।
मान लिया, धीर धोड़ी सी सेना के
साथ क्रांट पर धाम माथ करने की खान सीत देही। वह तीन सी हिन्दुसानी सिपाडी

सेनिकों के साथ चल पड़ा। मार्च में उसने सिपाहियों को नवायद का राव प्रभ्यास कराया, धीर सरल ज्यवहार से उन सबको प्रच्छी तरह प्रपने वर म कर लिया। उसके पहुँचते ही स्नकॉट के सरपका ने हिम्मत हार दी, श्चार विना लड़े-भिड़े श्रकाँट कुछ्व के हाथ था गया। कुछ्व ने जैसा कुछ्य सोचा था, वैसा ही हुथा। श्रॅंगरेज़ी विजय का समाचार सुनते ही चान्दा साहव ने श्रवनी सेना का एक वड़ा भारी भाग अपने लड़के रज़ा साहव की श्रप्यचता में श्रकाँट के छीनने के लिए भेज दिया। रज़ा साहव ४१ दिन तक श्रकाँट के। घेरे पड़ा रहा, पर कुछ्वच को न निकाल सका। कुछ्व श्रीर इसके सैनिकों ने यड़ी वीरता श्रीर घेर्य्य से हुर्ग की रचा की। सिराहियों ने, श्रपनी श्रपुचम स्वामि-भक्ति का परिचय दिया, श्रञ्ज की कमी होने पर श्रमरोजों की भाल खिलाकर मॉड़ से अपना पेट भरा पर साहस नहीं छोड़ा।

यन्त में तंग थाकर
रजा साहय ने धावा
किया, पर तुरी तरह
हार कर भागा। धँगरेलो
ने पीखा किया थीर
पार्मी में उसके। किर से
हराया। याद की मराठों
की सहायता से क्षाइय
ने कावेरी पाक में भी
विजय मास की थीर
दूष्णे-जृतेहायाद की

सन् १७१२ में चान्दा साहब त्रिचना-पछी छोदकर माग निरुता। यह तंजोर के राजा के हाथ में पढ़ गया, और मुहस्मद-



सुहम्मद्श्रली

थली की सलाह से मार दाला गया । चान्दा साहय वीर थीर उदार स्वभाव

का धादमी था। उसकी प्रशंसा उन दिनों के खंगरेज़ भी करते थे। अर्म का गत है कि यदि फ्रांसीसी सेना यरावर उसके खधीन रहती, तो उसकी यह दशा न होती। चान्दा साहव की मृत्यु पर खेंगरेज़ों ने मुहम्मद्ग्रली को कर्नाटक का नवाय वनाया, जो इस पद के लिए सबैया श्रयोग्य था। इस तरह श्रारीज़ों की पाक जमाकर् छाइव अस्वस्थ होने के कारण इंग्लैंड वापस चला गया।

युसी ग्रोर उत्तरी सरकार-कर्नाटक निकल जाने पर भी फांसी-सिवें का प्रभुत्व नष्ट नहीं हुया। हैदराबाद में बीर सेनाध्यक्ष युसी का धातंक जमा हुखा था । उसने मराठां से निज़ाम सलाबतज्ञंग की रचा की थी, इसलिए निज़ाम उसको रूव मानता था। उसकी सेना के खर्च के लिए निजाम ने उत्तरी सरकार का इलाका दे दिया था। बरायर युद्ध के कारण यह इलाका बहुत तबाह हो गया था, पर तब भी बुसी ने यहां से तूप्ले की भी रुपये की मदद दी। थोड़े ही दिनों में वह स्वयं भी

बहुत धनी हे।गया।

डूप्ले का पतन-इतने दिन के युद्ध से सारा व्यापार चीपट हो गया था, इलाकों की चामदनी काफी न थी, फ्रांसीसी सरकार से कोई सहायता न मिलती थी, इसलिए इच्ले के रुपये की बढ़ी कमी हो रही थी। फ्रांस-सरकार से उसका बहुत दिनों से मतभेद था। वहाँ के प्रधिकारी उसकी नीति की पसन्द न करते थे। वे व्यापार की दृष्टि से लड़ाइयों की हानि-कारक सममते थे। इधर कुःइव की सफलता से खँगरेज़ों का पर्च प्रवल हो रहा था, श्रीर उनको धन की कोई कमी नथी। ऐसी दशा में दूरजे को अन्छी तरह ज्ञात हो गया कि उसकी मनेशकामना का सिद्ध होना श्रसम्भव है। इसलिए उसने श्रमरेज़ों से सन्धि करने का प्रस्ताव किया। परन्तु उन्होंने दूप्ते का प्रसाव स्वीकार नहीं किया। सन् १७५४ में फ़ांस-सर-कार ने दूपले की भारतवर्ष से हटाने की भाजा दे दी। वह बिना किसी विरोध के फ़ांस वापस चला गया। वहां उस पर सरकार की खोर से श्रमियोग चलाया गया। इस तरह श्रपमानित होकर सन् १७६३ में वह मर गया।

उसकी नीति-इप्ले उन विनें की राजनैतिक श्रशान्ति से लाभ **उदाना चाहता था। बह दिचय के राजा और नवायों को** ख़ुव पहचानता था। देशी सेनाकी कमज़ोरियो को उसने श्रच्छी तरह समम लिया था। उसका विश्वास था कि पारचात्व रख-प्रयाची वहीं श्रेष्ट है, श्रीर उसकी हिन्दस्तानी सहज ही में सीख सकते है। कोई विदेशी शक्ति भारतवर्ष में श्रपने देश की सेना पर निर्भर नहीं रह सकती है, इसलिए आरतवासियी की सेना यनाना श्रावस्थक है। उसका खर्चा चलाने के लिए देशी राजा श्रीर नवादों की सहायता करनी चाहिए। देश की तत्कालीन स्थिति में केदल व्यापार ही पर मरोखा करना ठीक नहीं है। स्थायी श्राय के लिए कुछ भूमि पर भी श्रधिकार होना स्नावस्थक है। इस तरह श्रपनी शक्ति बढ़ाकर भारतवर्ष में विदेशी साम्राज्य स्थापित करना असम्भव नहीं है। देशी शासक पाश्चात्य हुँग पर संगठित सेनाओं का सामना करने में असमर्थ है। उनको परास्त करना कठिन नहीं है। परन्तु यदि इस कार्यक्रम मे किसी से बाधा पदने का अय है, तो वे कंगरेज़ है, इसलिए देशी शासकें की सहायता से पा सीधे सीधे लड़कर उनकी शक्ति की पहले नष्ट कर डालना चाहिए।

प्रायः कहा जाता है कि शारतवर्ष के यूरोप-सम्बन्धी इतिहास में इस नीति को हुन्छे ही ने सबसे पहले हुँड़ निकाला, ओर बाद को छंग-रेज़ों ने उसी का अनुकरण किया। परन्तु पेता नहता ठीक नहीं जान पदता है। हिन्दुरतानी तेना स्वता, उसकी क्वायद सिखाना कोई नई बात नहीं थी। पुर्तेगावियों ने सेकड़ों वर्ष पहले हिन्दुस्तानियों को सेना में रखना प्रारम्भ कर दिया था। वन्दूक और तीप का काम सिखाने के लिए मुगुल सेनाओं में निदेशी थिएक रहवे थे। देशी सेना की कमज़ो-रियों को वर्तिथर ऐसे वाशियों ने समस्ति किया था। विशेष ऐसे वाशियों ने सर्वावियों हो सारम्भ में ही समस्ति लिया था। वसका कहना था कि अध्यवस्थित सुगुल सेना को परास्त करना कोई कठन काम नहीं है। देशी शासको की सहायता से अपनी सेना का खुनै चलाना हुन्जे ने अपनेशों से ही सीखा था। तस्कालीन राज-

नैतिक प्रशान्ति में कृासीसी साधान्य का स्वम देखना कोई वदी भारी वात न थी। मुग्लों का पतन होने पर छोटी वदा सभी शक्तियां इसी धन में थीं।

दुष्ते ने पहले से ही भ्रमनी कोई नीति स्थिर नहीं की थी, घटना-चक्र में पढ़कर वह बराबर थाने कृदम बढ़ाता गया था। पहले उसका ध्यान नेजल श्यापार की थोर था, राजनीति में वह माटिन थीर ट्यूमा की नीति का ही खनुपायी था। सन् १०७१ के बाद, जय उसका प्रभुत्व थ्रष्ट्छी तरह जम गया तथ, उसन थ्रमनी नीति में परियर्तन करना जित्त समका। थेगा-रेजों ने उसकी नीति का श्योधक खनुकर्या को नहीं किया, पर उसकी भूतो। से लाम श्याप्य उजाया। उस नीति में जो कुछ कभी थी, उसकी पूर्ति करके खेगरेजों ने उसकी सफल बना विया।

असफलता में कीरण्— दूप्ते की धसफलता के कई कारण थे। स्वसं अध्य वात तो यह थी कि उसके पास कोई जहाजी सेना न थी। प्रोप से सम्बन्ध रपन का रास्ता खँगरेजों के हाथ में था। दूपते को धपनी हिन्दु-स्तानी सेना पर ही निर्भर रहना पदता था। फास से उसको किसी प्रकार की सहायता न मिलती थी। वहाँ की सरकार से भी उसका सतमेद था। इपने की उसके पास बढी फमी थी। व्यापार चौपट ही गया था, कर्नाटक थोर उत्तरी सरकार के जिले निर्भय थे, नवावों के वादे यह बड़े होते थे, पर उत्तरा करवा न मिलता था। फास-सरकार लड़ाई के लिए हपया भेजने पर राजी न थी। उसकी संजा में कृट थी, अफ़सर स्वार्थी थे थीर एक दूसरे से जलते थे, उनको अपने देश के लाभ का कुख भी ध्यान न था। हुप्ते संबं ये खान गया, उतको स्वपने देश के लाभ का कुख भी ध्यान न था। इस्ते संबं ये यहा न था, उतको सानते थे।

यहाँ पर यह प्रस्त होता है कि यदि वह भारतवर्ष में बना रहता तो क्या फासीसी साम्राज्य स्थापित होने की केहिं सम्भावना थी ? उत्तर में कहा जाता है कि इसमें बहुत सन्देह है, क्योंकि उसके चले जाने के बाद खगरेजों के हाथ में बगाल सा धनी सुना थागया था थीर क़ाइन-सरीखा चतुर सेनाध्यन्न मिल गया था। परन्तु यहाँ पर एक बात प्यान में रखने येग्य है, यदि डुप्ले भारतवर्ष में बना रहता तो दिख्या से निश्चिन्त होकर शान्ति के साथ श्रेगरेज़ बंगाल को हदूप न कर सकते।

इप्ले का चरित्र-इसमें सन्देह नहीं कि ड्प्ले वड़ा महत्त्वाकांची थीर धर्मंडी था, पर एक साम्राज्य-स्थापक के लिए ऐसा होना स्वामाविक ही है। ग्रकृतज्ञता में वह र्थगरेज़ों से बढ़ा हुआ न था। संजोर, कर्नाटक धीर बंगाल के नवाबों के साथ जैसा कुछ श्रेंगरेज़ों ने व्यवहार किया, बसे देखते हुए, देशी राज्यों के प्रति हुप्ते का व्यवहार कहीं प्रपन्ना था।

उस पर स्वार्थी होने का आवेप निर्मूल है. उसने अपने निजी लाभ के लिए कम्पनी या चपने देश की कभी हानि नहीं पहुँ-चाई, उलटे उसने अपनी बहुत सी कमाई उन दिनों की लड़ाइयों में खर्च कर दी। नैतिक दृष्टि से वह अपने समय के अन-सार था। उसमें किसी प्रकार की विशे-पता या उच्चता न थी, पर उसका ग्रादशै क्षाइव **से** श्रवस्य बढ़ा हुआ था। उसके धैय्ये, साहस भ्रीर तीत्र बुद्धि का परिचय दियाजा चुका है। शासन में भी वह बदा चतुर था। कांस-सरकार के बड़ा



भय था कि पदच्युत होने की बाजा का वह धार विरोध करेगा, पर उसने चुँ तक नहीं की। फ़ांस-सरकार उसकी योग्यता सथा दूरदर्शिता की न समक सकी, यह उसका दुर्भाम्य था, पर उसने सदा उसके गारव का बढ़ाने का प्रयत किया। उसके विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है, उसको मानते हुए भी यह कहना पढ़ेगा कि वह अपने देश का सेवक और भारतवर्ष के आधुनिक इतिहास में एक बढ़ा प्रतिभाशाली मनुष्य था।

तीसरा युद्ध-सन् १७४६ में ईंग्लेंड बीर फ़ांस में फिर युद्ध छिड़ गया । यह युद्ध सात वर्ष तक चलता रहा । इस समय ऋांस-सरकार को पता लगा कि दुष्ले की नीति व मानने में बढ़ी मूल हुई । इस भूल की सुधारने के लिए फिर से प्रयत्न किया गया। इस बार खेली सेनापति छीर प्रध्यच थनाकर भेजा गया। यह सन् १७१८ में भारतवर्ष पहुँचा, परन्तु श्रव फ्रांसीसियों का पासा पलट चुका था, उनकी शक्ति की फिर से स्थापित करना बदा कठिन था। हुप्ले के जाने के बाद से इस समय तक र्श्वगरेजों की स्थिति में यहत ऊछ परिवर्तन होगया था। दिखल में उनकी पूरी धाक जम गई थी, यंगाल में एक तरह से उनका राज्य ही हा गया था, वहां के नवाय उनके हाय की कठपुतली थे। पर तब भी लैली ने ध्रमरेजों की नष्ट करने का रढ निश्चय किया।

छैली का उद्योग—इस बार फ़्रांस-सरकार ने केर है बात उठा न रखी। लैंली के काफी सेना थीर घन दिया गया। पर उसके भाग्य मे सफलता बदी न थी। वह तेज मिजाब का आदमी था, उसके आते ही पांडचेरी में उसका विरोध प्रारम्भ हो गया। वहां के क्सेवारी अब फिर से लड़ाई-सगड़े में पढ़ना न चाहते थे, उन्हें केवल अपने मतलब का ध्यान था। परन्तु लैली ने इसकी कुछ भी पर्वाह न की, श्रीर श्रेंगरेज़ों से सेंट डेविड का किला छीनकर भदरास पर चढ़ाई कर दी। इस अवसर पर पांडचेरीवालों ने उसका सहायता देना बिलकुल बन्द कर दिया। रसद कम पढ़ गई. और वसके सिपाडी भूखों मरने लगे। इधर ग्रँगरेजों की जहाजी सेना भी शागई, इस पर लीली की पांडुचेरी भागना पड़ा।

नैजी ने भाते ही निज़ाम-द्रायार से बुसी को बुला लिया था, इसका फल यह हुआ कि हैदराबाद से क्रांसीसियों का प्रशुख जाता रहा। निजास भी उन दिनों यही चाहता था। इधर छाइब ने नर्वेस फोर्ड की ग्रध्यक्षता में सेना भेजकर उत्तरी सरकार पर कृष्ट्या कर लिया। यहाँ से भी श्रामदनी यन्द हो जाने पर लेली ने तंबोर के राजा पर चढ़ाई करके रूपया लेना चाहा, पर वह राजा पहुंचे ही से तैयारी कर जुका था, इसलिए लेली का यह प्रयत्न भी निष्फल गया। उधर बंगाल में झाइव ने चन्द्रनगर पहले से ही छीन लिया था। इसलिये श्रामदनी का श्रव कोई भी द्वार बाकी न रह गया।

मांडनाज की लाड़ाई— लेली थन बिलकुल हताज हो गया पर तब भी वह जैसे-तैसे ग्रेगरेज़ां का मुक्ष्मला करता रहा। सन् १०६० में वांडवाज के निकट सर धायरकूट ने वसकी व्यन्त्री तरह हराया। वीर सुसी पकड़ लिया गया थ्रोर लेली पाड़वेरी भाग गया। ग्रंगरेज़ों ने उसका बरावर पीवा किया, और पांडवेरी के वेर किया। धार महीने तक खेली ने वहें भैरपे ग्रेगर साहक के लाथ पांडुवेरी की राज की। सह महीने तक खेली के वहें भैरपे ग्रेगर साहक के लाथ पांडुवेरी की राज की। स्तर हो ऐसी पड़िया हो हो हो थी कि एक कुत्ता में, परेखान कावस सेली ने कहा डाया। प्रत्न में, परेखान कावस सेली ने कहा डाया हो प्रति में प्राप्त में, परेखान कावस सेली ने कहा डाया विवेध काव हूं कई करके हैं करेंड भेज दिया गया, जहाँ से वह कृतस चला गया। परन्तु क्रास-सरकार ने उसके साथ भी



श्राधुनिक पाहुचेरी

श्रन्थाय किया। इस पर भी श्रमिवेश चलाया गवा थीर श्रन्त में इसे प्राय दंड दिया गया।

पाडुचेरी पर भी श्रांगरेजां का श्रिषकार हो गया। उन्होंने मदरास श्लेर सेंट डेविड का पूरा बदला लिया। पांडुचेरी की विश्वाल इमारतें गिरवा ही गई श्लीर सारा बगर उजाड़ कर दिया गया। नगर-निवासियों को तीन मद्दीने के श्वन्दर नगर छोड़ देने की आज़ा दे दी गई। इतिहासकार ऊर्म लिखता है कि कुछ ही मद्दीनों में बस विश्वपत सुन्दर नगर में एक भी खड़ी हुई छत न रद्द गई।

प्रांसीसियों की पराजय— यांड्वेरी के पतन से फ़ांसीसी इताश हो तये। थोड़े दिन याद जिंजी और माही भी उनके हाथ से निकल तथे। सम् १७६१ में सूरत और कालोकट की कोडियों की खोड़कर उनके पास की हैं भी स्थान नहीं रह गया। इस तरह भारतवर्ष में फ़ांसीसी साझाज्य का मन्त हो गया। सन् १७६३ में यूरोप का युद्ध समाप्त हो गया और पैरिस की सन्धि से गांड्वेरी, चन्द्रनगर और माही फ़ांसीसियों को लीटा दिये गये। ये स्थान खन भी फ्रांसीसियों के पास हैं।

धान में कैमरेजों की ही पूरी विजय हुई। इसका मुख्य कारचा यह पा कि इस समय उनका जहां की बेड़ प्रचल था। समृत के सब रास्ते उनके हाथ में थे। उनके जहां जी बेड़े की नष्ट करके भारतवर्ष से सम्बन्ध रखना म्रांस की शक्ति के बाइर था। इसके बातिरेक बेंगरेजों को धन का प्रभाव न था। उनकी कम्मणी का संगठन चन्छा था। म्रांस-सरकार की तरह हूँ ग्लेंड-सरकार उसके काम में बाधा व डालवी थी। उसके कमेंचारियों में पृका था और वे सबके सब म्रांस की शक्ति की नष्ट करने पर तुले हुए थे। इसके प्रतिकृत मुस्तिसियों की हार निरंचन थी।



## परिच्छेद ३

## सामाज्य की नींव

वंगाल के नवाव— पहले बंगाल सुगृत साझाज्य का एक स्वा था, परन्तु झीरंगजेव के मरने पर नवाय मुर्शिदकुलीक्षाँ स्वाधीन हो गया था। यह पहले हिन्दू था। सन् ५००६ से मकस्वाचाव को हृदने अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम मुर्शिदाबाद रखा। सन् १७४३ में उसके दंशना को हटाकर कानिवर्षेख नाम का एक सरदार नवाव वन गया। यह बद्दा चतुर स्राह्म था। इसका सारा जीवन मराठों से खपने राज्य की रचा करने में स्यतीत हुआ।

इन नवाशे के समय के बंगाल की दशा का वर्षन करते हुए गुलाम हुतेन जिल्ला है कि विश्वले साठ वर्ष से साधाज्य का पतन हो रहा या, सम्राट् ष्रधोग्य थे, सरदार और उमरा विश्व रहे थे, परन्तु तब भी इनमें से कोई भी उन नियमों से हटना नहीं चाइला था, जिनसे साधाज्य की उत्तित हुई थी। उनके राज्य की दशा अच्छी थी, प्रवा सन्तुष्ट थी धोष आराम से रहती थी। बहुत कम ऐसे लोग थे, जिनके हुल या कष्ट था। अवशिवर्दीख़ीं के समय तक यही दशा रही। असने जुन सुनकर अपने योग्य कुटुम्बियो थार मिरों के बड़े यह योहदे दिये। वह सदा प्रजा का प्यान रखता था। युद्धिय थार महत्त्वाकाची होने पर भी प्रवा थोर जुमी-दारों के साथ, जो पूर्ण रूप से प्रपना कर्तव्य पालन करते थे, उसका व्यवहार बड़ा थच्छा थोर उदार होता था। यना के लिए वह सचमुच पिता-तुल्य था। अपने कीनदारों पर उसकी बरावर निगाह रहती थी और वह उनकी कभी अलाचार न करने देता था। वह अपनी सारी प्रवा को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक ही माता-पिता की सन्तान समकता था और रोग्य हिन्दू नथा अन्य ग़ैर-मुसल-मान क्यां की बच्च पढ़ों पर नियुक्त करता था। उसके शासन में प्रान्त का स्वा पत्ता की सन्तान की सहता था, जिससे उसी के राज्य की उसति होती थी। जनता को जीवन-निवाह की चिन्ता न थी, उसके शासन-काल में वह 'शान्ति और सुल्व' से रही। कहीं कहीं एक आध ज़मीन्दार विगइ जाता था, परन्तु बाक्षी राज्य में 'पूर्ण शान्ति और सम्बद्धि' थी।

विदेशियों के प्रति नीति - बंगाल के शासक ग्रुरु से ही विदेशी ब्यापारियो पर तीव दृष्टि रखते ये । शायस्ताखीं ने तो श्रीगरेओं को निकाल ही दिया था, परन्तु मुर्शिदकुलीख़ाँ के समय में बहुत सा रुपया देकर उन्होंने श्चपना व्यापार फिर से जमा लिया था। सम्राट् फुर्डल्सियर का उनकी एक नया फुरमान भी मिल गया था, जिसके अनुसार बिना चुंगी के व्यापार करने का ग्रधिकार दे दिया गया था । अँगरेज़ों के श्रतिरिक्त फ़ॉसीसी श्रीर हार्लेड-निवासी उच भी बंगाल में व्यापार करते थे । इनकी केठियाँ चन्द्रनगर ग्रीर चिनसुरा में थीं। नवाब ग्रलोबर्दीख़ी इन ब्यापारियों के। श्रन्छी तरह पहचा-नता था, श्रीर वनसे खूब रुपया पूँठता था। सन् १७४४ में मराठों से रचा करने के लिए उसने खेंगरेज़ों की कलकता में एक खाई वनाने की आजा दे दी थी, परन्तु अँगरेज़ों को श्रपना किला श्रधिक दढ़ करने की इजाज़त उसने कभी नहीं दी। जब कभी खँगरेज़ इसके लिए प्रार्थना करते थे, तब वह कहा करता था कि तुम लोग न्यापारी हो तुम्ह किले से क्या काम, मेरी संरचकता में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। दिवया की दशा वह सुन चुका था, विदेशियों की शक्ति और एकता का उसे सदा ध्यान रहता था। वह प्रायः कहा करता था कि विदेशी ज्यापारी शहद की मिनखयों का एक छता हैं,

१ सियर-उछ-मुतासरीन, अमरेची अनुवाद, जि० ३, ५० १७९-८०।

जिससे ग्रहद तो निकाल बेना चाहिए, पर मिस्सियों की छेड़ना न चाहिए, छेड़ने से वे कंटर काट कर जान वे डार्सेंगी। <sup>६</sup>

उन दिनों उसके कमेचारियों श्रीर श्रॅगरेज़ों में बरावर खटपट हुश्रा करती



**प्रजीवदींख़ी** 

थी । धेंगरेज़ विना महस्त के व्यापार करने के लिए नवाच की दस्तकें

१ स्क्रीफ्टन, रिफ्लेक्शंस ऑन दि गवमेंट ऑफ इंडोस्यन, पृ० ५५ ।

विनिधें को दे देते ये श्रीर उनसे स्वयं लाभ उठाते थे। इतना ही नहीं, श्रपनी श्रावादियों में माल लाने पर वे जुंगी लगाते थे, श्रीर विवाह के श्रवसरों पर या ज़मीन नेचने पर मी टैनस लेते थे। नवाव के दरवार में इसकी वरावर रिकायतें होती थों। श्राप्तें श्रपने पच के समर्थन में मुग़ल सम्राट् के फ़्रमान पर ज़ोर देते थे, नवाव फ़्रमान के इस उन्नटे श्रप को कभी न मानता था। इस तरह दसके जीवन-काल ही में यह मनवहा चलता रहा, परन्तु उसके मरने पर इसने प्रचंड रूप धारण कर लिया।

सिराजुद्दीला की नवादी— सन् १७४६ में प्रकीवदींकां के मरने पर उसका पोता सिराजुदीका नवाब हुआ। वचपन के बहुत लाइ-प्यार से इसका स्वभाव विगड़ गया था। मुसाहिब लेाग जो कुछ समका देते थे, विना से।चे-विचारे यह वही करने लगता था। धलीवदींकां इसकी कमज़ी-रियों को अच्छी तरह जानता था। उसने पहले ही कह दिया था कि जब यह मवाब होगा तब भारतवर्ष के सभी तटों पर 'टोपवाजों' का अधिकार हो जायगा ।

श्रांगरेज़ों से अजाड़ा—नवाय श्रेगरेज़ों से पहले से ही चिट्ठा हुया या। उन्होंने उसका कई वार अपमान किया था। उन्होंने कृतिमवाज़ार की केंडी और बंगलों में उसके उहराने से इनकार कर दिया था। अलीवदींली के दरबार में वे उसके कसी भी न पूछते थे। जब वह मसनव पर वेडा तब भी उन्होंने बहुमूल्य उपहार नहीं भेजे। सिराउड़ीला इस काल तक इन सब बातों की सहन करता रहा, परन्तु स्वेगरेज़ यागर दीड होते तक इन सब बातों की सहन करता रहा, परन्तु स्वेगरेज़ यागर दीड होते तथे। अपने एक मुसाइिव राजवस्त्वभ पर नवाय नाराज़ हो गया, उसका गये। अपने एक मुसाइिव राजवस्त्वभ पर नवाय नाराज़ हो गया, उसका गये। अपने एक सुसाइिव राजवस्त्वभ पर नवाय नाराज़ हो गया, उसका गये। अपने एक सुसाइिव राजवस्त्वभ पर नवाय नाराज़ हो गया, उसका गये। अपने एक सुसाइिव राजवस्त्वभ पर नवाय नाराज़ हो गया, उसका ग्रिंगरेज़ों की लिखा, तब कत्वकत्ता के गयवार कुक ने कोरा जवाय है दिया। श्रंगरेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुस्तकों का दुहुपयोग पहले से ही पल श्रंगरेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुस्तकों का दुहुपयोग पहले से ही पल श्रंगरेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुस्तकों का दुहुपयोग पहले से ही पल श्रंगरेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुस्तकों का दुहुपयोग पहले से ही पल श्रंगरेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुस्तकों का दुहुपयोग पहले से ही पल श्रंगरेज़ इसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुस्तकों का दुहुपयोग पहले से ही पल श्रंगरेज़ इसके विरुद्ध बहुका रहे हैं।

१ सियर-उल-मुताखरीन, जि॰ २, ए॰ १६३।

रहा था श्रीर इससे क्वाब की श्रामदनी को बहुत कुछ हानि पहुँच रही थी। इधर सन् १०४६ में इँग्लंड श्रीर फ्रांस में युद्ध छिड़ गया। यह समाचार मिलते ही नवाब से बिना पृष्ठे बताबे श्रामेज श्रीर फ्रांसीतियों ने श्रपने प्रपने किलों को ठीक कराना प्रास्म्म कर दिया। इस पर नवाब बहुत विगद्मा श्रीर दोनों को यह काम यन्द्र कर देने के खिए खिरा में जा। क्रांसीतियों ने तो पृक वहाना बना दिया, पर क्लक को गर्वनर हुक ने बढ़ा कड़ा उत्तर लिख भेता श्रीर जो दृत पर्वाना लेकर श्राया था, उसको क्लक से बाहर निक्लवा दिया। उत्तर पार्ट ही नवाब श्रायायम्, उसको क्लक से बाहर निक्लवा दिया। उत्तर पार्ट ही नवाब श्रायायमूला हो गया श्रीर उसने श्रीरोजों को नष्ट करने का प्रण कर दिया।

कल्किला प्रशाकिमण — सन् १०५६ के मई महीने में नवाय ने कृतिसमाज़ार की केठी छीन ली। इस खबसर पर उसने सिपाहियों को केठी का माल लूटने से मना कर दिया थोर सिवा युद्ध-सामग्री के कोई सामान नहीं जिया। पर्दा से वह प्रदी तेनों के साथ कलकता पहुँचा। महं लून की कड़ी पूप में, म्यारह दिन में, उसने १६० मील का सफ़र तय कर खाला। कलकता में सदाई के लिए कांग्ने सेना न थी, पर तम भी गयनर ट्रेक ने लढ़ना ही निरिचत किया। सबसे पहले उसने सेठ प्रमीरचन्द भीर मारल में प्रापे द्वुए ठुण्यदाम की गिरमुतार कर लिया। असका ध्युमान था कि इन्हों होता ने साम प्रापे द्वुप के लिए नोरे लेगा खुना मका में शुसने की थाशा देश। सेत प्रकार के बिया क्षानों मकान में शुसने लिये, इस पर सेठ के एक जमादार ने घर की १३ किथी की मारकर उनके सम्मान की राग जी।

इधर धमीरचन्द्र के शादमियों से नवाय की कलकचा में घुमने का सस्ता मालूम है। मया। धँगरेज़ों ने किले की रचा की पर घरत में ये पत्रदा गये। गवर्तर ट्रेक चीर बहुत से खँगरेज प्रयन प्राण लेकर नदी के मार्ग से भाग निकले। किते में कुछ सैनिकों के माथ हालांज रह गया। उसने प्रमीरचन्द्र की बीच में डालकर पहले सन्धि करने का प्रयत्न किया, परन्तु कोई फल न हम्रा। भ्रन्त में लाचार होकर ता॰ २० जून की हालवेल ने किला नवाब को सींप दिया । उसके सिपाहियों ने लूट-पाट भचा दी पर किसी घंगरेज के। तंग नहीं किया।

कालकाठरी-असी दिन सम्ध्या समय वंगरेज केंद्री नवाव के सामने लाये गये । नवाय ने हालयेल की हयकड़ियों की खुलता दिया चीर उसकी कष्ट न देने का वचन दिया। केंदियों पर कोई कड़ी देख रेख न थी। कई एक यूरोपियन किले से चले भी गये, पर किसी ने रोका नहीं। इसी समय गोरे सैनिकों ने शराय पीकर हिन्दुस्तानी सिपाहियों की तंग करना शुरू कर विया । शरास्त करने पर गोरे जिस कोठरी में बन्द कर दिये जाते थे, उसी में बन्हें बन्द करने की श्राञ्चा देकर नवाय श्राराम करने चला गया । कहा जाता है कि इस पर उसके सिपाहियों ने १४६ गोरों की उस छोटी सी कीवरी में भर दिया। रात की गरमी में प्यास से तहुप तहुप कर इनमें से १२३ श्रादमी मर गये। हालवेल ने इस घटना का बड़ा हृदय-विदारक वर्णन किया है, परन्त उसकी सत्यता में बहुत कुछ सम्देह हैं। केडिरी की जितनी लम्बाई चौद्वाई यतलाई जाती है, वतने में १४६ श्रादमियों का किसी तरह श्रदना सम्भव हीं है। मरे हुए आदमियों में ४६ से अधिक के नाम का पता नहीं लगता । उस समय के हिन्दुस्तानिये दारा बि ने हुए इतिहास या कम्पनी के ामजात में इसका कोई उल्लेख नहीं है। रे जान पड़ता है कि इस घटना

वर्णन में हालवेल ने बहुत कुछ नमक सिध मिलाया है। उसकी कहें याती यह दोष पाया गया है। यदि इसमें कुछ सत्यता भी हो तब भी नवाब सके लिए दाेपी नहीं उद्दराया जा सकता । रात की घटना उसकी जानकारी नहीं हुई थी। यह बात ठीक है कि बाद में उसने इसके लिए किसी की

१ विरसन का कहना है कि वह केाठरी १८ फीट छम्बी और १४ फीट , इंच चौडी थो ।

<sup>ु</sup> मिस्टर लिटिल का लेख, बगाल पास्ट ऍड प्रेकेंट, जि॰ ९।

दृढ नहीं दिया ! परन्तु इसके उत्तर में यह वहा जा सकता है कि कम्पनी के कमेंचारियों ने इसके जिए श्रनुरोध भी नहीं किया। सन्धि की शर्ता म इसकी कोई भी चर्चा नहीं थी। इसी से सिद्ध होता है कि यह एक साधारण घटना थी श्वार इसम नवाब निर्दोप था।



स्सि। इंदीला ग्रस्टीनगर् की सन्धि—कलक्षा का नाम श्रव ग्रस्तीनगर रखा ।या। राजा भाषिकचन्द की यहाँ का किखेदार बनाकर नवार मुसिदाबाद

वापस चला गया । बेक सिहत मागे हुए ध्यारेज फलता पहुँचे धीर वहीं से उन्होंने फुल हाल मदरास लिस मेजा । यहाँ इन लेगों को नवाय की धीर से केहि विशेष कर नहीं दिवा गया । यंगाल की दुर्धंदना का समाधार मिलने पर बहुत फुल बहस के याद मदरास कैसिल ने क्लाइव धीर वादसन को स्थल धीर ऋत्सेना का ध्यव्य बनाकर बंगाल भेजा । इन दोनों ने क्रायदी सन् १०१० में बिना धीयक लड़े भिड़े कलकत्ता फिर से छीन लिया । इतिहासकार कमें लिसता है कि किले में नवाय के सैनिकी ने कम्यनी के सामान को कोई विशेष हानि न पहुँचाई थी। इसके बाद धेगरेज़ों ने हुगली को समझ को नर कर डाला । यह समाधार मिलने पर नवाय फिर कलकत्ता पहुँचा धीर सन्धि को मार कर डाला । यह समाधार मिलने पर नवाय फिर कलकत्ता पहुँचा धीर सन्धि को मार को बातचीत प्रारम्भ हुईं। यह वातचीत हो हो रही धी, सभी एक दिन रात को धारोजों ने नगत के पढ़ाव पर धावा कर दिया, जिमसे नवाय यहत बचड़ा गया धीर फ़रवरी सन् १०१० में उसने सन्धि-पप पर हसापर कर दिये।

इस सन्धि के अनुसार नवाय ने धंगरेज़ों के स्वापारसम्बन्धी प्रधिकारों को मान विषय और किसे की मनमानी सरम्मत करने की अनुमति दे ही। धंगाल, विद्वार और वद्गीसा में खंगरेज़ी दस्तकवाले माल पर महस्तूल लेना धन्द कर दिया गया श्लीर सिक्का चलाने का अधिकार भी धंगरेज़ों की दे बन्द कर दिया गया श्लीर सिक्का चलाने का अधिकार भी धंगरेज़ों की दे दिया गया। नवाज ने हरमाना देना भी मंजूर किया, पर हस्ताने की ठीक दिया गया। नवाज ने हरमाना देना भी मंजूर किया, पर स्वान की के के 'ई सहा-ठीक रक्म का कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी तरह कृत्सिलियों की के 'ई सहा-यता न करने का भी उसने घचन दिया, पर सन्धि-पत्र में इस विषय की कोई शर्त रखना मंजूर नहीं किया।

चन्द्रनगर पर श्रॅगरेज़ों का श्रिधिकार—कांसीसी शक्त के नष्ट करने पर बलाइव तुला ही हुआ था। नवाब के साथ सन्धि हो जाने पर उसने चन्द्रनगर छीनने का प्रवल प्रारम्भ कर दिया। विता नवाब की अनुमति के ऐसा करना सम्भव न था, इसलिए यहुत सी वालें चली गई थीर सुसा-हितों की घूस देकर कांसीविधों के विरुद्ध नवाब के काब भरे गये। इधर सुगल सम्राट् के थाने का समाचार सुनकर नवाब कुल घबड़ाया हुआ था थीर ग्रंग- रेज़ों का विरोध न करना चाहताथा। एक दिन वह फ़ांसीसियों से यहुत रूए हो तथा और जैगरेज़ों को उन पर आक्रमण करने की उसने अनुमति है दी। पटना में नवाज से मिलने का बहाना करके एक बड़ी सेना के साथ फ्लाइव चन्द्रनगर पहुँच गया। फ़ांसीसी बड़ी वीरता से लड़े, परन्तु उनके पास अधिक सेना व थी, इसबिए अन्त में उन्होंने हार मानकर, मार्च कर ३५० में, चन्द्रनगर आँगरेज़ों के दे दिया। दो वर्ष बाद पांडुबेरी की तरह यहाँ की भी विद्याल इमारतों को अँगरेज़ों ने पट कर जाता।

नवाच के विरुद्ध पड्यंत्र--वलाइव मदरास से जब चला था, तभी उसने यह निश्चित कर लिया या, कि नवाब की विना पद्य्युत किये हुए यंगाल में ग्रेंगरेज़ों की रका होनी कठिन है। इसलिए बंगाल में भी उसने दक्षिय की नीति से ही काम लिया। सन्ति है। जाने के बाद कासिमधाज़ार की केठी का अध्यत्त वाट्स नवात्र के दरवार में अंगरेज़ों का प्रतिनिधि बनाया गया । वाट्स हिन्दुस्तानी घच्छी तरह वील सकता था और वह नवाय तथा वसके मुसाहियों की कमज़ोरियों की सुद पहचानता था। धन के लालच में पढ़कर भ्रमीरबन्द भ्रपने भ्रपमान की भूल गया या भीर वह भी भ्रेगरेज़ों की सहायता करने के लिए तैयार था। सिरामुद्दीला के बड़े बड़े मुसाहिय उसके वहंड व्यवहार के कारम सदा श्रसन्तुष्ट रहते थे । बाट्स धार श्रमीरचन्द ने इन सबको धन का लालच देकर अपने एच में गाँउ लिया । ये लेाग नवाब मी उलटी सलाह देने लगे। अंगरेज़ों ने भी अपनी मांगें बढ़ा दीं, वे अपने न्यापालय खेलिने धीर नवाय के कमैचारियों की धंगरेज़ी दलके न मानने के लिए दंड देने का श्रधिकार चाहने लगे। इरजाना की स्कम के लिए भी राज मगदा होने लगा। सन्धि की शर्ती की न मानने थीर टाउस से फ्रांसीसी महापता मांगने के लिए नवाब दीपी उहराया जाने लगा । यन्त में इन सब क्षेत्रों ने नवाब की गरी से उतारकर उसकी जगह पर मीरवाफर के . नपाय बनाना निधित किया । सीरआफुर श्रजीवहींखाँ का बढ़नाई थीर नवाद की फ़ीज का बस्त्री था।

मीरजाफर के साथ सन्धि—मीरवाफ़र बार बंगरेज़ों ने एक गुप्त सन्धि की, जिसमें मीरवाफ़र ने बंगरेज़ों के सब खिकारों की मान लिया बार फ़्रांसीमियों के व्यापार न करने देने का वचन दिया। कलकता के इरजाने में एक करोड़ रूपया देना मंबूर किया बार बंगरेज़ों की कलकता तथा चीवीस परगना की ज़मीन्द्रारी देने का बादा किया। इसके बदले में बंगरे देजों ने इसकी सहाथता बीर रक्षा करने का भार उदाया।



मीरवाइन के मांव सन्वि ग्रमीरचन्द्र की श्रीखा—धनीरधन्द्र बड़ा आनवां वा। इन पर् वंत्र में वह धवना पूरा पुत्रवद्दा उद्याना धाहना था। उनने बहाबि दहि मुखे

नवाव के जवाहरात का चैं।थाई हिस्सा और नक्ट रुपये पर पांच प्रति सैकड़ा कमीशन न दिया जायगा तो में यह हाल सबसे कह हूँगा। अपना कमीशन पढ़ करने के लिए नह यह चाहता था कि मीरिजाफ्र और ध्यारेज़ों के बीच जो सिन्य हो, उसमें यह धर्त लिल दी जाय। इस अवसर पर स्वाहृत ते उसके क्ष्य कुकाय। उसने एक नक्ज़ी सिन्य-पत्र बनाकर कमीश्यन्द को दिलता दिया। वाटसम ने हुस पर हजाधर करते से इनकार कर दिया, इसलिए उसके हलासर बना दिये गये। बाद को जब यह भेद खुला तब धर्मारचन्द के घडा दुख हुआ। अमीरचन्द ऐसे धूर्त के साथ ऐसा ही व्यवहार उचित या, यह कहने से बलाइव और उसके साथियों के आवस्या पर जालसाज़ी का जो घडा सनाता है, वह मिट नहीं सकता। अमीरचन्द ने बँगोरों को कोई घोखा न दिया था। ता । 10 10 अप्रैल लन्न १५० के सेलेक्ट कमेटी' की जो उदक हुई थी, उसमें कहा गया था कि हमें इस "उदार ग्रेस धर्म ' व्यापारी का कृतज्ञ रहना चाहिए। इस कृतज्ञता का बदला उसके इस प्रमार दिया गया, पर तव भी मरते समय ह बहुत सा वम करन्य के एक धरपताल हो हे गया।

पलासी का युद्ध — कांसीसिथा के सबेत करने पर भी नवाब का इस पद्धंत्र पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब वाद्स उसके दरवार से दिशकर भाग गया, तब वसे इसका पता लगा। परन्तु मीरवाफ़र ने ज़रान की शवध खेकर स्वामिभक्त रहने का बचन दिया थोर जैसे तैसे नवाब को मन्तुष्ट किया। इन दिनों नवाब की १० हज़ार सेना का पढ़ाव पतासी में पढ़ा हुआ था। यह स्थान मुधिदाशद से २३ मील है। तीन हज़ार सिपाही जेकर स्लाह्व यहा था पहुँचा। ता० २३ जून सन्तु १०५० के उसने सन्ध्या समय इमलर किया। पहले ही धावों में नवाब का बीर सेनानायक मीरमदन मारा यथा। मीरज़ाफ़र नहीं या वे में कोई भाग न दिया, वह दूर से खंड हुए यही देखता रहा कि किस पढ़ मी दिजब होती है। मीरमदन की मृत्यु और मीरज़फ़र की घोखायां देखकर नवाब हताश है। यहा । उसी समय राषदुर्लंभ ने उसके भागने की सलाह दी। उसके भागते ही सारी सेना तितर-नितर हो गई थोर ब्रंगरेज़ां की पूर्ण विजय हुई।

पलासी युद्ध-चेत्र से भागकर नवाय सुर्शिदाबाद पहुँचा और यपने लुज़ाने का यहुत सा धन लुटाकर सेना के अपने पढ़ में करना चाहा, पर सफल न दुया। तूसरे ही दिन अवरेज़ी सेना के साथ मीरवाफ़र भी मुशिंदावाद पहुँच गया और सिराजुरीला को पहाँ से भागना पढ़ा। रास्ते में वह पकड़ लिया गया थार मीरवाफ़र के लड़के मीरन ने वसकी बढ़ी निर्वता से मरवा बाला। सिराजुरीला के विषय में इतिहासकार मैलेसन लिखता है कि ''वसमें चाहे जो कुछ दोषा रहे हां, पर उसने देश कें बेंचा न था। ता० र फ़ायरी से २३ जून तक की घटनाओं पर विचार करनेवाले अर्थेक निष्युच्च थारेज़ के यह मानना पड़ेगा कि ईमानदारी में सिराजुरीला का पद क्लाइव से कहीं वस है। इस दुःसमय नाटक के प्रधान पात्रों में बही एक पात्र था, जिसने घोला देने का प्रयत्न नहीं किया था?'।

. युद्ध का परिस्माम — सैनिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध कोई युद्ध न या, परन्तु खेगरेजों की दृष्टि में यह युद्ध बड़े महस्व का है। इसमी विजय ने भारत-वर्ष में धारोज़ी काम्राज्य की नींव जाल दी। नवाव उनके हाथ का खिलीना मन गया थीर बंगाल सा धनी प्रान्त उनके अधिकार में था गया। यहाँ की प्राप्त से अन्य शत्राकों के साथ लड़ने का खूर्वा चलने लगा और उनरी भारत में उनमा आतंक जम गया। इस विजय से खगरेज़ जालि का ही लाभ नहीं हुआ प्राप्त क कम्पनी थीर उसके प्रधान कमें चारियों के भी बहुत सा धन निला। क्लाइय के १३० लाल कप्या कहद मिला और कैसिल के खन्य मेम्परों के १३ लाल तथा सैनिकों को ४० लाल रुपया दिया गया। इस समय करीब एक करीड़ दुया नावों में भरकर मुर्शिदाबाद के खुजाने से क्लकत्ता लाया गया।

मीरजाफ़र की नवाबी—मीरजाफ़र वे खंगरेजों के इतना रूपगा देने का बादा कर दिया या कि सिराजुदीला का कुछ खुज़ाना ख़ाली हो जाने पर भी वह रक्तम पूरी नहीं हुईं। इसखिए तीन चार साल तक राज्य की खामदनी से उसने बाक़ी रूपगा देना स्वीकार किया। दूरदर्शा नवाब खलीवहीं-

१ डिसाइसिव बैटिब्स ऑफ इंडिया, प्र० ७१ ।

२ डाडवेल, डूप्डे ऐंड क्लास्व, पृ० १३६।

ली न अच्छी तरह समक लिया था कि विना हिन्दुओं के सहयेगा के शासन करना सम्भव नहीं है, इसलिय उसन यह यह पदी पर हिन्दुओं के नियुक्त कर रखा था। जगतसेड से पनी हिन्दू जन से नवाय की पूरी सहायता करते थे। सिराजुदोला भी इसी बीति पर चलता रहा पर अगरेजों का सहारा मिल जाने स मीरजाकर ने इस सीति वर चलता रहा पर अगरेजों का सहारा मिल जाने स मीरजाकर ने इस सीति वर चलता रहा पर अगरेजों का सहारा मिल जाने स मीरजाकर ने इस सीति वर चलता रहा पर अगरेजों का सहारा मिल जाने स मीरजाकर ने इस सीति वर चलता यह हु सा कि उसके आर्थिक सहायता मिलनी अन्द हो गई, जिसके कारण यह हु मा कि उसके आर्थिक सहायता मिलनी अन्द हो गई, जिसके कारण यह सीतिशा के पने म सरायर फेंसता चला गया।

श्रलीगीहर की चढ़ाई-- नगाल की दशा देलकर श्रासपास के सभी राजा थोर नवाबों को जाभ बढाने की इच्छा होने जगी। इन दिने। सुगल सम्राट्का लडका प्रजीमोहर देकार घुम रहा था। इन सब ने मिलकर उसको खडा किया । श्रवच के नतात्र की सहायता से सन् १७५६ में उसन बगाल पर हमला किया । सीरजाफर घडा व्यसमी और श्रालसी नथाव था। उसको श्रफीम खान की भी श्राइत पड़ गई थी, इस नई श्राफत को देखकर वह घाडा गया थार उसन न्लाइव से, जा सन् १७४८ में बगाल का गवर्नर बना दिया गया था. रचा करने की प्रार्थना की। क्लाइव थीडी सी सेना की लेकर पटने की श्रीर बढा । इधर श्रवध के नवाब ने श्रवसर पाकर इताहाबाद पर कःजा कर लिया थीर शाहजादा की श्ररेला ही छीड दिया। शाहजादा बगाल थीर बिहार का सुबेदार बनकर श्राया था, परन्तु श्रत्र उसे क्लाह्य के सामने गिडगिडाना पडा। इस समय तक सुगल सम्राट का नाम बना हुया था श्रीर इसकी श्रवमानित करने का साहस श्रवरेजा को न था, इसलिए क्लाइव ने ५०० श्रराफियां भेंट करके उसका वापस कर दिया। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर भीरजाफर न उसका एक जागीर दे दाली. जिसकी सालाना शामदनी २०,००० पाँड थी। उसी के कहने पर बगाल में शोरा के व्यापार का देका भी कम्पनी की दे दिया गया ।

डच लोगों की प्राज्य-"क्लाइक का गधा" होन पर भी कुछ काल याद मीरताफुर की अमरेजा का भार असल होन लगा। उसन चिनसुरा के डच लोगों से बातचीत शुरू की । क्लॉन बिना से वि-विचारे जावा से सेना बुला भेजी । फ्रांसीसी नष्ट हो ही चुके थे, यूरोप की शक्तियों में केवल यही बंगरेज़ों का सामना करने के लिए भारतवर्ष में रह गये थे । इंग्लंड शेर हालेंड में वेर न या, इसलिए इन लोगों के साथ किसी प्रकार की खेद- खानी न की जा सकती थी । इस बहाने से इनके भी नष्ट करने का बलाइय को खड़ा खयसर मिल गया । अपने उनके जहाज़ों के। एकड़ जिया थै।र विदेश की लड़ाई में उन्हें इस दिया । इस तरह बंगरेज़ों के मार्ग से यूरोप का एक बीत इस है से वह भी हर हो गया ।

प्रसाइव की वापसी—फ़रवरी सन् १०६० में बहुत सा धन लेकर बलाइव इंग्लैंड वापस चला गया। चार वर्ष में कम्पनी की रियति में तसने प्रारचर्यजनक परिचर्तन कर दिया, फ़ांसीसी धीर उच खोगों की शक्ति के नष्ट कर डाला तथा दिच्या धीर बंगाल के नवांगों की घरने हाथ में कर लिया। इस तरह बसने कॅगरेज़ों के व्यापारी से शासक बना दिया। बसके जाने पर वैनसिटार्ट बंगाल का गवनैर नियुक्त हुखा।

शासन का श्रभाव — मीरवाफ़र में यासन की योग्यता न थी, यह नाम मात्र की नवाब था। सारा यासन धैयारेज़ों के हाथ में था। इसका परि- याना यह हुआ कि शासन की ज़िम्मेदारी किसी पर भी न रही थीर यह यह कर्मचारी मनमानी करने लगे। शाहज़ादा और मताओं के भय से नवाय के वारा थार धंगरेज़ों से सहायता मानी पढ़ती थी। इस सहायता के विष् तवाय के बंगरेज़ों से सहायता के विष् तवाय के वारा थार धंगरेज़ों से सहायता पढ़ता पढ़ता था धीर कम्मेपारियों की प्रसन्त रखना पढ़ता था। इसके लिए उसके थास धन न था, क्योंकि धेग-रेज़ असकी धामदनी में वरावर हस्तकेष करने थे। धंगरेज़ गुनारता हिन्दु-स्तानी व्यापारियों की विना महस्त व्यापार करने के लिए वंगरेज़ो दस्तकों दे देते थे, जिससे नवाव की धामदनी में वहा धारा होना के कुछ खंगरेज़ वावारियों ने नमक धिन सुना के कुछ क्यायार धन के वाप में के रद्वा था। दाता के कुछ स्वापार धने वाप में के रद्वा था। वारा के कुछ स्वापार धने वाप में के रद्वा था। वारा के कुछ स्वापार धने देते थे और न नयाय की एक पैसा देते थे। महस्त स्वापानि के इसमें भाग केने देते थे और न नयाय की एक पैसा देते थे। महस्त स्वापानि वार सम्में के रहा था। वारा की किसी हिन्दुस्तानी की इसमें भाग केने देते थे और न नयाय की एक पैसा देते थे। महस्त स्वापानि वार वार वाराव के कमीचारियों के साथ

बड़ा दुरा बतांब करते थे। ऐसी दुशा में सरकारी खुज़ाना भरने के लिए प्रभा पर तरह सरह के ऋखाचार होते थे। कहें सालों से सेना का बेतन बाज़ी पढ़ा पा, जिसके लिए सिपाही नवाथ के। बराबर तंग किया करते थे। इस तरह नवाय का खज़ाना खाली था और बसका कोई शासन न था।

दूसरी चोर कम्पनी की भी ऐसी ही दशा थी। उसके कर्मचारी शपने
निजी न्यापार में लगे थे, कम्पनी के लाम की चोर छुळ भी प्यान न रेते थे,
श्रीर नयाए से यही पढ़ी रकुमें पुँउते थे। क्लाइव ऐसी बड़े बड़े आफ़्तरों ने
जय इस तरह यहुत सा धन कमाया था, तब किस साजारण कम्बारियों का
कहना ही नया था। वे तो अपने अफ़्तरों का ही अनुकरण कर रहे थे। ख़ुय
स्पया निज जाने से वे इन दिनों चड़ी शान से सहते थे और कम्पनी में हानि
या जान की छुळ भी पर्वाह न करते थे। कम्पनी को खूब सम्पत्ति निजने का
समाचार पहुँचने पर इंग्लंड से धन की सहायता जानी अन्य हो गाई थी।
वम्बई श्रीर मदरास से बरायर धन की माँग चा रही थी। इतिहासकार
निज से गटरों में इन दिनों कलकता का खुजाना खाली था। सेना में बेतन
न मिलने के कारण बड़ी अशानित फैल रही थी। कम्पनी की आप से
कलकता का एचं तक नहीं चला था।

दूसर्। पड्यंत्र—कम्पनी की इस खबस्या की देखकर कलकमा के खपिकारियों ने दूसरा पड्यंत्र रचना प्रारम्भ किया। सीरनाफ़र खेंगरेज़ों की लूट-खसेंद्र से परेशान था गया था। उसका लड्डा सीरन जैसे तैसे काम चला रहा था। सेना उसके काबू में थी। सन् १७६० में उसके एकाएक सरने से सेना में यही खखानिक की श्री स्वाप्त विज्ञुल इतारा हो गया। इस खपतर पर उसके दामाद मीरकासिम ने उसकी सहायदा की। उसने तीन लाप रुपय प्रपनी जेर से देकर सियाहियों की शान्त किया। इससे सेना पर उसका यहा राग था। खेगरेजों ने था दसी को नवाय बनाना चाहा। सीरकासिम ने भी यहुत सा धन देने का जाला दिया और सेना का एजों सेना ने की यहा से पर सानी की सेना किया। इससे सेना चलाने के लिए एक लाए समय माहवार देने का वाला किया। पहले तो कत-करा के गयनेर ने मीरजाफ़र के धमककर इस बात पर राजी किया। पहले तो कत-

भीरक्षासिम की जायन बना दे, पर याद में थेड़ी सी सेना भेजकर मीरजाकर की गारी से उतार दिया थीर भीरकृतिम की ननान बना दिया। इस तरह दिना तहे भिट्टे ध्वनतूबर सन् १७६० में मीरकृतिम बगान का ननान बन गया। कैंसिल के कई एक सदस्यों की राय में पहले सहायता का नचन देकर भिर मीरजाकर थे। गद्दी से नतारना एक पेसा कळक का पटना था जी सिट नहीं सफता।

भीर हासिम की नवाबी-भीरकासिम एक वेग्य शासक था। उसने शासन में बहुत कुछ सुधार किया। एक लाख रुक्या मासिक के बद्दते में



उसने धगरेजी फीज का खर्चा चलाने के लिए वर्देवान,मिदना-पर कीर चरताव के जिले वस्पनी की दे दिये। इन जिला की श्रामदनी बहुत श्रधिक थी । सीरजाकर के समय में कई एक जमीन्दारों ने रूपया देवा बन्द कर दिया था। मीरकासिम ने इन सनसे रपया वसल किया। भीज का बहत सा वेतन वाकी था. उसको भी चुकान का उसने प्रयत्न किया। कस्पनी के माल के।

मीरकांसिम कम्पनी के माल की खोडकर बाकी लोगों के माल पर चुंगी वसूल करने के लिए उसने अपने फ़ीजदारों की कड़ी ताकीद की। वह श्रपने की वंगाल का मुख्य शासक समम्त्रता था श्रीर श्रंतरेकों के हाथ का सिलीाना वनकर न रहना चाहता था।

अर्रोग्रेज़ों से भ्रादा—सीरकासिस के सुधार खारेज़ों को बहुत खटके, इसिलए वे तरह तरह की बाबाएँ दालने लगे। पटना के ज़सीन्द्रार रामनारायण से जब नवाय ने हिसाब माँगा, तब बहां की कोठी के खध्यन कृट ने उसकी बहका दिया। मीरकासिस बंबाल की सुबेदारी के लिए सुगल सम्राट की समद बाहता था परन्तु कृट ने यह भी न होने दिया। पटना में सुले तीर से ससन नवाब का खपमान किया। कृट के बाद पटना में पुलिस नियुक्त हुया। यह बड़े उपंड समान का भावनी था। इसने नवाब को खीर भी तंग किया। कृत के उपर स्वाप ने कुछ खंगरेज़ खपराधियों को सुँगर में द्विग रखा है, ऐसा कहकर उसने सुँगर किया। खँगरेज़ खफ्तरों के पृण्यत ब्यवहार से परेशाव होकर मीरकासिम ने कई बार कळकता लिस मेडा कि इससे तो यही खच्छा है कि सेरे हाय से शासन-भार ले किया। जा सार ।

दस्तकों का दुरुपये।ग—कम्यनी के गुसारते बस्तकों का दुरुपये।ग बहुत दिनों से कर रहे थे। ये हिन्दुस्तानी व्यापारियों से स्वया लेकर उनकी विना महस्त्व के व्यापार करने देते थे। इससे नवाव को २४ लाख रुपया साल का गुक्वान होता था। वागरेज़ व्यापारी केवल कपड़े का ही काम नहीं करते ये, उन्होंने नमक, सुपारी, तमाख़, चीनी, पी, तेल, चावल, कोरा समी का काम प्रयने हाथ में से रखा था थीर इन चीज़ें पर ये पुक पैसा मी महस्का देने के लिए तैयार न थे। हिन्दुस्तानियों से इन वस्तुओं को सस्ते दान पर प्रपीदकर ये मनमाने भाव से वेंगते थे। इससे जनता को बढ़ा कष्ट मिनता था। नवाब तक को शोरा मिलना सुरिकल हो गया था। इसका ठेका थांगरेजों के हाथ में था, इसलिए वे किसी को हत्तवेष न करने देते थे। शोरते गुमारतों ने बगह जगह पर अपनी कचहरियों सोल रखी थीं। नवायी फीनारों के। दंद देते थे और तस्त तरह तरह के बजुरने वसूल करते थे। नवायी फीनदारों के। कोई पूछता तक नथा। उस समय की दशा का वर्षन करते हुए सर्जट विगी किखता है कि "हर
एक गुमारता जज धीर उसका घर कचहरी है। रहा है, वह ज़मीन्दारी तक को
देव देता हैं। जहां वह पहुँच जाता है, जो कुछ माल मिलता है, ख़रीद लेता
है छीर प्रपत्ना माल ज़यरदली बंचता है। किसी के इनकार करते पर उसको
कोड़े लागये जाते हैं" 1° नवाब ने कलकता के हाकिमें। से इस विषय में
चहुत कुछ लिखा पढ़ी की, पर उसका कोड़े फल नहीं हुआ। हुन दिनों
कलकता की कैंसिल में वड़ा फमाड़ा चल रहा था। गवर्तर वैनिहार्ट छीर
हैरिटंग्ज़ ने नवाथ से समस्त्रीता करने का प्रयत्न किया, पर कैंसिल ने उनकी
राय न मानी। तथ नवाब ने लिजलाकर सब माल पर चुंगी लेना एकदम
धम्द कर दिया। इस खाज़ा से हिन्दुन्जानी छीर खैंगरें, ज्यापारियो में किसी
प्रकार का भेद नहीं रहा। बँगरेंज़ इसले यहुल विद्र यथे थीर उन्होंने मीरकालम को भी पदच्युत करना निश्चित कर लिया। इस पर नवाथ भी द्वुज्ञ
की तैयारी करने लगा।

श्रारेज़ीं से पुद्ध- पटना कोडी के दाकिम मिस्टर एखिस ने पटना मगर जीतना चाहा, पर नवाव की सेना ने उसकी कृँव कर खिवा। इस पर कलकत्ता की कैंसिल ने सन् १०६३ में मीरमाइन के फिर से नवाब बना दिया। मोरक्राफिन बड़ी वीरता से लड़ा, पर धनाभाव के कारण वह प्रधिक दिने तक सामना न कर सका। विदेश और उदबा-नाला की लड़ाहरी में सित हो। हुई। वहीं से भारकर वह पटना आया चीर विजलाकर वस्त हार हुई। वहीं से भारकर वह पटना आया चीर विजलाकर वस्त हार हुई। वहीं से भारकर वह पटना आया चीर विजलाकर वस्त वसा के एक पूरोपियन ने किया। चैंगरेज़ सेना के चाने का समा-चार मिसने पर मीरक्राफिन पटना से खत्तक की तरफ़ भारा गया। वैनिस्टाई विखला है कि यदि हम लोग नवाब के अधिकारों में हत्वचेव न करते तो यह कभी समाद्रा करता, यह मेरा विज्लास है। इस जोगो के अधिकारों का च्यार में कमी स्थादा न करता, यह मेरा विज्लास है। इस जोगो के अधिकारों का च्यार मं कि ह्वा वोगों का व्यवहार में की है वाया नहीं पढ़ी। इसके प्रिकृत हममें से कुछ लोगों का व्यवहार

१ रमेशचन्द्र दत्त, इकनामिक हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश शडिया, पृष्ठ २४ ।

था. जिन्होंने जिस दिन से वह नवाध हुआ, ज़रा ज़रा सी बात में उसके शासन की रींदने तथा उसके श्रफ़सरों की श्रपमानित करने श्रीर धमकाने में कोई कसर दश न रखी।<sup>9</sup>

मीरजाफुर की दुसरी नवाची-मीरजाफुर की दूसरी बार मसनद पर विदुलाने के समय अंगरेज़ों ने उसके साथ एक नई सन्धि की। इसके

श्रनुसार मीरकासिम की विना लंगी के व्यापार की ग्राजा रह कर दी गई। यह श्रधिकार केवल र्थेगरेज़ों के ही हाथ में रह गया। देवल नमक पर ढाई सेकडा चंगी देश धंगरेजों ने स्वी-कार किया। कश्पनी का सिक्का जायज सान लिया गया धीर महाजने: की उस पर यहा लेने से मना वर दिया नवाव की सेना घटा दी गई। उसके।

वंगाल के वल्कृक्वी

केवल १२ हज़ार सवार और १२ हज़ार पहुंच रसने की ब्राज़ा निर्जा। क्षत्व । १९२० विषय से पुरु से मारेज़ रेज़ी उँट भी नियुद्ध हर दिया गया।

१ वेनसिटार्ट, नेरेटिब्ज़ं, जि॰ ३, १० ३८१-८३।

ने कम्पनी के। ३० लाख रुपया हरवाना देने का वादा किया थीर कम्पनी के श्रकृतरों का वो कुछ तुकृतान हुया था, उसके भी पूरा करने का वचन दिया। योड़े दिन बाद श्रॅंगरेज़ी सेना के खुचै के लिए नवाब ने ४ लास रुपया माहवार देना भी स्वीकार कर लिया।

अधिक दुर्दशा---वस्त्रकों के तुरुपयोग से व्यापार की जा हानि पहुँच रही थी, बसका उक्लेख किया ही जा चुका है। इसके ऋतिरिक्त देश की कलाओं को भी नष्ट करने का प्रयक्ष किया जा रहा था। बोल्ट्स लिखता है कि जुलाहाँ की दादनी देकर मुचलका लिखना लिया जाता था, इसके श्रमुसार उसे कुल माल कम्पनी की देना पढ़ता था। सुचलके पर ज़बरदस्ती हसावर 'करवा लिये जाते थे श्रीर दादनी का रूपवा कोड़े लगा लगाकर जुलाहा के मत्थे मढ़ दिया जाता था। वे गुमारतों के गुलाम वन जाते थे थीर किसी दूसरे के हाथ अपना माल येच न सकते थे। उन पर बरावर पहरा रहता था. जिसका खर्चां भी उन्हीं के। देना पढ़ता था ग्रीर थान पूरा होते ही करचे से उतार खिया जाता था। १ इस माल का दाम कम्पनी मनमाना देती थी। सन् १७६६ के एक पत्र में संचालकों ने भी इसको माना है। वे लिखते हैं कि जुलाई कम्पनी के बचीन काम करना पसन्द नहीं करते, क्योकि उनको पुरा दाम नहीं मिलता है। अन्य विदेशी हमसे २० से ३० सैकडा , म्राधिक दास देते हैं। इसका फल यह हुआ कि बहुत से जुलाहों ने चपना काम छोड़ दिया।

'खेती की भी यही दशा थी। वेल्ट्स का कहना है कि रैपत खेती के साप साथ कराई बनाई का काम भी करती थी, पर गुमारतों के प्रखाधार के साप साथ कराई बनाई का काम भी करती थी, पर गुमारतों के प्रखाधार के कारण खेती में भी वाधा पड़ने खगी। किसानों के जागन तक देना मुश्कित हो गया, जिसके लिए उहाँ मालविभाग के अफ़्सर तंग करने लगे। मुश्कित हो गया, जिसके लिए उहाँ मालविभाग के अफ़्सर तंग करने लगे। मुशक्त अखागार कभी कभी इतना वढ़ जाता था कि वेचार किसानों को प्रपत्त इतना अखागार कभी कभी इतना वढ़ जाता था कि वेचार किसानों को प्रपत्त वा या देश हो। इस मारा जाना पढ़ता था। स्थापार और रोती की यह दशा होने के कारण जनता की प्राधिक था।

१ बोट्स, कसीइरेसन आन इदियन अफ़्रेयसे , पृ० १९१-९४ ।

दरा। यद्। रोप्पतीय हे। मई। इसके श्रतिरिक्त बहुत सा धन हैंग्छेंड चला गया, नवाबी शासन के पतन से पहुतों की रोज़ी मारी गईं, जिसका परिणाम यह हुत्या कि देश में बेकारी बहुत वढ़ गईं श्रीर लूट-मार होने जगी।

वयसर की लड़ाई-मीरकासिम भागकर अवध पहुँचा। वहाँ के नवाय शुजाउद्दीला ने उसका बहुत श्राद्र किया। इन दोनों ने एक वड़ी सेना एकत्र की चौर मुगल सम्राट् शाहचालम की साथ लेकर, सितस्वर सन् १७६४ में, विहार सथा वंगाल पर धावा कर दिया। सुगृख सम्राट् यही शाहजादा था, जो पहले विहार पर हमला कर चुका था। इस लोगों की सेना ४० से ६० हज़ार तक कही जाती है। मीरकासिम ने इस सेना की श्रदही शिक्षा दी थी। ता॰ २३ श्रदत्यर सन् १७६४ की बस्सर में अगरेज़ों से लबाई हुई। उनकी सेना में ७०७२ सिपाही थे, जिसमें =१७ गोरे थीर २० तीर्पे थीं। मेजर मनरी इस सेना का सेनापति था। सरेरे ६ वजे से तीसरे पहर तक घेर युद्ध हुआ। नवाब की सेना वदी चीरता से लड़ी, पर सम्राट् की सेना ने पूरा साथ नहीं दिवा और शुजाउद्दीला से भी कुछ भूलें हुई, इसलिए धन्त में भगरेज़ों की ही विजय हुई। शुजाउदीला तथा मीरकासिम मैदान से भाग निकले और शाहकालम घँगरेज़ों की रारण में या गया । यंगरेज़ों ने शुजाउद्दीला का पीछा किया थीर जुनार तथा इलाहाराद के किले छीन लिये। वनसर की विजय ने पवासी का काम परा कर दिया।

मीरजाफ़र की मृत्यु—सन् १०६१ में दृढ नवाय शीरवाफ़र मर गया धार उसका लड़का नजमुद्दीजा गद्दी पर येंग । इसके साथ खँगरेज़ों में फिर एक नई सिन्ध की । इसके खनुसार नवाय की खपनी सेना धार भी घटानी पद्दी धार अगरेज़ों सेना को चरार १ जाफ ध्रयमा मादवार देना मंदुर कराना पद्मा । मुस्ममदिन्ता गां नायव बनाया गया धार नवाय के बड़े यहे प्रफ़्सरों को नियुक्त करने या निकालन का खिकार खेगरेज़ों को दिना गया । नवायी मालगुज़ारी बसूल करने के लिए मुलसहिंगे का स्थाना धीर तिकाल लना भी संगरेज़ा के ही हाथ में रस्ता गया । स्थानार के विषय में भीरजाफ़र के साथ सन् १७६२ में जो सन्धि हुई थी, उसकी सब शर्ते मान जी गईं। फ़ॅगरेज़ें के द्वारा सुगल सम्राट्से सुबैदारी की सनद प्राप्त करने का वचन भी नवाब की देना पड़ा। इस तरह नवाब की शक्ति जकद दी गई श्रीर फिर से स्वार्थान होने की चेष्टा करने का कोई श्रवसर नहीं रखा गया।

रासित के कठित भार से युक्त होकर विषयी नजमुहीला बद्दा प्रसल हुआ, पर साथ ही साथ बंगाल में नवाबी ग्रासन का चन्त हो गया । थोड़े दिन बाद शंगरेज़ों के श्रद्धारेश से राजा नन्दकुमार दीवानी के पद से दटा दिया गया । शिराजुद्देश के श्रद्धारेश से राजा नन्दकुमार दीवानी के पद से दटा दिया गया । सिराजुद्देश के समय में यह हुगली का फीजदार था, मीराजाफ़र ने इसके घरना दीवान बनाया था । यह राज्य की खामदनी का भेद श्रारोज़ों को घरनी न देता था थीर शुजाउद्देशित तथा शाहशालम की सहायता से नवाय कभी न दता था थीर शुजाउद्देशित तथा शाहशालम की सहायता से नवाय को स्वायीन बनाना चाहता था ! इस सिर श्रेष्ट त वहते थे, परन्तु उनके कहत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़फर ने उसके नवीं निकाला था ! इस वहत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़फर ने उसके नवीं निकाला था ! इस तरह नवाव का पढ़ थे। यह से बक्त भी हाथ से जाता रहा थीर उसके नायव, दीवान, मुठसही, सनी श्रारोज़ों के श्रादमी हो गये ।

स्लाइन को दूसरी गवर्नरी—वनसर की लड़ाई के बाद की राज-म्हेलिक रिथित का वर्णन किया जा जुका है। ग्राह्यालम और ग्राजावहीला के नैतिक रिथित का वर्णन किया जा जुका है। ग्राह्यालम और ग्राजावहीला के साथ इस समय तक कोई समस्त्रीता नहीं हुआ था। उनके साथ सिन्य हो जाने पर कंगाल के नवाब की नथा स्थिति होगी, यह प्रश्न भी इल करना था। इचर करणनी की मीतरी दगा वही गोचनीय है। रही थी। संचालकों की आज़ा के विक्द उसके कर्मचारी बंगाल की राजनीति में भाग लेते थे और अपना के विक्द उसके कर्मचारी बंगाल की राजनीति में भाग लेते थे और अपना निजी व्यापार करते थे। नवावों से उनको यहा चन मिलता था और वे कमणी निजी व्यापार करते थे। नवावों से उनको यहा चन मिलता था और वे कमणी निजी व्यापार करते थे। नवावों से उनको यहा चन मिलता था और वे कमणी निजी व्यापार करते थे। तवावों से उनको यहा चन स्वाप्त थी, स्वाप्

१ डाडवेल, हुप्ले ऍड क्लाइव, ए० २४३-४४।

प्रधान सेनापित का पद भी दिया गया थोर शासन के देपों की दूर करने के लिए यहुत से श्रधिकार दिये गये।

क्लाइन के सुघार—भारतवर्ष पहुँचकर क्लाइन ने पहले कम्पनी के कर्मचारिया के ठीक करने की और ध्यान दिया। संवालकी ने उसके बाने के वहुत पहले नवावों से इनाम न लेने और निजी व्यापार न करने के लिए लिख भैजा था, परन्तु कलकत्ता की कैसिल ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया था। संचाल है। की ब्राह्म के विरुद्ध कोसिल तक के मेम्बर नवायों से एउ धन लेते थे। कमनी के प्राय: सभी कर्मचारी चूस खाते थे। इस दशा का वर्णन करते हुए स्वयं क्लाइब, ता॰ ३० सितम्बर सन् १७६१ के पत्र में, संचालकी की जिलता है कि भारतवर्ष पहुँचने पर मैने देखा कि शासन का कहीं नाम तक नहीं रह गया है। खब धन मिलने से अफ़सर खेगा बड़ी शान से रहते है थ्रीर उनके सालहत भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। सेना-पिभाग का भी इसका चस्का लग गया है और व्यवस्थाका बन्धन दीला है। रहा है। पसलोरी बोर बारामतलबी ऋषिक बढ़ जाने से केर्र्ड राज्य कायम नहीं रह सकता है। कम्पनी के गुमारवा रेयत पर श्रस्याचार करते है। मुक्ते भव है कि इस देश में अगरेज़ों के नाम पर वह ऐसा धब्या लग रहा है जो कभी न छूटेगा। महत्त्वाकाचा, सफलता घोर धाराम-तलबी से एक नई शासन-व्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जिससे धगरेज़ों की प्रतिप्रा घट रही है तथा कम्पनी में विम्वास उठ रहा है। यह साधारण न्याय तथा मानवता के भी विरुद्ध है।

इस दशा की सुवारने के लिए उसने कर्मचारियो से एक नया प्रतिज्ञान्त्रत लिखवाया, जिसमें उन्होंने ग्रेंड वा नजराना न खेने का वचन दिया। परस्तु इससे यह न समम्मना चाहिए कि वह प्रधा बन्द हो गई। नये प्रतिज्ञान्त्रत का खाराय केवल इतना हो था कि चार हचार से कम की रक्षम के लिए केंसिल की धनुमति जैनी पड़ेगी और क्षिक होने से उस रक्षम को कस्पत्ती को दें देना पड़ेगा। हसका कल यह हुआ कि कर्मचारियों के नजराना खेने से कस्पत्ती की जो हानि होती थी, वह बन्द हो गई। इस पर इतिहासकार मिल ने ठीक लिए। है कि नज़राने की स्कृम ऋव वजाय कर्मचारियों के कम्पनी की जेय में जाने लगी । इस सुधार में बलाइव के। बड़ी किठनाइयों का सामना करना पढ़ा, परम्तु श्रम्त में उसने सबके। दया बिया ।

कर्मचारियों के निजी स्वापार को यह वन्द न कर सका, इसका मुख्य कारण यह था कि वन दिनों इसके यन्द्र करने की उपयोगिता में उसका स्वर्ग विश्वास न था। उसका कहना था कि कर्मचारियों को यण्डा येतन नहीं मिलता है, उनका नज़शना लेना भी वन्द्र करा दिया गया है, ऐसी दशा में यिना निजी क्यापार के उनका रूर्ण पूरा नहीं पढ़ता है। इसिलिए उसका पढ़े यहे अफ़्सरों की एक सोसायटी को नमक, सुपारी, अफ़ीन और तमास् के व्यापार का टेका है दिया। इसके लाभ का छुत्र हिस्सा कमनी के निजता था थीर चाक़ी हिस्सेदारों में बँट जाता था। कम्पनी के संचालक इसके विरुद्ध थे, पर तक भी उसने इसका प्रथम्ब कर दिया।

इन दिनों कलकता की कैंसिल में बड़ा गोलमाल था। कम्पनी का सारा प्रयम्भ और शासन इस कैंसिल के हाथ में था। कैंसिल के सदस्य प्रायः बड़ी वहीं कैदियों के अध्यय होते थे। जय उनके प्रयम्भ की प्रातोचना कैंसिल में दोती थी, तय ये निष्पच भाव से विचार नहीं करते थे। क्लाइव की यह भी पता लगा था कि कई एक सदस्यों ने नवाथ अध्यादीला श्रीर नायह भी स्वाय अध्यादीला श्रीर नायह अध्यादीला श्रीर नायह अध्यादीला श्रीर नायह में स्वाय अध्यादीली के अध्यादीली के से त्राय भी स्वयादीली के अध्यादीली के से त्राय भी निष्पच रखने के लिए उसने यह भी निषम कता था। कैंसिल के में न्याय में निष्पच रखने के लिए उसने यह भी निषम कता था। कैंसिल के में न्याय में निष्पच रखने के लिए उसने यह भी निषम कता था। कैंसिल के में न्याय में निष्पच रखने के लिए उसने यह भी निषम कता था। कैंसिल के में न्याय में निष्पच रखने के लिए उसने यह भी निषम कता था। कैंसिल के में न्याय में निष्पच रखने के लिए उसने यह भी निषम कता था। कैंसिल के में न्याय में निष्पच रखने के लिए उसने यह भी निषम कता था। कैंसिल के में न्याय में निष्पच रखने श्रीर पद व दिया जाया।

बना (व्या कि कारण के संगठन में भी बहुत कुल सुधार किया। मेजर कार्नक हो उसने मेनापति बनाया और पैदल सेना के तीन बड़े बड़े दल कर दिये। हो उसने मेनापति बनाया और पैदल सेना के तीन बड़े बड़े दल कर दिये। हनका भार पीम्य शफ़्सरों को दिया गया। इन दिनों सेना का लुखे सूव बड़ा हुआ था। कम्पनी की कुल आमदनी इसी में सूर्व हो जाती थी। अफ़-बड़ा हुआ था। कम्पनी की कुल आमदनी इसी में सूर्व हो जाती थी। अफ़-सरों को बेतन के अतिरिक्त भत्ता मिलता था। मीरज़फ़्र ने इस भत्ते की रहम की दुयना दिया था। बब तक नवार्यों से यह रक्त सिळती रही, तब तक तो कोई बात न थी, पर लड़ाई बन्द हो बाने से यह रुपया इस समय कम्पनी की देना पढ़ता था। दुगुने मत्ते का निषम बंगाल ही में था, मदरास में इतना भत्ता न मिलता था, इसलिए बहाँ के अफ़सर बहुत असन्तुष्ट थे। कम्पनी का ख़बाँ कम करने और मदरास के अफ़सरों का सान्त करने के लिए नजाइव ने 'दायल भत्ते' के नियम को बठा दिया। इसके बिरुद्ध अफ़्सरों ने बड़ा आन्दों का माना करने के लिए नजाइव ने 'दायल भत्ते' के नियम को बठा दिया। इसके बिरुद्ध अफ़्सरों ने बड़ा आन्दों का माना कर विया।

राजनितिक प्रवन्थ-चनाइन के धाने के पूर्व वस्तर का श्वद है।
याज परन्त इस समय तक कोई सन्धि नहीं हुई थी । वस्तर से मागकर
श्वजावद्दीता ने मराठों थीर ठहेंतों की मिखाने का प्रवक्ष किया, परन्तु हसमें
वसकी सकलता न हुई। इध्य थंगरेज़ों ने उसके कई अफ़्तरों की फेड़ जिया।
हसित्य श्वजावद्दीता हस समय सन्धि के जिय तैयार था। शहमालम की
कोई गिनती ही न थी। यस्तर की विजय पर खंगरेज़ों की उसने सबसे पहली
वधाई दी थी। मीरकृतिम भागा हुआ था।

इलाहाबाद की सन्धि—चागस्त सन् १७६१ में इलाहाबाद की सिन्द हुई। ग्रुजावरीला से कड़ा चीर इलाहाबाद की ज़िले लेकर ग्राहधालम की दिये गये। धेगरेज़ों के प्रार्थना करने पर उसने कम्पनी को बंगाल, विहार चीर तक़ीरा की 'दीवानी' अर्थात करने पर उसने कम्पनी को बंगाल, विहार चीर तक़ीरा की 'दीवानी' अर्थात करने पड़ा। वे खेगरेज़ों ने स्वा की खाम- देनी से २६ लाद स्वाया सालाना सालाद को दोना बीकार किया और उसकी रंगा का भार चपने हाथ में खिया। ज्ञावदीला ने धेगरेज़ों की २० लाख स्वाय कराया सालाना की खान की स्वाय में विवा महसूल के ज्यापार करने की धतुमति दे दी। खेगरेज़ खवच में भी खपनी केटियां रोलाना पाहते थे, परन्तु वंगाल की दशा देवकर छाजाडीला ने इस ग्रांने की मंत्रूर

१ कलेंडर ऑक परश्चियन करस्याउँस, ति० १, ५० ३८५ ।

२ (सयर-उल-मुवास्तर्धन, त्रि० ३, ५० ९ ।

नहीं किया। शुजावहीला श्रीर श्रवहेला ने एक दूसरे की रचा करने का भी वादा किया। येगाल के नवाय नजमुद्दीला से कर वसूल करने के सद प्रधि कार जे लिये गये श्रीर उसके वदले मं १३ लाल रुपया सालाना उसके।



वीवानी प्रदान

दिया जाने लगा ! उसके मरने पर यह रक्त घटाकर ४१ लाल कर दी गई। इस सरह प्रकम्ब करके सन् १७६७ म क्लाइव ईंग्लेंड वापस चला गया।

क्लाइव की नीति—क्लाइव बढ़ा दूरवर्गी राजनीतिक था। बह देश और कम्पनी की खिति को खुब समम्तता था। बन्सर के युद्ध के बाद यदि वह चाहता ती खबच पर अधिकार कान्के दिल्ली तक बेवड्क घाया लगा सकता था, परन्तु ऐसा करना उसने विचत नहीं समम्मा। बगाल थोर बिहार म ध्रगरेजां की शक्ति इस समय दह नहीं हो पाई थी। ऐसी दशा म आगे कदम बड़ाना कम्पनी के बिट उसकी राय में ''पागलपन'' था। इसी लिए बरागल, बिहार और बड़ीसा में ध्रगरेजी शक्ति इट्र करना ही उसने अपना उद्देश्य रखा । इसी उद्देश्य से उसने शुजाउदीला के साथ सन्यि की । मराठे उस समय दिवली तक पहुँच चुके थे थीर पूर्व की तरफ बराबर यह रहे थे । शुजाउदीला इन देंगों के। मिलाकर थंग-रेज़ों की प्रक्ति उद्देश । शुजाउदीला इन देंगों के। मिलाकर थंग-रेज़ों की प्रक्ति वट करना बाहता था । ऐसी दत्ता में शुजाउदीला से मिजता कर लेने ही में क्लाइव ने खेंगरेज़ों का हित देखा । खब कोई शक्ति उत्तर-पश्चिम की थोर से बिना सुझावदीला से लड़े हुए बंगाल पर आफताया न कर सकती थी । इस तरह बंगाल की पश्चिमी सीमा के। उसने दढ़ बना दिया । शुटारहायों बताल्वों के अन्त तक खेंगरेज़ों ने खबय के सम्बन्ध में इसी नीति से कान विवा । खबय उस समय वंगाल की यही भारी चाढ़ था, उसके। तीवना वृद्धिमानी न थी ।

एरह्वालम से दीवानी लेने में भी एक यहा भारी रहस्य था। सम्राट् को १६ लाल एरवा सालाना देना ग्लाइय ने वेंही स्वीकार नहीं कर लिया था। वह अंगरेज़ें की शरक में या और नवाय वहीर ने उसका साथ ज़ीड़ दिया था। वह अंगरेज़ें की शरक में या और नवाय वहीर ने उसका साथ ज़ीड़ दिया था। स्वतंद्र वह अच्छी तर जानता था कि सुगृल सम्राट् का नाम यना हुआ है। स्वतंत्र होते हुए भी देशी द्या में विशा कोई यहा पद पाये अगरेज़ं के सिंच में व्यवना मान समम्बते हैं। ऐसी द्या में विशा कोई यहा पद पाये अगरेज़ं के सम्मान नहीं है। सकता, साधारण जनता में वे न्यापरी ही कहला स्वतंत्र में व्यवना मान नहीं है। सकता, साधारण जनता में वे न्यापरी ही कहला सेंगे हुए हर के व्यतिक व्यत्ताल में क्रांसिशी और उप के व्यविक स्थिति का पता न था, वे इस समय भी मुगृल सम्माट् की भारतवर्ष का सचा शासक मानती थीं। ऐसी दशा में विना मुगृल सम्माट् की भारतवर्ष का सचा शासक मानती में हथापेप करना उचित नहीं जान पढ़वा था। विदेशी सरकारों में रिष्टे में प्यर्ग कार्यों के नियमानुसार सिद्ध करने के लिए ग्राही फ़रमान की यही पाइप कार्यों के नियमानुसार सिद्ध करने के लिए ग्राही फ़रमान की यही पाइप कार्यों के नियमानुसार सिद्ध करने के लिए ग्राही फ़रमान की यही पाइप कार्यों के नियमानुसार सिद्ध करने के लिए ग्राही फ़रमान की यही पाइप कार्यों के नियमानुसार सिद्ध करने के लिए ग्राही फ़रमान की यही पाइप कार्यों के नियमानुसार सिद्ध करने के लिए ग्राही फ़रमान की यही पाइपरकरा थी। वे

वंगाल के नवाब के साथ भी इसी नीति का अवलम्बन करके देशहरे शासन की प्रधा चलाई गई। यदि अंगरेज़ चाहते तो वंगाल के नवाब स्वयं

१ जारबेल, पूष्त्रे ५उ बलाइब, ए० १४७ ।

यन संकते थे, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से खुले तीर पर ग्रासन करना ठीक नहीं था। दूसरे कम्पनी पुक ब्यापारिक संख्या थी, वह कोई राज्य न थी। भारत की जनता का भी ध्यान रखना था। 'ननावीं के अव्याचार से पीढ़ित होते हुए भी वह किसी प्रकार के राज-परिवर्तन के लिए तैयार न थी। श्वताविद्यें से चले शाये हुए नवायो शासन का वह एकदम नष्ट होते हुए न देखना चाहती थी। कम्पनी के राज्याधिकार को स्वयं इँग्लेंड की पालोंमेंट भी इस समय न मानती। इसलिए पर्दे की श्रोट में शिकार खेलने के लिए दोहरे ग्रासन की योजना की गईं।

क्लाइव ने स्वयं इसको स्पष्ट राज्यों में माना है। प्रकट रूप से शासन-भार लेने में जो कठिनाइयां होतीं, उनका उल्लेख करते हुए वह ता० ३० सितम्बर सन् १७६१ के पत्र में लिखता है कि इससे कम्पनी का लर्चा बहुत यद जायगा। इसके प्रतिरिक्त यदि कम्पनी के कर्मचारी कर वसळ करने लगेंगे. तो विदेशी राष्ट्र तुरन्त ही बुरा मानने लगेंगे और बिटिश सरकार से शिकायत करेंगे, जिसका परियाम कम्पनी की बड़े चक्कर में दालेगा। यह कभी सम्भव नहीं कि फ़्रांसीसी, उच श्रीर देन क्षीग ग्रंगरेज़ी कस्पनी को बंगाल का नवाब मान लेंगे श्रीर उसके हाथ में ब्यापार का महस्त्व और उन ज़िलों की मालगुज़ारी, जिनको उन्होंने शाही फरमान, या भूतपूर्व नवावी द्वारा पाया है, देने लगेंगे । ऐसी दशा में जिस नीति से काम निकाला जाता था, उसका वर्शन क्लाइव तथा उसके साथियों ने ता० २५ जनवरी सन् १७६७ के एक पत्र में इस प्रकार किया है---''श्रपनी वर्तमान अवस्था में हम लोग, नवान के नाम की खाया के नीचे छिरे हए एक पुँच की तरह हैं, जो असली संगठन में विना किसी प्रकार की वाघा ढाले हट. शासन के बृहत यंत्र की चुपचाप चला रहा है। इससे नवाब के प्रधिकारी पर किसी प्रकार का श्रावात नहीं होता है, पर साथ ही साथ उसकी शक्ति घट जाती है और हमारी शक्ति बढ़ जाती है। शासन तथा न्याय, अफसरी का रखना या निकालना चौर ऐसे ही राजसत्ता के श्रन्य व्यविकार, जी प्रतिष्ठा के लिए ग्रावश्यक हैं चौर जिनके कारण हमारे दीच बड़ी रुकावटें पड़ती हैं.

तथा अन्य यूरोपियनों को जलन होती है, अब भी सदा की भांति नवाब के हाथ में हैं।<sup>278</sup>

अपनी नीति में हुन्ते भी मूखों को सुधारते हुए उसने उसका बहुत कुड़ अनुकरण किया। उसके दोहरे शासन की आगे चलाना असम्भव हो गया, परन्तु इस समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय न था। भारतवर्ण में वह यूरोपियनों से बड़ा घषड़ावा था और उनके नष्ट करने का यरावर प्रयक्त किया करता था।

उसका चित्रि—— क्रमीरचन्द की घोखा देने और मीरजाफ़्त से वड़ी यदी रक्में लेने का वसके चरित्र पर बढ़ा भारी कलंक लवाया जाता है। इतिहासकार स्मिय की राव में जाली सिन्य का समर्थन "धार्मिक या राजनीतिक" 
देगों में से किसी दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। नज़राना चीर जागीरें 
लेना उन दिनों साधारख यात थी। क्रांलिसिवों ने भी ऐसा ही किया था, 
श्रंगरेज़ कम्पनी के चीर कमंचारी मी यही करते थे। यदि क्लाइव के साथ 
कोई मेद या, तो इन्ता ही कि यह स्वायं के चार डिक्क कम्पनी के हित की 
विलक्ष त मूल जाला था। जब इँग्लंड वायस जाने पर उस पर प्रिमेशा 
चलाया गया, तब पालोंमेंट की कालंड सभ्य ने यही कहकर उसको होष्
दिया कि नज़राना लेने के "साथ ही साथ रावर्ट लार्ड क्लाइव ने देश की बड़ी 
भारी चीर पेग्य सेवा की।"

हर्शनी के संवालकों की ग्राज्ञा के विकह उसने कर्मचारियों की तिजी ज्यापार जारी रखने दिवा, इसकी इतिहासकार मिल ने बढ़ी तिन्ता को है। वह उसनी दनाई हुई 'सीसायटी' के कार्यों को "लक्षानक्क" चताजाता है। उसके इस मत का इतिहासकार सिमय भी समर्थन करता है। वह तिस्तता है कि किसी नियन इतिहासकार के लिए यह कहना ग्रासम्भव है कि कताइव पृथियाई वोगों के साथ उन्हों के लुक्-कपट की चालों को न चलता था, पन का उसको लालच न था, और विना किसी सोच-विचार के उसकी प्रांति के लिए वह चेटा न करता था। इस निर्णय से उसकी महति पर निश्चय भग्ना

१ स्मिथ, ऑस्सफोर्ड दिस्ट्री ऑफ इटिया, १० ५०७।

लगता है। <sup>१</sup> श्रपने उद्देख की प्राप्ति के लिए उसे साधनों के तरित था श्रमु-चित होने का कुछ भी ध्यान न रहता था।

किस स्थिति में क्या करना चाहिए, यह घुरन्त ही उसकी समक्त में का जाता था। थिना किसी सैनिक शिवा के यह एक खनुभवी सैनिक की तरह काम करता था। पिपत्ति के समय में वह कभी विचलित न होता था। कर्नाटक के नवाय ने उसकी 'सावितजंग' की उपाधि दी थी, इसी नाम से वह देश भर में मसिद्र था। आरत में वह वेहन के नवायों ग्रंग से रहने का उसे खन्यास पढ़ नाम था। अरत में वह वेहा वेहाल क्यायों ग्रंग से रहने का उसे खन्यास पढ़ नाम था। खुड़ा में वह वेहा वेहाल स्टा करता था मेर क्यूनी सी खाने लग गया। सन् १००४ में उस वेहाल स्थात रहा करता था मेर क्यूनी सी खाने लग गया। सन् १००४ में उसने बास्महत्या कर ली। वड़े केटिन समय में क्यूनीसीसी से उसने बानरेज़ों की रचा की बीर बंगाल में विदिश्य साम्राज्य की नींव खाली।

१ रिमथ, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ श्रद्धिया, ४० ५०६।

## परिच्छेद ४

## देश की दशा

पानीपत की मुग्निय — वहले तीन पेशवाओं के क्षमय में मराठी की वन्नति देखकर ज्ञान पद्दा था कि किसी दिन सारे भारत में वनका साम्राज्य ख्यापित हो जायगा, परन्तु क्षत्र १ 398१ में पानीपत के मैदान में वह भाशा स्वाधित हो जायगा, परन्तु क्षत्र १ 398१ में पानीपत के मैदान में वह भाशा स्वाधि के लिए विजीन हो गई। सुगल साम्राज्य का पतन हो ही कुका था, मराठो की हार के साथ साम्राज्य-पुत्र का भारीपत किया था, उसके मशाठे कंपी ने मन्त्र ने तिल साम्राज्य-पुत्र का भारीपत किया था, उसके मशाठे कंपी तीम्र मन्त्र देते, परन्तु कैंगरेज़ों के सीम्यान्य से कुल काल के लिए मराठी की तीम्र मति हक गई भीर हस अवसर में उस पुत्र की जहें वैगास्त्र की उपजाक भूमि में भव्यति तरह पैस गई। इस विवर्ध कुल हिवहासकारों का मत्र है कि विदिश भारत के हितहास में पतासी के सुद्र की बचेचा पानिपत का सुद्र भिष्क महत्त्व का है। इस सुद्र ने उन्तर्भ भारत में एक ऐसी व्यक्ति वश्यन कर दी कि विदश स्वाधी के उद्ध की बचेचा पानिपत का सुद्र भिष्क महत्त्व का है। इस सुद्र ने उन्तर्भ भारत में एक ऐसी व्यक्ति वश्यन कर दी कि विदश स्वाधी के उद्ध की स्वीध स्वाधी के उद्ध ने स्वाधी के स्वाधी के स्वाधी के स्वधी वश्यन स्वधी का स्वधी के स्वधी वश्यन कर दी कि विदश स्वधी वश्यन स्वधी के उत्पर्ण कर से स्वधी वश्यन कर दी कि विदश स्वधी वश्यन स्वधी के स्वधी वश्यन कर से स्वधी वश्यन स्वधी स्वध

सम्राट् शाह्आलाम---इलाहाबाद की सन्त्रि के बाद से सम्राट् शाह-श्रालम अँगरेज़ा के हाथ में था गया था। इलाहाबाद में उसका हर तरह से श्रपमान किया जाता था। मेजर स्मिय शाही महल में दट यथा था थीर उसने नीयत का स्वना तक बन्द कर दिया था। धैयारेज़ा को जब उससे कोई काम

१ सियर-उल-मुतालरान, बि॰ ३, ए० १०।

लेना होता था तब वे उसको रूपया भेजना बन्द कर देते थे। श्रपनी इच्छा के विरुद्ध धँगरेज़ों के दयाव डालने पर उसे शुजाउद्दीला से भी मेल करना पढ़ा था। इस तरह अपने की निवश देखकर वह इलाहाबाद से भागने का प्रयत्न करने लगा । इधर मराठों ने दिल्ली पर फिर श्रधिकार कर लिया और शाहकालम को बुला, भेजा। सन् १०७२ में वह अँगरेज़ों के हाथ से निकल भागा थार मराठें। की सहायता से दिल्ली के सिंहासन पर जा बेडा। माधादजी सिन्धिया उसकी घोर से शासन करने खगा। शाहशालम ने कड़ा धीर इलाहाबाद के ज़िले भी मराठों की दे दिये पर धॅगरेज़ों ने किला खाली नहीं किया।

श्चवध के नवाब वज़ीर-सन् १७३२ में साइतश्रती खाँ श्रवध



शुजावहीला

कई बार प्रयस किया। बनसर की हार के चाद उसने श्रेंगरेजों से मित्रता

का सूबेदार नियुक्त हुआ था। सन् १७३६ में उसका भानजा सफदरजंग नवाब हथा। सन् १७५४ में उसके मरने पर शुजारहीसा गदी पर पैदा। इसकी सहायता से सन् १७६१ में यहमदशाह चनासी की पानीपत में विजय हुई। उसने श्वजाउद्दीला की सम्राट का बजीर बना दिया। नवाब श्ववादहीला ने भपनी सेना का पाञ्चात्य रग-प्रणाली सिय-जाने का प्रबन्ध किया श्रीर तोएँ बनाने के लिए कई इंजी-नियर रखे। उसने धेंगरेज़ों को वंगान से निकालने का

कर लेने ही में श्रपना हित समका श्रीर तब से बराबर उनका साथ देता रहा। श्रॅगरेज़ों की नीति को वह ृत्व समकता था, इसी लिए उनके यहत कुछ कहने-सुनने पर भी उसने उनको श्रमध में कै।टियाँ लोलने की श्रजुमति नहीं हो। इलाहाबाद की सन्त्रि से उसको श्रमध ते। वापस मिल गया, पर वह जिलकुल सवाह हो गया। कहा जाता है कि इस समय पर इसने ध्यनने बेगम की नथनी तक वेंचकर शंगरेज़ों को रुपया दिया था।

रहेलों का राज्य— व्हलखंड में, जो पहले 'करेर' कहलाता था, वहुत से खक्तगानी बसते थे। ये बड़े बीर और लड़ाकू थे। धीर गज़ेव के मरने पर खलीमुहम्मद नाम के एक सरदार ने यहाँ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि पहले वह एक जाट हिम्यू था। उसने अपनी सेना का अच्छा संगठन किया धीर अपनी उदारता से प्रान्त के सद सरदारों को मिला लिया। खांचला में इसकी राजधानी थी। सन् १७४६ में यहाँ उसकी मृत्यु हुई। मरने के पूर्व वह अपना राज्य अपने लड़की में बहाँ उसकी मृत्यु इसतत्वा की वनका संश्वक तथा हुंडीक़ां की सेनाप्यक्ष यना गया।

हाफिल रहमतक्षां ने कासन में कई एक सुधार किये। यापार की उन्नति के लिए उसने सब प्रकार के महस्त्व उठा दिये। सरदारों ने इसका बड़ा विरोध किया, न्यों कि इससे उनकी आध को वड़ी हानि पहुँची, परन्तु उसने प्रवाहित की इपि से इस विरोध की कुछ भी पर्वाह नहीं की। इस स्वतंत्र व्यापार से रहेललंड को वड़ा लाभ हुआ। उसके वासन-काल में हिन्दू प्रजा की भी रचा होती थी और उसके साथ कोई धरवाचार न होने पाता था। इस पड़ा विद्वान् या। वह पड़ा विद्वान् या। उसके पास पुस्तकों का पढ़ अच्छा सेमह था, जो उसके मरने पर साथ उसके प्रवाह की की परिचमील सीमा पर मराठों का जोर रहता या था। इस दें तो की अति हो

१ सियर-उल-मुतादारीन, जि॰ २, ५० ५८५।

२ स्ट्रैनी, हेस्टिम्न पेंड दि रुद्देला बार, पु॰ ३०-३१।

रोकने के लिए रुहेले कमी मराठों से मित्रता करते थे श्रीर कमी नवाब बज़ीर से।

सिरतों का संगठन—इघर पंजाब में सिखों का ज़ोर वह रहा था। अपने यस का जान होने पर धोरे धोरे इनमें भी जुमीन के माजिक बनने की इच्छा हो रही थी। इनके कई एक दल बन मये थे, जो 'मिसल' कहलाते थे। इनमें १२ मिसलें मुख्य यीं। जो सरदार जिस मिसल को स्थापित करता था, वह मिसल उसी के नाम से प्रसिद्ध है। जाती थी। एक मिसल को स्थापित करनेवाला सरदार भींग बहुत पीता था, इविलिए उसनी मिसल 'भंगी' कहलाती थी। इन मिसलों के जहीं जो ज़मीन मिल गई, उसी पर उन्होंने सिथकार कर लिया। इसका एक यह हुआ कि थोड़ ही काल में पंजाब मुगल बादवाहों के हाय से जाता रहा। सरदार जलासिंह ने लाहिर जीत लिया और वह अपने सिक्त नता। अहमत्वाह दुर्गनी कई वार आक्रमण करके भी सिली को दबा न सका, कहाने सरहिन्द झीन लिया और मुसलामी अध्याधार का भरपूर बदला लिया। अपने में दुर्गनी ने परियाला के एक सरदार के सरहिन्द का हाकिम वना दिया।

पाध्याता क रूक तरार प्राप्त करा में बाँधनेवाले हो बच्छा से, एक तो इन मिस भिन्न मिसलों को एकता में बाँधनेवाले हो बच्छा से। इन हो के सिवा मिसलों में और के हैं परस्यर का सम्बन्ध न था। को है बाहरी शतु न होने पर ये दल झापस ही में खड़ा करते थे। इन मिसलों के झातिरक्त झाने पर ये दल झापस ही में खड़ा करते थे। इन मिसलों के झातिरक्त अमुत्तसर में 'अकालियों' का दल था, जिसके हाथ में गुरहारों का प्रकथ था। ये अकाली हर समय लड़ने मरने के लिए तेवार रहते थे। खात्र का की नीति निर्धारित करने के लिए एक समा रहती थी, जो 'गुरमाता' की नीति निर्धारित करने के लिए एक समा रहती थी, जो 'गुरमाता' कहाति थी। अकालियों के आमंत्रित करने पर अमुत्तसर में प्रतिवर्ध है कहाती थी। अकालियों के आमंत्रित करने पर अमुत्तसर में प्रतिवर्ध है विहस अपसर पर बार इसकी बैठक होती थी। सर जान मालकम लिखता है कि इस अपसर पर बार इसकी बैठक होती थी। सर जान मालकम लिखता है कि इस अपसर पर बार इसकी बैठक होती थी। सर जान मालकम लिखता है कि इस अपसर पर बार इसकी की किसी एक योग्य सरदार को अपना नेता मान लेते थे और उसी की अभ्यापता में वाहरी शक्त का सामना करते थे। पर भव की आयोका दूर

हो जाने पर फिर सब मिसले 'अलग अलग हो जाती थीं श्रीर प्रापस में ही लढ़ने लगती थीं। सिख साम्राज्य स्थापित करने के खिए इन मिसलों का एक होना वदा श्रावस्पक था।

जाट ग्रीर राजपूत--ग्रागरा धीर तथपुर के मध्य का भाग जाटों '

के हाथ में था। स्रजमल इतका राजा था, जो भरत-पुर में रहता था। पानीपत के यद के श्रवसर पर पहले इसने मराठों का साथ दिया था. पर सदाशिवसम भाज के वहंद्र ध्यव-हार से रुप्ट होकर यह वापस चला धायाथा। इतिहास-कार गुलामहसेन का कडना है कि शासन की येज्यता में वससे बद्रकर उस समय केई दसरा हिन्द राजा नथा। इसके मरने पर मराठों ने जाटों के भी दवाना प्रारम्भ कर



दिया। राजपुतों ने सुगल साम्राज्य की अपने बाहुयल से बहुत दिनों तक रक्षा की थी, पर इन दिनों वे निर्वल हो रहे थे थीर उनका कोई नेगय नेता न या। राजपुताने में भी मराठों का आतंक जम रहा था शीर जयपुर, जांधपुर तथा उदयपुर के प्रसिद्ध राज्य सिन्धिया का प्रसुत्व स्वीकार करने लगे थे।

हैदरश्रली का राज्य-इधर दिखा में मराठा तथा निज़ाम के श्वतिरिक्त मैसूर की एक नई शक्ति बश्यन्न हो गई थी। मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य का एक भाग था। उसके नव्ट होने पर वादवार वंश के हिन्दू राजाधी के ब्राधीन हो गया था। इन दिनों यह वंश निर्वल हो रहा था थीर मैसर का राज्य हेदरश्रली के हाथ में था। हेदरश्रली का जन्म सन् १७३२ में हुन्ना था। इसका पिता मेसूर राज्य में नाकर था। हैदश्यली ने पहले अपना एक दल यना लिया श्रीर इघर बघर घावा लगाने लगा। इसके साथियें। की सच्या दिन प्रति दिन बढ़ने लगी। इस तरह उसकी शक्ति के। बढ़ते हुए देख-कर मैसूर राज्य ने उसकी सेना में नीकर रख लिया । उसने श्रपने लिपाहियों को सब शिक्षा दी। डिंधीगल की मराठों से रवा करने पर सन् १७१५ में वह फीजदार बना दिया गया। बोड़े दिन बाद उसे बंगलार की जागीर दे दी गई चीर वह मैसूर सेना का सेनायति बना दिया गया। कर्नाटक की लढाइयें में उसने फ्रांसीसियें का साथ दिया था, तभी से उसका फ्रांसीसियें से परिचय था ! उसने अपनी सेना में कई एक फ्रांसीसियों का नौकर रखा और उनकी सहायता से श्रवना तोपखाना टीक किया। उसने एक छोटा सा जहाजी बेदा बनाने का भी प्रयत्न किया। डेन नीगों से उसने एक जंगी जहाज खरीदा बीर उसका संचालन एक झँगरेज़ अफ़सर के हाथ में दिया। दरस्ती के जिए यह अहाज घम्बई भेजा गया। हैदर से लढ़ाई छिड़ जाने पर ग्रॅंगरेज़ों ने इस के। वहीं रेक लिया।

का नहा राक । लया। हैद्ररश्चली का प्रभुत्व देखकर मैसूर राज्य के धर्म-सचिव लांडेराव ने उसकी शक्ति को रोकने के लिए बहुत कुछू प्रयत्न किया, पर हैदरश्रली ने उसकी कृद कर लिया धीर जन्म भर तक एक लोहे के पिंजड़े में वन्द रखा। इस तरह मैसूर से निश्चिन्त हैं कर उसने सन् १०६३ में वेदन्त का कि जा जीत जिया। वन दिनों वेदन्त व्यापारिक दृष्टि से बड़ा प्रसिद्ध नगर था थीर आठ मीत के घेरे में बसता था। इस अवसर पर चहुत सा धन दैदरकती के हाथ लगा। वास्तय में उसकी भावी असिद्ध का प्रारम्भ यहीं से हुआ जैसा कि वह स्वयं कहा करता था। सन् १०६६ में हिन्दू राजा के सिर्म एन रे रह कु फ मकार से मैसूर का राजा ही बन गया। कालीकट पर आक्रमण करके उसने मलाचार पर भी अधिकार कर लिया। उसका राज्य मराहों थीर निजास के राज्य से सिस्त हुआ था, इसित्व जन दोनों से उसका बराबर युद्ध हुआ करता था। मराहों ने कई बार उस पर आक्रमण किया, पर समय के अधुसार कमी वह जनसे जहता था और कमी उनको धन तथा भूमि देकर अपनी रहा करता था। इस तरह सीन चार बार मराहों ने उससे बहुत सा अपनी तथा। दूसरी बोर निजास में कोई दम व था, इसतिब हैंदर ने उससे कई एक ज़िलों हो दवा विवा।

श्राँगरेज़ों के साथ युद्ध विदश्यक्ती की बढ़ती देखकर धंगरेज़ कि निस्त हो रहे थे और दर्श्यती भी जानता था कि बिना श्रॅंगरेज़ों को नष्ट किये वह निश्चिम्तता से राज्य न कर सकेगा। इसिखए दोनों युद्ध का प्रवसर हुँ इंद थे। अंगरेज़ों से युद्ध करने के पहले हैदरश्यती के लिए यह आव- रचक था कि वह निज़ाम श्रीर मंदरों की अपने पच में मिला लेवे। हम्हीं दिनों मराडों ने निज़ाम श्रीर मेंसूर वर शास्त्रमख किया। विज्ञान ने पूर्व सम्भीते के अनुसार श्रांगरेज़ों से सहायता मांगी। देदरश्यती ने युद्ध सा धन देकर मराडों के लोटा दिया और कर्नाटक का लाल्य देकर निज़ाम की स्वीद्ध विवा। जाय प्रेमरेज़ी सेना कर्ने किया। कर्ने के पित्र के स्वित्व निज़ाम और हैदर की सेना से सहायता करने के पहुँची, तब उसकी निज़ाम और देदर की सेना से सामना करना पढ़ा। सन् १०६० में बंगामा श्रीर विनासली

१ कहा जाता है कि खाडेराव के केंद्र होने पर भैसर की रानी ने उसकी आए-रक्षा को प्राथना की, उचर में दैदरज़की ने कहा कि में उसकी तीते की तरह शाहरेंगा। इसी किए यह उसकी दूष भात खिळाकर एक विनेत्र में क्टर रखता था।

की लवाइये। में हैदरकाली की हार हुई। निज़ाम से दसको केाई सहायता न मिली, उसने श्रेमरेज़ों से फिर सन्धि कर ली, पर हैदरधली धरोले ही लदला रहा।

मद्रास की सन्धि—सन् १०६म में हैदरखलों ने कहान निरसन के दल को नष्ट कर उनला चीर धनने कई एक खान केंगरेज़ों से धीन लिये। वह यसवर केंगरेज़ों के दलाता हुआ मदरास के निकट तक पहुँच गया। धैंगरेजों ने सन्धि का मसान किया, नजर में हैदरखलों ने दल से कहता भेजा कि ''में मदरास के हार पर चा रहा हूँ, वहीं पहुँचकर गवर्नर और कोसित की सार्ते हैं सुन्या।'' इस पर चा रहा हूँ, वहीं पहुँचकर गवर्नर की पर कोस के सार्ते हैं अनु माने पर चा रहा हूँ, वहीं पहुँचकर गवर्नर की पर कोस के कि सार्ते हैं अनु माने करनी पढ़ी। हस सन्धि के चनुसार दोनों दलों ने जीते हुए ऐस लोटा विये कीर कैंगरेज़ों ने किसी से हमला करने पर हैदरखलों की सहायता करने का वचन दिया। इसमें मदरास के गवर्नर ने बाग़े भूल की। ध्रम वसको समय पहने पर हैदरखलों की सहायता करने के जिए वचनमञ्ज हो जाना पड़ा। हस तरह हैदरखलों की सुख वितय हुई और मैस्ट का पढ़ता पढ़ा। हस समाह हमा। है

मराठों की शिक्ति—पानापन के सुद से मराठों की शिक्त वह नहीं हुई, बतरी भारत में बनकी तीय गति कुछ काल के बिए प्रवस्य रुक राई, परन्तु इस पित को दिविय में पूरा करके वे शीध ही दिवली फिर जा पहुँचे। सुद के बाद बाजाओं के मरने पर उसका दूसरा जड़का माथवराय बल्लाल रेशवा हुआ। योग्यता, साहस, बीरता और राजनीतिज्ञता में वह पहले

तीन पेशवाग्री से किसी प्रकार कम न था। गद्दी पर बैठने के समय उसकी प्रावस्था १६ वर्ष की थी। उसके चचा रघुनाथराव ने सोचा

थाकि पूना का शासन-भार रसी के हाथ में रहेगा। परन्त माधवराव शपन चचा की खिलीमा बनकर न रहना चाहता था. साल ही भर में सब राजकान बह स्वयं करने लगाः। उसने कई कार मैसर थीर निजास पर चाक्रमण किया श्रीर दोलों से बहत साधन तथा देश छीन जिया। सन् १७६६ मे उसने एक सेना दत्तरी भारत की श्रोर मेजी। इस



सेना के साथ साधवराव वहलाल

माहादजी सिन्धिया श्रीर तुक्रीवी होलकर ये। इव दोनों ने १६ले राजपुताना से दस लाख रुपया बसूल किया, फिर भरतपुर के निकट बाटों की हराकर श्रीर उनसे ६४ लाख रुपया लेकर वे दिल्ली जा पहुँचे। नहीं पहुँचकर माहादजी ने स्महमालम को फिर से दिल्ली के सिंहासन पर विटला दिया श्रोर उसके नाम से वह उत्तरी भारत में शासन करने लगा।

दूसरे पेशवा वाजीराव के जीवनकाल ही में, गुजरात में गायकवाद, मालवा में सिन्धिया और होजकर तथा मध्य भारत में भे(सला के राज्य स्थापित हो गये थे। पानीपत की लड़ाई में जनकेजी सिन्धिया है मर जाने पर माहादजी सिन्धिया गई। पर बेडा। इसका पता रायांजी पटेल कभी पेशवा की जूतियां उदाया करता था। उसकी एक राजपुत की से इसका जनम हुआ था। इसे पेशवा की निजी सेना का भार दिवा गया और यह उत्तरी भारत भेजा गया। सन् १७६१ में मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो गई। पानीपत के दुव में इसकी राय न मानी गई थी। पहले यह भी पेशवा का नेकर था। राजपुताना और पजाव तक इसका जातक जमा हुआ था। सर जान माजकम लिखता है कि वीरता और सादगी में सब सराठा सरदारों से यह वा वा था। वसके शासन से माजवा के राजा सन्तृष्ट थे। वह व्यपनी उदारवा के सिब्द बा। वसके लावन के सिक्द अपनी वहारवा के सिब्द बा। वसके शासन से माजवा के सिब्द स्थित वहा प्रसिद्ध था। उसके लावके की सन्तुष्ट वहा ही ही चुकी थी। कुछ दिनो वाद वीता भी मर गया, ऐसी दवा में बतकी पुत्रवप् शहिल्यायाई सुदी। उसने गुकेजी को अपना सेनायति वनाया। यह भी पेशवा की सेना के साथ करारी भारत भेजा गया।

गाहु महाराज के समय से ही ऑसला 'सेनासाहब स्वे' कहलाते थे। सन् १७५६ में राघोजी की छत्यु हो जाने पर जानेजी नहों पर पेंडा। इसका अपने भाइपे से अमगड़ा होने लगा। दमाजी नायकवाड़ भी, जिसने पानीपत के युद्ध में बड़ा शैर्य दिखालावा था, सन् १७६१ में मर गया। उसके लड़कों म युद्ध में बड़ा शैर्य दिखालावा था, सन् १७६१ में मर गया। उसके लड़कों म आपस में जवाई होने लगी। नायकवाड़ की शाहु की थीर से 'सेनासास क्वा' की उपियोधि थी। इन मराठा सरदारों की कालू में रखता सहज काम न था। उत्तरी भारत में सिन्थिया का प्रशुख जल रहा था, होलकर राजपूताना के द्वा रहा था, भोसला निजाम की सहायता से प्रबख जनना चाहता था। तय

१ सर जान मालनम, मेम्बायरी ऑफ़ सेंट्रल श्रृहिया, जिल १, पूर्व १५७ ५८ ।

भी माधवराव ने इनको सिर बढाने नहीं दिया, परन्तु श्रॅंगरेज़ों की शक्ति वढ़ जाने से मराठा-मंडल में भी एक नई स्थिति क्एव हो गई ।

मराठा और अँगरेज़-वंगरेज़ों पर शिवाजी का कितना भारी दब-दबा था, इसका उल्लेख ईस्ट इंडिया कम्पनी के इतिहास में जगह जगह पर मिलता है। बंगाल के धँगरेज न्यापारियों की ती शिवाजी धमर प्रतीत होते थे। उनकी मृत्य का समाचार मिलने पर वे जिलते हैं कि ''इम उसे तब मरा हथा समझेंगे जब उसके समान साहस-पूर्व काम करनेवाला मराठी में कोई न होगा श्रीर हमें मरादें। के पंजे से खुटकारा मिलेगा"। शम्माजी तथा राजा-राम का अंगरेज़ों से खियक सम्बन्ध नहीं रहा, परन्तु इतने ही में काम्होजी मांत्रे का प्रतार बहुत यह गया और केंक्स प्रान्त के किवारे पर ग्रेंगरेओं से उसनी मुठभेड़ होने लगी। यह पहले शिवाजी की जहाजी सेना में खलासी का काम करता था। अपने पराक्रम के कारण राजाराम के समय में उसका सुक्य सेनापति हो गया था। शाह महाराज ने कुलाबा, सुवर्षंदुर्ग, विजय-दुर्ग तथा प्रत्य कई कितों के साथ उसकी 'सरखेल' की उपाधि प्रदान की र्था । उसके पास दस बड़े बहाज़ थे, जिन पर १६ से ३० तक, श्रीर ४० छीटे छोटे जहाज थे, जिनपर ४ से १० तक तीपें चढ़ी रहती थीं। उसने कररनी के कई एक जहाजों की पक कर लुट लिया। बहुत कुल प्रयस करने पर भी धँगरेज उसके। दवान सके।

पहले तो पुर्तगाबियों की दवाने के लिए धैंगरेज़ मराठों का साथ देते रहे, पर अब पुर्तगाबियों की बाकि नष्ट हो गई थीर बेसीन (बसई) के किल पर मराठों का अधिकार हो गया, तब धैंगरेज़ों के वस्वई के लिए चिन्ता होंगे लगी थीर वे मराठों के साथ भी कूटनीति से काम लेने लगे। सन् १७३६ में कप्ता इंचर्ड के भे भेनकर पेगवा के साथ एक ध्यापारिक सन्धि की मंहु पहुंचा के पास होंगे हुए ते के से से करान गाउँच गाह महाराज के पास हुत नज़र लेकर मेजा गया। उससे कहा गया कि "बाह राजा के दरवार मं उसके मुख्य सलाहकार कीन हैं, उनके विचार कैसे हैं थीर उनका परस्वर सम्बन्ध किस प्रकार का है, इसका पता सूक्ष रिट से लगाना। दरवार में

याजीराच पेराया के शत्रु बहुत हैं, इसलिए थोग्य खबसर देखकर उनके हृद्य में स्पर्धा नया हैट्याँ उत्तक करने का प्रयत्न करना श्रीर उन्हें सममाना कि पेराया पहले ही से प्रवल है, इधर प्रत्यालियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वह श्रीर भी प्रयत्न हो रहा है, इसलिए उसके बढ़ते हुए प्रभाव के रोकने का यही श्रवसर है।"

सन् १७३१ में कान्होजी की मृत्यु हो गई। उसके लड़कों से भी थँगरेज़ों की चलती रही । आंग्रे की शक्ति श्रधिक बढ़ आने पर पेशवा ने उसे दमन करना निश्चित किया छोर इसके जिए सन् १७११ में खैंगरेजों से सहायता मांगी, जिमको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर पहले सुवर्णंदुर्गं स्रीर बाद को विजयदुर्गं ( घेरिया ) छीन लिया। विजयदुर्गं की लक्षाई में क्लाइव भी मौजूद था। ये किले बड़ी मुश्किल से पेशवा की वापस दिये गये। सन् १७२६ में एक दूसरी सन्धि करने के लिए विलियम प्राहुत बकील बनाकर भेजा गया, पर इसकी सारी बकालत व्यर्थ गई थीर सनमानी सन्धि न हो सकी। सन् १७६७ में टामस मास्टिन माधव-राव पेशवा के दश्वार में भेजा गया। वह प्राइज़ के साथ भी घायाथा. इसिविए उसको दरबार का अध्झा शान था। चलते समय उसको समसाया गया कि ''माजवराव खीर रघुनायराव में परस्पर कगढ़ा होने के कारण माघव-राव पेशवाका सन यदि अधिक व्यव्र हो, तो फिर हमे पेशदा की अधिक खशामद करने की ज़रूरत नहीं है।.....हमारे विचार से चचा भतीजे का कपर से जो मेल-मिलाप दिखलाई देता है, वह बास्तविक नहीं है..... इम दोनों के सगड़े के सिवा श्रीर कोई ऐसी बढ़ी गृह-कलह हो, जिसके कारण इनके राज्य-पतन की सम्भावना हो, तो उसकी सूचना हमें श्रवश्य देना। यदि निजाम या हैदर के वकीलों ने आकर पेशवा की प्रसन्न कर लिया हो, तो जिस तरह बने उस तरह पेशवा के मन में यह बात भर देना कि इसका परिवास बहुत बुरा होगा।" र

१ फारेस्ट, मराठा सिरीज, जि॰ १, पृ० ७९ ।

२ वही, ५० १४०-४३।

पेशवा माधवरात्र की मृत्यु—सन् १७०२ में २८ वर्ष की प्रवस्था में पेरावा माधवराव की मृत्यु हो गई। उसने हैदरग्रखी की नीचा दिख-लाया था श्रीर शासन में बहुत से सुघार किये थे। मामलतदार तथा राज्य के धन्य प्रकृतरों पर उसकी वड़ी कड़ी निवाह रहती थी। देश में धन की कमी न थी, इसलिए मालगुज़ारी वस्त करने में कठिनाई न होती थी। न्याय का बढ़ा अथ्छा प्रवस्थ था। प्रधान स्यायाधोरा रामरास्त्री अपनी योग्यता धीर निष्पचता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। इतिहासकार उफ़ की राय में माधवराव पेशवा की श्रकाल-मृत्यु मराठों के लिए पानीपत के युद्ध से कुछ कम पातक न थी। उसके मरने के बाद से ही जो आपस की फुट, राज्य की दुव्यवस्था थीर सैनिक प्रवन्ध मे दिलाई शुरू हुई, उसने साम्राज्य का घन्त ही कर दिया । उसका छोटा भाई नारायखराय गही पर बैठा । उसमें न केाई याग्यता ही थी और न साहस, इसलिए रघुनायराव की अपना प्रमुख जमाने का भवसर मिल स्या। सन् १७७२ में रचुनाधराव और उसकी स्त्री चानन्दी-वाई के पड्यंत्र से नारायणराव मार डाला गया बीर रधुनाधराव स्वयं पेशवा वन बैठा । इसने निजास की परास्त किया और उसके पैरों पड़ने पर द्या करके सब धन जीटा दिया। परन्तु इस विजय से भतीने के वध का कलक वह अपने मत्ये से न मिटा सका। वहत से राजकर्मचारी, जिनमें गुप्य नाना फड़नबीस था, उसके विरुद्ध हो गये। सन् १७७४ में इन 'बारह भाइयो' ने नारायखराव के पुत्र सवाई माधवराव की, जी अपने पिता की मृत्यु के वाद उत्पन्न हुत्रा था, वेशवा मान लिया । इस पर रधुनाथराव पूना से भाग-कर कैंगरेज़ों की शरख में चला गया। निज़ाम और कनीटक— बांडवाश के शुद्ध में फ़ांसीसियों का पतन

निज़ाम और कर्नाटक — यांडवाश के शुद्ध में फांसीसियें का पतन हो जाने पर हैदराजाद ब्रह्मार में जी फैंगरेड़ों का प्रशुख जम गया। सन् 1968 में मजाइय ने बिना निज़ाम से पूछे चतारे सम्बाट्से लिखा-पड़ी करके उत्तरी सरकार की सनद कम्पनी के नाम करा ली। इसके पड़ी प्रिक्त से निज़ाम ने हमीकर किया और दोनों में मिनवा की सन्धि हो गई। इसके याद ही निज़ाम ने हैंदर का साथ देना निश्चित किया, परन्तु उसकी हार हो जाने पर सन् १७६म में यगरेजों से फिर सन्य कर ली! सन् १७७६ से हेदराबाद दरबार में थंगरेज़ रेज़ीडेंट रख दिया गया। इसी समय मदराम सरकार ने निज़ाम के माई बसालवर्जंग से मिलकर गट्टर पर अधि-कार कर लिया। इससे निजाम बहत चिड गया।

युद्ध के पहले के कनांटक का वर्शन करते हुए स्क्रैप्टन लिखता है कि
राज्य की थोर से बहे बड़े तालाव बनवा दिवे गये थे, कर देने पर जिनसे
सिंचाई के लिए पानी मिलता था। उड़्ड़बों से देश ऐसा प्रस्य था कि
वहाँ के लोगों की बाद में भी कोई उकेती नहीं हुई थी। जवाहरात कर त्यापारी, जो प्रायः हस देश से धाते-जाते थे, चरनी रचा के लिए कोई हिंदि पार तक नहीं रखते थे। यहाँ यह नियम था कि जिस जगह लूट होती थी, वहां के हाकिम को पा तो लूट का माल हूँ इकर विकालना पदता था, या हरजाना देना पढ़ता था। हर एक गाँव या नगर के किनारे पर हुचों का वड़ा बग़ीचा होता था जहीं जुलाहे काम करते थे। अच्छा शासन होने का इससे बढ़कर नया प्रमाग हो सकता था कि देश से कितना प्रथिक कर वस्ता होता था उड़ी पुलाहे काम करते थे। यन्छा शासन होने का इससे बढ़कर दिवा प्रमाग दूरोग के सरसे अनी देशों के बरायर दरथा देते थे। वहां हमारे देश की सी खानें न थीं, बहां के कोग अपने हाथों के बला अन कमारे थे।

परन्तु फ़ासीसी और झँगरेज़ों के बुद्ध से योडे ही दिना में कर्नाटक तयाह हो गया। सन् १७६० की समिव से विज्ञाम ने सुद्दम्यद्रवाली की कर्नाटक का हक्तंत्र मुकाय मान लिया। उसकी यह स्वतंत्रता नाम माम की थी। कम्पनी की घोर से रूपये की मांग बरायर बढ़ती बाती थी, जिसे देने के लिए बसको खँगरेज़ महाजनेंग से कुज़ों लेना पहुरा था। इन महाजनेंग के तम करने पर उसने मालगुज़ारी वस्तु करने का खिराकार हनको दे दिया। ये लोगा प्रजा पर तरह तरह के खत्याचार करने लगे। "फुलर्टन लिखता है कि इनकी लूट से दरवार का सूर्यों बढ़ गया। वार्ज सिमय का कहना है कि

१ स्कृतिटन, रिक्टेक्शस, ए० १३ १४ ।

२ पुर्ल्टन, ए ब्यू ऑफ दि इन्लिश इंटरेस्ट इन इंडिया, ए० २७८।

चार ही पाँच वर्ष में खेती की बुरी दशा हो गई, श्वाबादी घट गई थीर व्यापार चैपट हो गया।

तंज़ीर के साथ ग्रन्याय-तंजार के राज्य का शिवाजी के भाई ने स्थापित किया था । सराठा राज-मंडल से चलग होने के कारण मराठीं के जिए इसकी रचा करना बढ़ा मुश्किल था। यहाँ की अतुल सम्पत्ति देखकर दक्षिण के सभी राज्यों की इस पर दृष्टि लगी रहती थी। सन् १७४६ से इसका सम्बन्ध ग्रॅगरेज़ों से हुन्ना। इस जनसर पर राजा शाह ग्रीर प्रताप-सिंह में गड़ी के लिए कगड़ा चल रहा था। अँगरेज़ों ने शाह का पच लेकर उसकी सहायता के लिए एक सेना भेजी, पर चन्त में शाह का पत्त निर्वेत देखकर प्रतापसिंह से समभौता कर जिया और देवीकोट पर अपना अधि-कार जमा जिया। इस तरह सहायता का वचन देकर धन्त मे शाह की धोखा दिया गया । सन् १७६६ में हैदरश्रली के साथ जो सन्धि हुई उसमें तंत्रीर का राजा श्रॅगरेज़ों का मित्र मान लिया गया। परन्तु सन् १०७१ मे सहस्मवश्रली के कहने पर तंजोर घेर लिया गया श्रीर ४ लाख पीड दंड बिया गया। इतने ही से सन्तोष न हुआ, सन् १७०३ में फिर प्राक्रमण किया गया । राजा ने कँगरेज़ों के। बहुत कुछ समकाया । उसका कहना था कि "मेरे जपर चाक्रमण करने के पूर्व मेरा चपराध बतलाना चाहिए, इस राज्य के दान से लाखी मनुष्ये। का पालन होता है, इसकी रचा करने से ग्रारेजों की कीर्ति बदेगी।" परन्तु इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा, राजा की कैद करके तंजीर नवाय के राज्य में मिला जिया गया। इस घटना का समाचार इँग्लेंड पहुँचने पर मदरास के प्रेसीडेंट की बड़ी निन्दा की गई थीर उसकी जगह पर संज्ञार वापस करने की श्राज्ञा देकर दूसरा प्रेसीडेंट भेजा गया।

पेट्रो का कहना है कि जब मैंने सन् १७६६ में तंजीर देखा था, तब इसकी बढ़ी अच्छी दशा थी। खूब ब्यापार होता था। बम्बई तथा सुरत से रुई,

१ नाइन्य रिपोर्ट, अपेंडिक्स, पृ० १२०, दत्त, पृ० १००। २ कलेंटर ऑफ पर्रावियन करसाडेंस, जि० ४, पृ० १४।

बंगाल से रेशम, पीगृ से साना, हाथी तथा घोड़े, और चीन से बहुत सा माल व्याता था। तंज़ेन, ज़िंद, रूमाल तथा छुपे मोटे कपड़े श्रिक्तिका श्रीर इंडिणी समरीका तक जाते थे। सन् १७७१ तक इसकी अच्छी दशा थी। पर चार ही पाच पर्य में जब वह नवान के अधीन रहा, यहाँ की दशा घटल पर्र हो कहा है, ज्यापार मन्दा पर गया, खेती की श्रवनित हो गहें। कलाएँ नष्ट हो गहें, ज्यापार मन्दा पर गया, खेती की श्रवनित हो गहें और हजारी आदमी राज्य खेरड़कर चले गये। इस तरह यह 'इंडिण का वाएं) थोड़े ही दिनो से वीरान हो गया।

जनता की स्थिति—इस समय भी जनता की ऐसी शोचनीय द्या म थी, जैसी कि प्रायः दिखलाई जाती है। युगल साम्राज्य का पतन हो गया था, पर साथ ही साथ मिश्र भिन्न भी ऐसे शासक उत्पद्ध हो गये थे, जो अपना पत्त प्रवस्त बनाने के लिए बरावर खेकियिय यनने का प्रयस्न करते थे। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष का सामाजिक संगठन ऐसा था कि जिसके कारया राजनैतिक विच्लवों का जनता पर बहुत कम प्रभाव पढ़ता था। भारतवर्ष की अपिकांश जनता प्राचीन समय से गांवों में रहती है। यन दिने इनका संगठन ऐसा था कि जिसके वहाँ की सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। भारताय शासक यथासम्भव इस संगठन में इस्तवंश न करते थे। सर चाल्से मेटकाफ की राय में राजनीतिक अशान्ति के समय में भी जनता की दशा अच्छी रहने का यह सबसे मुख्य कारवा था। यह लिखता है कि राजवश नष्ट हो गये, साम्राज्यों का पतन है। गया, पर इन गोंवों से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 13

यह बात ठीक है कि कभी कभी निष्टुर स्वार्था शासक की दूरता का जनता शिकार श्रवस्य बनती थी, पर साधारखत. इस समय के शासको को भी असका प्यान रहता था। इन दिने। की धराजकना का जी मर्मस्वर्या चित्र प्राय: खींचा जाता है, उसकी सखता में तत्कालीन खेंगरेज़ों के ही दिये

१ क्षोर्य रिपोर्ट, सन् १७८२, अपोडिन्स न० २२, दत्त, १० १०५-१०६।

में, लाक ऑफ सर चारसे मेटकाफ, जि० २, ५० १९१~९२ ।

हुए विवस्या से सन्देह होने लगता है। श्रेंगरेज़ों के इस्तवेष के पहले कर्नाटक तथा बंगाल की जो दशा थी, दिखलाई जा जुकी है। महाराष्ट्र देश का वर्षीन करते हुए, सन् १७६२ में, पेरन लिखता है कि यहां सतयुग की सादगी श्रीर सुख का श्रद्धभव होता है। युद्ध के कप्ट दिखलाई नहीं देते हैं। सब लोगा प्रसब, कुर्तीले श्रीर खुद सन्दुक्स हैं। भै सीहर के सन्दर्भ में फुलर्टन सिस्ता है कि वेदरक्षती के सासनकाल में प्रजा की जैसी कुछ इबित हुई बैसी किसी हिन्दुस्तानी शासक के समय में नहीं हुई। बसके राज्य के सभी मागों में किसान, कारीगर तथा व्यापारी चनी बन ये। खेती चढ़ गई, बहुत ती नई थीज़ें माने लगों श्रीर राज्य में धन भर यथा। परन्तु जहाँ जहाँ सार्दों का हस्तकेश होने लगा श्रीर धन था से सार्वों का हस्तकेश होने लगा वहाँ कलाएँ नप्ट होने लगी, लगान कहाई से लिया जाने लगा, गांवों का संवटन हिन्न सित होने लगा श्रीर धन याहर काने लगा।

सामाजिक जीवन—शताब्दियों से साथ रहने, कवीर तथा नानक के वगदेश और श्रकवर की बदार नीति के कारच हिन्दू और श्रकवर की बदार नीति होने पर भी एकता के भाव सर्वथा नष्ट न हो गये थे। कहर हिन्दू तथा श्रस्तकामा शासक कभी कभी श्रपनी हान्दिक संकीर्यता का परिचय प्रवस्य देते थे, पर इसका प्रभाव गांवों में यहुत कम दिखलाई देता था। वहां दोनों का शार्थिक तथा सामाजिक जीवन बहुत कुछ एक था। हिन्दू घराने से स्त करकर सुसलमान जुलाहों के पास जाता था, लेती-वारी का काम साथ साथ होता था। मुसलमान जीव की विरादरी में शामित थे। दोनों जातियाँ एक इसरे के हत-सहन, रीति-रिवाज तथा श्राहारों में भाग लेती थीं। इस समय भी मुसलमान राज्यों में थड़े बड़े पढ़ों पर हिन्दू श्रोगों में जुललान काम करते थे। परन्तु इस परस्यर के सस्यन्थ में भी राजवैतिक चेत्र में पुक नई

१ जेटिलमेंस मेगर्वान, सन् १७६२, रिफार्म ईंबर ।

२ .फुलर्टन, द न्यू ऑफ दि शंग्लिश हटरेस्ट श्न शडिया, पृ० ६२।

राक्ति के बा जाने से वाधा पढ़ने लगी। हिल किरतता है कि इस समय वंगाल में हिन्दू भावों की फिर से जागृति है। रही थी और हिन्दू, गुरे।पियन जीगों की सहायता से, मुसलमानों की किंक को नष्ट करना चाहते थे। परान्तु खली-वर्दीयों के समय तक वंगाल में इसका पना नहीं लगता। वसके प्रास्त्र का काम जाततेड के धन से चलता था। किरावुडीला के समय से ब्रमीर-पन्द ऐसे लोग धन का लालन देकर खबरय के। हैं जाने लगे। तथ तक मूरे।पियन लोग भारतवासियों से विलक्त खला न रहते थे। राजडीय आपार्य का साथ शि अर्थों के साथ से बराव्य के साथ से वर्षा का साथ के राजदरवारों के साथ इसी भाषा में वर्षाव्य कर राज प्रवार पर मानों से धीर धीर भारतीय भाषाधों का प्रचार वर रहा था।

उसी का कहना है कि हिन्दू, शुसलमान तथा भारतवर्ष में वसचेवाछे भ्रन्य लोगों में जाति, घर्म, नियम श्रीर रीति-रिवाबों की भिन्नता होते हुए भी,

१ हिल, नगाल इन १७५६-५७, नि० १, स्मिका।

२ मेम्बायसं ऑफ़ दि लेट बार इन पशिया, सन् १७८८, जि० २, ५० २३८।

३ वही, ५० २२८।

श्रातिथ्य-सःकार सब मे पाया जाता है। शिष्टाचार, रहन-सहन की सुन्दरता श्रीर वातचीत में हिन्दू किसी सुशिचित क्रांसीसी से कम नहीं है। "क्रांसीसी



दीपक-प्रवाह

प्रपत्ती प्रतिष्टा का प्रवाल करके शायतार्गा का व्यवहार करते है, हिन्दु-स्तानी इसको प्रपत्ता कर्ते य समस्रते है। यदि फ्रासीसी श्वपता ध्यान रप्रकर, तो हिन्दुस्तानी दूसरे का प्रवाल करके शिष्टता दिएलाते हैं। 114 भारतवर्ष से सान-पहनने का लग्ने बहुत कम होता है। यहाँ स्वप्ता वहानेवाले घ्यसन प्रविक मुर्ती पाने जाते हैं। हिन्दुस्तानी मिलायधी थीर परिभमी होते हैं। है हिन्देन्न का भी कहना है कि वे शुख सभी से पाने जाते हैं, वनका प्राता यहुत सावा होता है भीर वे ग्राग तथा क्रन्य मानक वस्तुओं से पूरा परहेन् करते हैं।

१ मेम्बायर्स ऑक्स दिल्ट बार इन एविया, जिल्द, ए० २२६।

२ वही, ५० १६४।

इ लडला, भिदिश शदिया एड इर्स रेसेब, बि॰ २, १० ३०२ ।

यद्रे घरानों में ग्राप्त का व्यसन श्रवस्य फेल रहा था, पर साधारण

जनता उससे मुक्त थी।

हाजेज लिखता है कि गांवा में खुब घावादी है, पर तब भी बढ़ी सफ़ाई रहती है। हिन्दुओं में सफ़ाई का भाव देखकर आश्रय होता है। गाँवों की

गलियां यरायर यदोरी थार खिड़की जाती है। फुलर्टन का कहना है कि हिन्दु-स्तानी सभ्य, चतुर तथा शिष्ट होते हैं। युद्ध का भी उन्हें श्रम्यास है. साथ ही साथ बला, विज्ञान तथा शान्ति के समय के अन्य गुवा में भी वे प्रवीण है ।

१ हाजेन, ट्रैवेल्स इन इंडिया, सन् १७८०-८३, ५० ३७, ३४।

२ फुलर्टन, सन् १७८७, पृ० ५०।

## परिच्छेद ५

## नींव की ढूढ़ता

वंगाल का शासन-क्लाइव के जाने के परचात वेरेल्स्ट और कार्टियर ने कुछ काल तक गवर्नर के पद पर काम किया। इन दोनों के समय में कोई विशेष राजनैतिक घटना नहीं हुई, परन्तु क्लाइव के चलाये हुए शासन के दोष प्रश्रद दिखलाई देने लगे। सगल शासन के दे। मुख्य धंग थे, एक दीवानी धीर दूसरा निज़ामत । दीवानी विभाग कर बसूल करता था, थीर न्याय तथा शासन निजामत विभाग के हाथ में रहता था। सन् १७६४ में दीवानी चेंत्रेज़ों की मिल गई थी, पर चेंगरेज़ों ने कर बसूल करने का काम नवाव के कर्मचारियों के हाथ में ही छोड़ रखा था, वे केंग्रल इसका निरीषण करते थे। सन् १०६६ में हिन्दुस्तानी श्रामित्रों को हटाकर श्रेँगरेज़ 'धमीन' रत दिये गये थे और इनका काम देखने के लिए सन् १७७० में पटना और मुर्शिदा-बाद में दे। यार्ड यना दिये गये थे। इस ताह जो कुछ बामदनी होती थी, उसमें से सम्राट् थीर नवाय की देकर जी रूपया वच रहता था उससे करणनी का खर्चा चलता था । कर वसूल करनेवाले गुमाश्ता थीर फीजदार होते भे, जी बहुत सा रूपया या जाते थे। इसलिए कम्पनी की बामदनी दिन प्रतिदिन घटती जाती थी। नवाब केवल नाम के खिए नाजिम था. सेना चैंगरेजों के हाथ में थी । विना सेना की सहायता के शासन चीर न्याय करना श्रसम्भव था । न्यायालय के निर्योयों की किसी की भी पर्वाह न थी । श्राँगरेज

गुमारता जानते थे कि उनको दंद देने में नवाव चसमर्थ है, इसी जिए वे मनमाना चरपाचार करते थे।

इस प्रधा में जिसके हाथ में शक्ति थी, उसकी कोई ज़िमोदारी न थी, थीर जिसकी ज़िमोदारी थी, उसके हाथ में कोई शिष्ठ न थी। इसका फल यह होता था कि दोनों के बोच बेचारी प्रजा पिसती थी। उसकी कहीं भी सुनवाई न थी। सुमारतों की शिकायत करने पर खँगरेज़ कहते थे कि न्याय नवाब के हाथ में है, थीर दूसरी थीर नवाब कहता था कि वह हुंड देने में स्नसमर्थ है। इस तरह हुन दिनों प्रजा एक प्रकार से स्नाथ थी।

भीप्या दुर्भिस — सन् १०७० में बंगाल में एक भीषण दुर्भिस पदा। कहा जाता है कि इससे वहाँ की तिहाई आवादी नष्ट हो गई। मतुष्य मतुष्य को पाने लगे और सदकों पर लागों के वेर लग गये। कई साल तक हस दुर्भिस के कारण बंगाल की दगा त सुपर सकी। प्रभा के कट-निवारण के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किया गया। इन दिनें सर्वेश शल पहुँचाने के लिए आवकल की तरह रेखें न थीं। राज्य की ओर से किसी प्रकार का प्रयान्य न था। व्यक्तिगत दान चीर बदारता से, जिसकी उन दिनें कोई कमी न थी, हतनी वदी शायित का सामना करना सम्भव नहीं था। राज्यकमं-वादियें को निष्ट्रराजा का इसी से पता चलता है कि वस दुर्भिस के समय में भी उन्होंने सरकारी सामदानी में कोई कमी नहीं आने दी। कम्पनी के गुनारतों न चावल खरीद लिया और उमें मनमाने दाम पर वेंचा, जिसका फल यह हुआ कि वो मालामाल है। गये।

हैस्टिंग्ज़ की नियुक्ति— यंगाल की श्रीचनीय दया देलकर सन्
1992 में कश्यती के संचालकों ने वारेन हैस्टिंग्ज़ की बहाँ का गवनेर निशुक्त
किया। सन् 1946 में वह बेलक होकन मास्तवर्ण धावा था। दिराउदीचा
ने जब कालिमवाज़ार की कोठी को छीन खिया था, तब वह केंद्र कर खिया
गया था, परन्तु पीखे से माग निकला था। बजनव के गुद्र में यह नवाव कें
पहस्द लड़ा था। बसकी नैगयता देखकर क्लाइव ने उसको मीरवाज़र के
दरवार में रेज़ीकेंट बना दिया था। उसी के पराममं से बाद को मीरक़ालिम

नवाव बनाया राया था । क्लाइव के लीटने पर सन् १७६१ में वह, २६ वर्ष की धवस्था में, कलकत्ता की कीसिल का मेम्बर हो गया । सन् १७६४ में वह

**इं**ग्लेंड वापस चला गया। वहां उसकी वे।स्यता श्रीर भारतवर्ष-सम्बन्धी ज्ञान का ९रि-थय सिलाने पर सन १७६३ में कस्पती के संचालकों ने उसकी मदरास के।सिल का मेन्वर धनाकर फिर से भेजा। सन् १७७२ में वंगाल की दशा सधा-रने के लिए इन्होंने दसे फोर्ट विजियम की क्षेक्षिल का सभावति धीर घंताल का गवनेर बना दिया। इस समय उसकी श्रवस्था ४० वर्ष की थी और कम्पनी के संचालकों के। उस पर परा भरोसा था।



वारेन हेस्टिंग्ज

नया प्रवन्ध — हेस्डिंग्ज़ जय कलकण पहुँचा तर वहाँ की द्या देराकर हैरान हो गया। सब विभागों में पिछला काम पदा हुआ था। किम विभाग का क्या काम है और उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, इसकी केंाई स्ववस्थान थी। यहे यहे कमैचारी अपनी मनमानी करते थे और केंाई भी किसी की न सुनता था। हेस्टिंग्ज़ दोहरे वासन के दोशों के अच्छी तरह सममता था। उसने निश्चित कर लिया कि जब तक कम्पनी खुले तीर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी तब तक किसी प्रकार का सुधार होना असम्भव है। इसलिए उसने धीरे धीरे दोहरे आसन को हटाना प्रारम्भ कर दिया।

नवाव नज्युहोला के समय म उसकी इच्छा के विरुद्ध तन्युहमार हो हटा कर मुहम्मद रिताला नायव नाजिम बोर राजा शिवाबराय नायय दीवान बागरे गये थे। हेस्टिन्ज ने इन दोनों को निकाल दिया चार उनकी जगह पर नन्युहमार के लड़के राजा गुहरास तथा राजवरलाम को राजा। मुहम्मद रिजाला बीर शिवाबराय के करर नजाब का घन जा जाने का सित्तेगा जलाया मया परन्तु धन्त म वे दोनों निर्देश सिद्ध हुए। नवाय इन दिनों नाशिक्षण था। हस्टिन्ज न मुन्तों वेगम की उसकी सेरिपाण नाया। यह पहले एक वेरण थी, जो यह में नवाब मीरवाफर की चेगम एन गई थी। नवाब की पैंगन घटाकर १२ लाख कर दी गई। शाहचालम को भी २६ लाख रुपया सालाना भेजना यन्य कर दिगा गया, क्योंकि वह शव मरादों के हथ्य में चला गया था। शाहफालम ने कापनी को दीवान बनाया था, वह रुपया कर के स्वरूप में उसके दिया जाता था। ऐसी दशा में इसका बन्द कर दा कर के स्वरूप में उसके दिया जाता था। ऐसी दशा में इसका बन्द कर वाकर के स्वरूप मंगने पर इसके कम्पनी का सर्वा ध्वार यह या।

मालगुनारी का निरीच्य करने के लिए सन् १०६६ में ने। यंगरेज यमीन रखे गये थे, उनके। हैरिटान न 'फलेक्टर' बना दिया थीर मालगुनारी यसूल करन के प्रिकार कहाने दे दिये। कुल प्रान्त के प्रतिकार कुए किलों में पुरु के किए हार दिया थीर मालगुनारी का काम सुखे तीर पर अपने हाम म ले लिया। हस समय तक मालगुनारी का काम सुखे तीर पर अपने हाम म ले लिया। हस समय तक मालगुनारी का वन्दोक्त सालाना होता था। हरिटान न हर वांचचे शाल मन्दीयत करने का निकार का दिया। थीर सबसे व्यक्ति देने हों दिये। इस प्रयन्त से बहुत स अरान जमीन्दारी के नाम उसके देने देवे। इस प्रयन्त से बहुत स अरान जमीन्दारी के हाम से जमीन निकल गई, जिसके लिए उनके। पोहा बहुत हराना दिया। या। नजकी जमह पर टेका थनवाले वर्ग अमीन्दार हा गने, जिनका या

के साथ पहले से कोई सम्बन्ध न था। किसानों को नया पट्टा खिखवा दिया गया और कई एक अनुचित कर हटा दिये गये। परन्तु इन सुधारों से किसानें की दया में कोई निरोध परिवर्तन नहीं हुआ। नीखाम में नहुत से नये तथा पुराने जुमी-दारें। ने नहीं नहीं बोखियां बेखकर ठेके के लिये। मालगुजारी के लिए रुपया वसूल करने में ने रैयन पर सरह सरह के अल्यावार करने लगें। माल-विमाग का मुख्य द्वन्तर मुर्खिदाबाइ और पटना से हटाकर कलकने में खेला गया और उसका निरीषण एक बोई को सीप दिया गया।

न्याय-विमाग की दशा सुधारने के लिए हर एक ज़िले में दीवानी धीर फीजदारी बदालते 'राले महं'। ये दोना बदालतें कलेन्टर के बधीन थीं। दीवानी में यह प्रान्तीय दीवान की सहायता से फ़ैसला करता था धोर फीजदारी में उसके साथ जिले के काज़ी तथा सुपती भी बैठते थे। हस तरह कलेन्यर को दीवानी धीर फीजदारी दोना अधिकार दिये गये। 'दीवानी घदालत म सुसलाना का न्याय 'हदील' के अनुसार होता था। धीरंगाजेय के समय में उनके सल नियमा का पृथ्व के समूद मन यथा था, परन्तु हिन्दू नियमों का फ्लं के सह न यथा था, परन्तु हिन्दू नियमों का फ्लं समझ तथा था। हरिटंग्ज ने वृद्ध पिटेंग्ज में वृद्ध पिटेंग्ज में तथा साथ सुसलमानी का पुल संमह तैयार कावाया। बीजदारी अदालत के फैसले प्रायः सुसलमानी का पुल संमह तैयार कावाया। बीजदारी अदालत के फैसले प्रायः सुसलमानी का पुल के प्रमुश्त होते थे। बीगरेज कलेक्टरों की हसका जान न था, इस-

इन जिला धदालते। की धपील के लिए कलकता में दो पड़ी धदालतें होती गईं, जो 'सदर दीवानी धदालतें और 'सदर निजामत धदालते के नाम से मसिद हुईं। 'श्वर दीवानी धदालत' में सालसा के दीवान, कृतिक के दो मेन्द्र धीर कुछ हिन्दुस्तानी जने की सहायता से गवनेर फैसला करता था। 'सदर निजामत धदालत' का धप्पच 'दारेग्गा धदालत' करता या। 'सदर निजामत धदालत' का धप्पच 'दारेग्गा धदालत' करता या। चीर उसकी सहायता के लिए प्रधान कृत्वी, प्रधान मुन्ती धीर दो भीतथी रहते थे।

सन्यासियों क्वादमन—इस वरह न्याय की व्यवस्था करके उसने देश में शान्ति स्थापित करने की बोर प्यान दिया। इन दिनों कुछ लोगो का, जो ग्रपने को संन्यासी कहते थे, एक दल वन गयाथा। कहाजाताहे कि ये लूट मार किया करते थे। इनका वर्णन स्वयं हेस्टिग्ज इस प्रकार करता हे--- ''ये लोग तिब्बत की पहाड़ियो के दिख्या भाग में रहते हैं। ये श्रिधिकाश नगे रहते हैं। इनके न कोई गाँव है, न कोई घर या कुटुम्य। ये एक स्थान से दूसरे स्थाना म फिरा करते है। जिस देश म जाते हैं वहाँ से मेरि-ताजे बालको की जुराकर अपनी संख्या बडाया करते हैं। इस तरह भारत-वर्षं के मनुष्या में ये सबसे अधिक हट-पुट और फुर्तीले हैं। इनम से कुछ व्यापार भी करते हैं। यात्रिया के भेष में रहने के कारख हिन्तृ इनका बडा श्चादर करते हैं। इसी लिए इनके रहने का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। जाता हे भीर इनके विरुद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। कड़ी ग्राजाओं के प्रकाशित करन पर भी कभी कभी ये शान्त के किसी स्थान पर सहसा ऐसे टूट पडते हैं, माना आकाश से कृद पडे हैं। ये लेख कितने हड़, चीर स्रोर उत्सादी होते है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है।" इनकी लुट से कम्पनी को बडी हानि पहुँचती थी, इसलिए इनका दमन करने के लिए एक सेना भेजी गई और फीजदारों की इन्हें दड देन के खिए विशेषाधिकार विये गये। इनमें भय फेलाने की शब्दि से यडे कठोर दंड दिये गये। जहरी कहीं ये जीग मिले फीसी पर लटका दिये गये, कुल माल ग्रसवाय द्वान लिया गया चोर क्षियाँ तथा बच्छे गुलाम बना लिये गये। इस तरह दो वर्ष मं हनका भ्रम्ही तरह से दमन कर दिया गया । रे

ट्यापार-इस्टिब्ज की पता लगा कि जिला के श्रमीन श्रीर क्लेक्टर श्चपना निजी ज्यापार खूब करते हैं। वे जिखे का श्रष्ठ सस्ते दाम पर खरीदकर बनियों द्वारा बड़ा महागा बेंचते हे श्रीर प्रजा पर तरह तरह के ग्रस्याचार करते हैं। चुगी न देने के कारण उनका माल हिन्दुस्तानी

१ कलंडर ऑफ परिशयन करसाडेंस, नि॰ ४, भूमिका, १० १०। २ इ.इं. दिनों का एक घटना नो त्यर श्री नकिमचद्र चट्टापाध्याय न

<sup>&#</sup>x27;आनन्दमठ' नाम का उपन्यास लिखा है, जिसमें सुप्रसिद्ध 'बन्दे मातरम्' गात है।

स्वापियों से सस्ता पढ़ता है, जिससे जुलाहों और कारीगरों का वहा जुक्सान. होता है । इसको दूर करने के लिए सन् १७७३ में ऑगरेज़ों को जिल्लों में चसने फी मनाही कर दी गई धार गुमारतों का जाजा दी गई कि वे जुलाहों को दादनी देकर कम्पनी के हाथ माल वेंचने के लिए सन्तर न किया करें । इस्तरों की प्रधा लिए सन्दर न किया करें । इस्तरों की प्रधा लिखकुल उठा दी गई : ननक, सुवारी थोर तमाख़ को छोड़कर सब पर महस्त चटा दिया गया थीर और क्यांतर तथा हिन्दुस्तानी रोनों से वह सहस्त लिया जाने लगा । ननक तथा प्रभाम का व्यापार कम्पनी के ही हाथ में रस्ता गया थीर उनके ठेके भी नीलाम किये जाने लगे । भारतवर्ण से बहुत सा माल हुई, मिस्र और यसरा जाया करता था, परभा हुई में राजनैतिक खरणान्ति होने के कारण यह स्पापार यन्द सा हो गया था । हेस्टिंग्ज़ ने एक जहाज़ हिन्दुलानी माल से भरवाकर सिक्य भेता और पिर से व्यापार का सम्बन्ध जारी किया । भूटान थीर तिव्यत से भी व्यापारिक सम्बन्ध जारी किया । भूटान थीर तिव्यत से भी व्यापारिक सम्बन्ध जारी किया । भिता किया । 'सिक्षा

सहेलों में साथ युद्ध-सन् १००० में रहेकों ने षवाय वज़ीरके साथ एक सिन्य की, जिलके खनुतार बरादों के बाकमय करने पर उनके। 'शुद्ध या समम्मा प्रकारर'' हार देने के लिए उन्होंने नवाय वज़ीर की ४० लाल रुपया देने का वयन दिया। इस सिन्य पर धेगरेज़ सेनायित यार्कर ने सही की। सन् १००६ में बनास में नवाय वज़ीर की आरहें। के साथ भी एक सिन्य हुई, जिसके द्वारा हिस्टंग्ज़ ने कड़ा धार इसाहायद के ज़िले ४० लास रुपये में नवाय वज़ीर के हाथ देंग्ज़ ने कड़ा धार इसाहायद के ज़िले ४० लास रुपये में नवाय वज़ीर के हाथ वेंच दिये। नवाय वज़ीर ने इस रक्तम की तीन पर्य में सन्य करने का प्रथम दिया थीर सहायता करने के लिए प्रथम पुर्व से कम्मनी की पुष्ट सेना रुपना स्पीक्त किया है कि सम्मनी की पुष्ट सेना रुपना स्पीक्त किया है कि इससे चज़ीर और मरातों में एक समझ । वान स्वतं स्वतं देंगीका किया है कि इससे चज़ीर और मरातों में एक समझ । राज स्वतं स्वतं प्रथम किया है की खायता पर प्रधिक निर्मेर रहना प्रगा। वसके कारव चज़ीर की खेगरेज़ों की सहायता पर प्रधिक निर्मेर रहना प्रगा। दसके वार्य स्वतं से धवार रूपने के प्रवे में

१ फारेस्ट, मेनेवर्धस फूनि दि स्टेट वेपसं, जि० १, ए० २४।

हेकों के विरुद्ध नवाय बज़ीर की सहायता करने का भी बचन दे दिया श्रीर नवाय ने सेना का ख़र्चों भी देना स्वीकार कर लिया। सन् १७७३ में मराठें



्, ने रुद्देखों पर धाकमख किया, परन्तु पूना में गड़बड़ होने के कारण थीर नवाव बज़ीर तथा श्रंगरेज़ी की रहेली की सहायता के लिए तुले देखकर वे विनाल डे़ ही वापस चले गये। इस पर नवाय वज़ीर ने रहेलों से ४ = लाय रुपया सीगा। जब वन्होंने देने में हीला-हवाला विया, तव उसने रहेलएंड पर श्वाक्रमण कर दिया थीर बनारस के सम-कीते के चनुसार चंगरेज़ों से सहापता मांगी । कर्नल चैम्पियन की घप्यचता मे वृक्त चँगरेज़ी सेना भेजी गई । घपेल सन् १७७४ में मीरनपुर कटरा में रुहेती के साथ घेर युद्ध हुआ, जिसमें रुहेला सरदार द्वाकिज रहमतर्गं मारा गया श्रीर नवाब चज़ीर की विजय हुई। रहेले बड़ी बीरता के साथ लड़े, इसका वर्णन करते हुए स्वयं चैन्यियन लिखता है कि रुहेलों की युद-विद्या का अच्छा

रुहेबा सिपादी है कि रुहेबों को युद-विघा का अच्छा ज्ञान या श्रीर जिस साहल के साथ वे खड़े उसका वर्षन करना श्रतमभव है। नवाच बनीर के सैनिकों ने रुदेबों को खूब खुदा। एट्र में भाग लेने से गोरे सिपादियों को मनाही थी, इसबिए वे बड़े श्रसन्तुष्ट थे। परन्तु नवाच वज़ीर ने ६ महीने में ७ लाख रुपया देने का वादा करके उनके। सन्तुष्ट किया। कहा जाता है कि सेना के श्रस्याचार से लगभग २० हज़ार

१ कलॅंडर ऑफ पराश्चयन करस्पार्टेस, जि॰ ४, भूमिका, पु॰ १३।

रहेलों को अपना देश छोड़कर भाषना पड़ा। इन श्रस्याचारों का वर्णन यहुत बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है और नवाव वज़ीर को न रोकने के लिए अंगरेज़ों को भी दोष दिया गया है। कुछ दिन बाद नवाब वज़ीर और रहेलों में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार रहेला सरदार फेज़ुल्लाख़ा को रामपुर का इलाक़ा रे दिया गया, जो अब भी भीजूद है और वाक़ी रहेल खंड अवध में सिला लिया गया।

इस पुत्र के सम्बन्ध में हेस्टिंग्ज़ की नीति की बड़ी तीम धाती-चना की गई है। कहा जाता है कि वनारस के समन्दीत की सब बातों को हेस्टिंग्ज़ ने कैंसिल को नहीं बतलावा था। कम्पनी के सेवालकों की खाजा थी कि खातरपा के खितिरिक खोर किसी मकार के युद्ध में नाय व लिया लाय। हेस्टिंग्ज़ ने इस खाजा के विषद्ध करेखों के साथ पुद्ध निया। धँगरेज़ों से रहेखों की कीई गुज़ता न थी। कमगु नवाच बज़ीर बीर रहेखों के थीच था। इसमें हैस्टिंग्ज़ का पढ़ना जेजा था। रहेखों के साथ जो खराचार हुए उनके रेकने का कोई प्रयान हेस्टिंग्ज़ ने नहीं किया।

इन आपेपों के उत्तर में हेरिटंग्ज़ का कहना है कि उसने बनारस के सम-मीते का सब हाल केंसिल के मेन्यों की ज़वानी यतला दिया था। इन दिनों उत्तरी भारत में मराठी का ज़ोर वढ़ रहा था। उनके साथ रुहेंजी का सम्बन्ध सन्देहननक था। वे नवाब बड़ीर के विरुद्ध उनकी सहायता करते थे धीर नवाब बड़ीर को घोला देते थे। बदि रुहेंजी के साथ मराठे अवध पर धावा करते तो वे गंगाल की सीमा तक पहुँच जाते। इसलिए उनकी रोकने की दिए से रुहेंजों के विरुद्ध नवाब बड़ीर की सहायता करना धावस्थक था। रहेंबलरेड के अवध में मिल जान से नवाब बड़ीर के राज्य की एरिय-मेरार सीमा गंगा धीर पढ़ाड़ों के कारण हुई हो गई। इसमें उसने संवा बढ़ों की घाड़ा का धास्तव में बच्चोवन नहीं किया। स्टूसके चुटेंस्टिक इन

१ द्वार क्षेणों को सन्देह है कि इस अवसर पर उसने नवाब से एक अच्छी एकन क्षेत्री । इसकर, प पार्ट हिस्सी ऑक इंडिया, पूरु ३८२—८३

दिनों करपनी को रुपये की बड़ी चावस्थकता थी। इस सुद्ध से उसके लिए १० लाख रुपये का ठिकाना हो गया छीर सेना के सूर्चे का कुछ भार नवाब चलीर के मरने चला गया।

हेरिटेरज़ की नीति का यह समर्थन ठीक नहीं जैंचता ! नवाब वज़ीर की निर्यलता की यह ऋष्ठी तरह जानता था। विना खँगरेजों की सहायता के उसको श्रपनी रचा करना कठिन हो रहा था। अवध थीर मराठों के बीच रुहेलों का राज्य एक प्रकार की खाड़ था। उसके नध्ट हो जाने से घष नताय वजीर की मराठे! का सामना करना पदा, जिसके लिए वह सर्वथा श्रवोग्य था। इसका परिवास यह हुन्ना कि नवाब वज़ीर ग्रंगरेज़ों के ग्रीर भी ग्रंभीर हो गया। इस युद में हेस्टिंग्ज़ का सुख्य बहेश्य आर्थिक लाभ था, इसी लिए वह नवाप की बढ़ावा दे रहा था, इसकी उसने स्वयं माना है। परनतु जब उसका यह उद्देश सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि नवाय बज़ीर उतनी वही रक्म को न दे सका, तब वह कहने लगा कि उसका मुख्य बहेरय प्रवध की पश्चिमीचर सीमा का दढ़ करके बंगाल की मराठों से रचा करना था। ऐसी दशा में यह कहना पहता है कि शैगरेज़ों का इस युद्ध में पहना न्याय-संगत नहीं था। रहेल लंड की प्रजा का भी इससे कोई लाम नहीं हुथा। रहमत ख़ाँ के उदार शासन के स्थान पर, जिससे प्रजा सन्तुष्ट थी, नवाब वज़ीर का शासन हो गया, जिसमे प्रजा पर अधिक अत्याचार ही हुआ।

इंग्लंड-सरकार की इस्तिसंप—चंगाल में कम्पनी का प्रभाव देख-हर्गलंड-सरकार को चिन्ता हो रही थी। कम्पनी के कमेंचारी माला-कर हुँग्लंड-सरकार के चिन्ता हो रही थीर वहीं नवार्थों की तरह रहते थे। माल देकर अपने देश के। बीटिये थे थीर वहीं नवार्थों की तरह रहते थे। इस घन में दूँग्लंड-सरकार ने भी अपना हिस्सा लगाना चाहा थीर सन् इस घन में दूँग्लंड-सरकार ने भी अपना हिस्सा लगाना चाहा थीर सन् १७६० में दो साल तक थ लाख पैड सालाना वेने के लिए कम्पनी के। १७६० में दोशाल के थाला पैड सालाना वेने के लिए कम्पनी के। मजदूर किया। बंगाल की अबुल सम्यत्ति देखका कम्पनी के। भी लूब धन मजदूर किया। बंगाल की अबुल सम्यत्ति देखका कम्पनी के। पिछले दुर्भिण से मजते की आर्थिक दशा विगढ़ गई, निजी न्यापार के कारख चहुत सा धन उसके कमेंचारियों की जेब में चला गया। न्यापार मन्दा पढ़ गया थोर चरावर लदाई रहने के कारण सेना का ख्वां वेहद वड़ गया। क्लाइव श्रीर हेरिटंग्ज़ के बहुत कुढ़ प्रयत्न करने पर भी क्सकी श्राधिक दशा न सुधर सकी श्रीर सन् १७७२ में एक बढ़ी रकृत कुड़े लेने के लिए उसको इँग्लॅंड-सरकार से प्रार्थना करनी पदी। कम्पनी के मामलों में हस्तपेप करने का यह श्रच्छा श्रवसर सरकार के हाथ में श्राया श्रीर उसने पूरी जांच करने के लिए दो कसेटियों नियुक्त की। इन कमेटियों की रिपोर्ट मिलने पर पालांगिट ने सन् १७७६ में दो कान्त्न के श्रवसार यह निश्चित कुश्चा कि कम्पनी श्रपना इसाही हिसाब इँगलेंड-सरकार के दिखलाया करे श्रीर दूसरे कृत्न से भारतीय ग्रासन-श्रवस्था में बहुत कुड़ हैर-केर किया गया। यह दूसरा कृत्न 'रेम्युलेटिंग ऐक्ट'—इस नई ग्रासन-श्रवस्था के श्रवसार वंगाल का

रेग्यूलिटिंग ऐव्हर——इस नई यासन-व्यवस्था के खनुसार यंगाल का गवरंर, 'गवरंर-जनरल' घनाया गवा और चार सेम्परें की उसकी पुरू केंसिल माई गई। गवर्गर-जनरल केंसिल का समापित रक्षा गया और उसकी इस हैसिवत से एक वोट खिपक देने का खिरार दिया गया। गवर्गर-जनरल इस केंसिल के सर्गवा खगीन बना दिवा गया और उसकी वैदिक दोई काम करने की खनुसति नहीं ही गई। गनरंर-जनरल और उसकी कैंसिल की खनिए से साल की रुपि हो। गनरंर-जनरल और उसकी कैंसिल की खनिए से साल की रुपि हो। गनरंर-जनर और उसकी कैंसिल के सर्गवा खाँग उसकी कैंसिल की खनिए से साल की रुपि गई और इनकी पहली निवुक्त का प्रिकार इंग्लेंड-सरकार के चित्रा गया। बाद की भी विना सरकार की चनुनति के करनी के संवालकी केंद्र पर्वापकारियों के निवुक्त करने का खिरार वर स्था गया।

पंताल के सवर्त-जनरल श्रीर बसकी कीसिल की वन्दई तथा मदास प्राप्ती के निरीवण का भी भार निया गया। इन प्राप्ती के गानिसों से युद्ध हथा सन्धि के श्रविकार ले लिये गये श्रीर अपने अपने प्राप्ती का कुछ हाल सवर्ग-जनरल की जिलने श्रीर पास्त्र उसकी सलाह से काम करने के लिए उन्हें भाषा दी गई। कलकते में 'सुप्रोम कोर्टे' नाम की एक पदी सरकारी सदालत भी खोली गई। इसमें अवान न्यापायि को मिलाकर चार जन रहे गये। बंताल, विद्वार लगा कहिमा से बसने माश्री प्रिटिक प्रश्नी तथा करनी के कमे वार्टिक स्वार का श्रविकार हम श्रवल की निया गया। भारतवर्ष सम्बन्धी कुल प्रत्यवहार कम्पनी ने ह्रॅंग्लेड-सरकार के दिरालाना स्वीकार किया। उसके सभी कमंचारिया की नजराना लेने या निजी व्यापार करने की मनाही कर दी गई।

इस कानून से भारतीय शासन-व्यवस्था में बढ़ा हेर-फेर हो गया। कम्पनी के यहुत से अधिकार जाते रहे और वह इँग्लेंड-सरकार के अधीन हो गई । विना पालांमेट की अनुमति के उसकी किसी प्रकार के परिवर्तन करने का ग्रंथिकार न रहा। परन्तु इस कानून से कई एक देशप थे, जिनके कारण थागे चलकर बडे उपहच हुए थीर इसकी फिर से बदलना पढ़ा । जिन त्रोगो ने इस कानून को बनाया था, उन्हें भारतवर्ष की वास्तविक स्थिति का ज्ञान न था । गवर्नर-जनरल को कोसिल के चधीन यदा देने में साल्राज्य की इष्टि से भूल की गईं। उस समय की राजनैतिक परिस्थिति ऐसी धी कि बिना पुरे ग्रधिकार के गवर्नर-जनरल का काम न चल सकता था। मदरास झीर वम्यई की सरकारों से 'युद्ध तथा सन्धि' के श्रिथकार तो ले लिये गये, परन्तु साथ ही साथ प्रावश्यकता पड़ने पर या इँग्लेंड से घाजा मिलने पर बंगाल की सरकार से विना पूर्वे हुए भी काम करने की स्वतंत्रता दे दी गई। सुप्रीस कोर्ड की न तो कोई प्रधिकार-सीमाएँ ही निश्चित की गईं, न यही बतलाया गया कि उसकी किस कानून के अनुमार निर्णय करना होगा खीर न उसका कै।सिल के साथ सध्यम्ध ही स्पष्ट किया गया।

की सिल से भूतगढ़।— रेम्यूलीटेंग पेक्ट के अनुसार हेरिटंग्ज पहला गवर्नर-जनरल बनाया गया और क्लेबिरेंग, मानसन, फ़ासिस तथा बारचेल कीसिल के भेम्बर व्यिक किये गये। इनमें से पहले तीन मेम्बर ती सीधे डॅंग्लंड से आये थे, परन्तु बारवेल कम्पनी का नेकर था और बहुत दिनों से भारतवर्ष में यहता था। सर एलाइजा इम्पी, जो हेरिटंग्ज का दिनों से भारतवर्ष में यहता था। सर एलाइजा इम्पी, जो हेरिटंग्ज का सहपाठी था, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज बनाकर भेजा गया। ये सब लोग सक्तपुर सन् १०७४ में भारतवर्ष पहुँचे। कीसिल के नये मेम्बरों ने आते ही हेरिटंग्ज के शासन की जांच करनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि फ़ासिस हवय गर्वनर-जनरल बनना चाहता था, इसीलिए वह हेरिटंग्ज की हर एक यात का विरोध करता था। उसका साथ क्लेबरिंग श्रीर मानसन भी देते थे। इस तरह केंसिल में फ्रांसिस के दल की श्रिषकता थी श्रीर हेस्टिम्न के, नये कृान्त के . प्रमुसार, उसकी बात माननी पढ़ती थी। इन बये मेम्बरें की भारतवर्ष की परि-श्रियति का पूरा ज्ञान न था, इसलिए वे प्रायः हेस्टिम्न की नीति का, यिना श्रद्धी

तरह समभे हए। विरोध करने लगते थे। उन्होंने हेस्टिंग्ज़ के नियुक्त किये हुए कई चफसरें के निकाल दिया थोर उसकी बहत सी कार्रवाइयें। के। उल्लट विया। यह कगढा दो साल तक वरावर घलता रहा। सन १७७६ में मानसन के मरने पर फ्रांसिस के दल की धाधिकता अष्ट हो गई और हेस्टिंग्ज की कुछ शास्ति मिली। फांसिस थीर हेस्टिंग्ज की शवता इतनी वड गई कि सन् १७८० में



फिलिप क्रांसिस

दोनों में एक द्वन्द्व युद्ध हुन्ना, जिसमे फ्लांसिस घायल होकर इँग्लॅंड चापस चला गया। तय से हेस्टिंग्ज़ के निर्विध काम करने का श्रवसर मिला।

नन्दकुमार की फाँसी—अपना काम निकासने के खिए, संवासकी की इच्छा से, पहले हेस्टिंग्ज़ ने ही नन्दकुमार की बढ़ावा दिया था, पर मतलय सिंद हो बाने के बाद से वह उसका विरोधी हो गया था। कीसिल

में हेस्टिंग्ज़ के विरोधी दल की प्रवल देखकर नन्दकुमार ने भी बदला लेना निश्चित किया । केंसिल से उसने हेस्टिंग्ज़ की कई एक शिकायतें कीं। इन शिकायतें में मुख्य बात यह थी कि हेस्टिंग्ज़ ने मुखी वेगम से साढ़े तीन लाल रुपया घूस में लिया है, और १४ लाख रुपया मुहम्मद रिज़ाली तथा शिलाय राय से खेकर उनकी अदाखत से जुड़वा दिया है। इन अपराधी की सिद्ध करने के लिए केंसिल की एक वैठक में नन्दकुमार बुलाया गया। हेस्टिंग्ज गवर्नर-जनरल चीर कींसिल का सभापति था । वह इस घ्रपमान को न सह सका और बारवेल के साथ कैंसिल से उठकर चला गया। बाकी मेम्बरों ने नन्दकुमार की सब बातें सुनकर हेस्टिंग्ड़ की दीपी ठहराया और सब काराजात करपनी के धकील की देकर हेस्टिंग्ज़ से कुल रुपया वापस लेने की आज्ञा दे दी। हेस्टिंग्ज़ ने देढ़ लाख रुपया मुद्धी बेगम से लिया था. यह वात ठीक है। इसको उसके समर्थक सर जेम्स स्टिकन ने भी उचित नहीं माना है। १ इस तरह नन्दकुमार की शिकायते विराधार न यीं। इधर हेस्टिंग्ज़ और बारवेल ने सुमीम कोर्ट में नन्दकुमार तथा उसके कुछ साथियें। पर, दोनों के विरुद्ध, पड्यंत्र रचने का श्रमियोग चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल मन्द्रकुमार को बारवेल के विरुद्ध दोगी ठहराया। इसी अवसर पर मेहन-प्रसाद नाम के एक ब्यक्ति ने जन्दकुमार पर जालसाज़ी का मुक्दमा चलाया । कहा जाता है कि किसी दीवानी के मामजे में नन्दकुमार ने एक जाली दस्ता-वेज बनाई थी। श्रदालत की सहायता के लिए १२ खँगरेज़ों की जुरी बनाई गई, जो एक सप्ताह तक मुक्दमें की सुनती रही । अन्त में श्रदालत ने नन्द-कुमार की दीपी पाया और वन दिनों के कान्न के अनुसार उसकी फीसी देने की श्राज्ञा दी। नन्दकुमार बढ़े धैर्य्य श्रीर साहस के साथ फोसी पर चढ़ा।

१ जैम्स स्टिकन, दि स्टोरी ऑक्स नन्दकुमार, बि०१, ए० ७२। देश्टिम्ज का कहना है कि यह रक्तम भन्त की थी, जो मुर्शिदाबाद जाने पर यवनरों को नवाब के राजाने से मिला करती थी और दिसान में दर्ज रहती थी।

कीसिल के नाम अपने अन्तिम पत्र में नन्दकुमार का कइना था कि में अब मरने

कहा जाता है कि इस मामले में नन्दकुमार के साथ न्याय नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के। यह मुक्दमा सुनने का श्रविकार ही न था। जाल-साज़ी का मामला बदला खेने के लिए हैस्टिंग्ज़ ने चलवाया धीर धँगरेज़ी श्रदालुत ने निष्पच भाव से निर्खय नहीं किया। प्रधान जड इम्पी हेस्टिंग्ज़ का सहपाठी था, उसने हेस्टिंग्ज़ का पचपास किया। इस तरह ''न्याय के नाम में नन्दकुमार की इस्या की गई''। कोंसिल में हेस्टिंग्ज़ के विरुद्ध शिकायत करने के बाद ही, यह पुराना गढ़ा हुआ मुक्दमा ·खोदकर निकाला गया था, इससे हेस्टिंग्ज़ पर सन्देह श्रवस्य है। तर हेस्टिंग्ज रापय लेकर अपने का इस मामले में निर्दोष वसलाता है। इसका छेडने में देरी होने का कारण वह बतलाया जाता है कि जालसाजी का पूरा सबूत तय तक न मिल सका था। अदालत की निष्पचता का प्रश्न बड़ा जटिल है। सकदमा सुनने में जब स्वयं ही गवाहों से जिरह करने लगते थे। श्रदालत में सब भंगरेज़ थे, न-व्कुमार भंगरेज़ों का घेार शत्रु था, वंगाल के नवार्थों की उनके पंजे से मुक्त करने का वह बराबर प्रयद्य करता था। इसी दीप के पीछे श्रंगरेजों ने उसकी हटाकर महस्मद रिजाबां की नायब बनवाया था । गवनैर-जनरत्त पर भी उसने घूस लाने के अपराध लगाने की धृष्टता की थी। उन दिनों की राजनैतिक परिस्थिति में ऐसे भयानक मनुष्य के साथ शुद्ध न्याय कहाँ तक किया जा सकता था, यह कहना बढ़ा कठिन है। इस पर भी यदि भ्रदालत की निप्पचता स्वीकार कर ली जाय. तय भी यह कहना पढेगा कि नन्दकुमार की जी दंड दिवा गया वह सर्षेषा श्रनुचित था। यह दंड इँग्लेंड के कानून के शतुसार दिया गया था। श्रपराध सिद्ध हो जाने पर यह दंड देने के लिए ग्रदालत मनवर थी. यह बास ठीक है। परन्तु यह जानते हुए कि भारतवर्ष में ऐसा निष्दुर दंडविधान नहीं है, उसका कम से

बा रहा हूँ। इस लोक के लिए में परलोक को न विगाईंगा। में सरप कहता हूं कि जाल्साबी के मामले में मैं निहोप हूं। केवल बदला लेवे के लिए वह मुक्दमा मुझ पर चलाया गया है। फ़ारेस्ट, सेलेनहास, जि० १, प्र० १३०⊶११।

कम इतना कर्तव्य अवस्य था कि वह नन्दकुमार पर दया दिखलाने की सिफारिश करती ।

कैं।सिल श्रीर कोर्ट--रेग्यूबेटिंग ऐक्ट में कैं।सिल श्रीर कोर्ट के श्रधिकारों की स्पष्ट ज्याख्या न की गई थी, इसका फल यह हुथा कि दोने। मे मगदा होने लगा। कोर्ट के इसक्षेप से शासन में बड़ी वाघाएँ पढ़ने लगीं। इसके जज धरने को इँग्लेंड-सरकार के ग्रधीन समक्तते थे श्रीर कीसिल की कुछ भी पर्वाह न करते थे। पटना के एक मुसलमान जमी-दार के मरने पर उसकी सम्पत्ति के विषय में उसकी विधवा की श्रीर भतीजे में कराइ। हुआ। कोर्ट ने यह कहकर कि जमी-दार कम्पनी के ने।कर है, इसलिए उनके सम्बन्ध के मामले उसके प्रधीत है, प्रान्तीय कै।सिल के निर्णय के। रह कर दिया। एक दूसरे मामले मे धीर भी तमाशा हुया। कीसीहरा के जमी-दार के विरुद्ध किसी ने दावा किया। सम्मन देने में जमीन्दार के साथ यही ज़बरदस्ती की गई। इस पर हेस्टिंग्ज की कै।सिल ने के।र्ट के जमादार और सिपाहिया के गिरण्तार करने की आज्ञा दे दी । स्टिकन विखता है कि कै।सिल का यह कार्य सर्वधा प्रनुचित था। इसकी इतिहासकार स्मिध भी मानता है, पर साथ ही साथ वह ज़िखता है कि परिस्थिति यड़ी कठिन थी। कीर्ट के इन बनावटी श्रधिकारी की रोके बिना शासन व्यवस्था का जारी रखना ग्रसम्भव था। ग्रासक की कभी कभी कानून के विरुद्ध भी काम करना पड़ता है। वस्त्रं हेस्टिंग्ज ने भी माना है कि "शासन के मार्ग मे केर्ट बडा बाधक था।"

प्रधान जज इस्मी की हेस्टिश्ज से मिश्रता होने के कारण यह समाश खारों न बढ़ने पाया ! दसने इसे मिटाने के लिए सन् १०८० में इस्मी के 'सब्दर दीवानी प्रदालत' का भी अध्यव बना दिया ! इस पद के बेतनस्वरूप इस्मी को १ इनार रुपया माहनार अधिक मिलने लगा ! लाउँ मैकाले का कहना है कि नन्दक्रमार के मामले में सहायता करने का बदला इस सरह जुकाया

१ रिमध, आक्सफोर्ड हिस्टी ऑफ शडिया, प्र० ५३०-३१।

गया । परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इस्पी ने इस वेतन को लिया न था। पार्कामट ने इस प्रवन्य की अनुचित समझकर इम्पी की

वापस बुला लिया । इम्पी चोर हेस्टिंग्ज के सन के भाव चाहे जो कुछ रहे हो, यह मानना पंडेगा कि उस पर पर थोडे ही दिन रहकर इस्पी ने कई एक भ्रच्छे सुधार किये । वह फारसी थ्रीर वँगला दोनों भाषाएँ जानता था। उसने श्रदालत के नियमा का एक संप्रदृतेयार किया श्रीर उसका फारसी तथा वेंगला में श्रनुवाद कराया । कार्य्यवाही म यपासम्भव एकता और सुग-मतालान का भी प्रयद्य किया गया। बहत दिना तक भारत की धगरेजी घदाखता म इन्हीं नियमा के चतुसार काम होता रहा।



वलाइजा ४म्पी

मराठों के साथ युद्ध-वगाल ब्रोर मदरास की देखा-देखी वस्पई-सरकार की भी अपना प्रमुख बढाने की शुन लगी हुई थी। मराठा की पर-स्पर भूट में इसके लिए उसको अच्छा श्रवसर मिल गया। यह बतलाया जा चुका है कि रघुनाय राथ, जो रावेश्या के नाम से प्रसिद्ध था, पूना से भागकर श्रमरेजा की शरण में चला गया था। राधावा ने वस्त्रई के निकट के दी स्थान-वेसीन और सालसट-देने का वचन देकर धगरेजों से सहावता मागी। वस्वई-सरकार न सहायता देना स्वीकार करके पहले ही से सालसट पर ऋषिकार कर लिया। मुरत की सन्धि से राधोदा को यह अधिकार मानना पड़ा। रेग्यु-लेटिस ऐक्ट के श्रनुसार सुरत की सन्धि के लिए सवर्नर-जनरल की श्रमुसीत लेनी थावस्थक थी, परन्तु वम्बई-सरकार को नई शासन-व्यवस्था का पता भी न था। हेस्टिंग्ज़ को जब यह समाचार मिला तब उसने वम्बई-सरकार के इस कार्य को "श्रसामिक श्रीर नीति तथा न्याय के विरुद्ध" बतलाया। उसका कहना था कि राधोवा के श्रियक एचपाती नहीं हैं। स्त्रयं वम्बई-सरकार के प्राप्त सराठा ऐसे प्रवल शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए न तो कांग्रो सेना है और न घन। मराठों का राज्य स्वतंत्र है, उसमें इस्तपेप करना अनुचित है। इस नित्यं के श्रन्तुसर कम्बई-सरकार को राधोवा की सहायता करने के लिए मना कर दिया गया। साथ हो साथ कर्नेल अपूरत को पूना मेनकर, प्रान्तर नामक स्वाम पर, पूक नई सम्ब की गई, जिसके श्रनुसार श्रीरोजों ने राधोवा का साथ होड़ दिया। इपर वम्बई-सरकार सालस्ट श्रीर वेसीन को न होड़ना चाइती थी, इसलिए उसने कम्पनी के संचालकों से लिला-पड़ी करके दिरा की सित्यं को स्वीवार करवा जिता श्रीर राधोवा का सवायता करने के लिए धाला के सी सा स्वाना कर से के लिए धाला और राधोवा का सवायता करने के लिए धाला के सी सा सवायता करने के लिए धाला के ली। यूना-सरकार के विरोध करते रहने पर भी मास्टिन फिर प्रतिनिध बनाकर से आ गावा। इसके पहुँचने के थोड़े ही दिव बाद मंत्रियों में कूट है। गई श्रीर दीवान सलाराम बाद राधोवा के पत्र में है। गया।

इस पर हेस्टिंग्ज़ भी उस शुद्र का समर्थन करने खगा, जिसके। खयं उसने "क्षसामयिक छीर जीति तथा न्याय के विरुद्ध" वस्ताया था। म्रांसिस ने इस तरह दुरन्दर की सन्धि के प्रतिकृत जाने का धीर विरोध किया। उसकी तथा द्वीतर की शय में वन्धई न्सकार का निर्णय "नियम, नीति तथा न्याय के विरुद्ध" था। हेस्टिंग्ज़ का श्रयने समर्थन में कहा था कि नाम फड्डनर्थीस धीरोज़ों के विरुद्ध मुस्तिसियों के युक बूत के साथ बातचीत कर रहा था। इसके प्रतिरक्ष प्रता के स्वयं प्रधान सचिव ने सोधाब की गद्दी पर विड्वाने की प्रार्थना की थी। कम्पनी के संचानकों ने भी स्तुत की सन्धि को मान विया था। इसिलिए वन्धुनेस्तर की अन सहायवा करना श्रवचित च था। बहुमत से कैंसिल ने होस्टिंग्ज की सलाह मानकर बम्बई सेना मेंबने की श्राह्मा दे दी।

वहगाँच का समभौता-इस लिखा-पड़ो थीर वाद-विवाद के समय में भी युद्ध बराबर जारी रहा। बम्बई-सरकार पहले से ही राघेषा की सद्दायता करने के लिए एक सेना भेज जुकी थी। इस सेना का सामना करने के लिए माना फड़नदीस तेवार था, होलकर श्रीर सिन्धिया श्रपनी बढ़ो बढ़ी सेनाएँ

विये हुए पड़े थे। नाना फड़नवीस को धरने जास्तों से यम्बई-सरकार की सब यातों का पता मिल जाता था। उसने ऐसा प्रवम्भ कर रक्षा था कि धेगरेज़ी सेना को के हुँ रसद न मिले। राघेशा के किर ने। अंगरेज़ी सेना आई थी उसके, मराडों के बराजर आफ्रमण और रसद न मिलने के कारण, विवश होकर उनके साथ जनवरी सन् १७७६ में वहार्य मामक स्थान पर समसीता करना पड़ा। इसके अनुसार अगरेज़ी सेना ने राघोशा का साथ होड़ दिया, जो भागकर सिन्धिया की शरण में चला गया और कोक्य के कई एक स्थाना की लीहाने तथा सिन्धिया



रावेखा

को ४१ हज़ार रुपया देने का बादा किया। यम्मई-सरकार ने इस सममीते को नहीं माना । उसका कहना था कि बिना उसकी प्रजुमति के सेना की ऐसा सममीता करने का कोई प्रधिकार न था। हेस्टिंग्ज़ विखता है कि इस सममीते के पटने पर उसकी बज्जा का कोई ठिकाना न रहा।

इन्हीं दिने। नाना फड़नवीस न पेरावा की थ्रीर से इँग्लंड के वादराह को एक पत लिला, जिसमें उसने वच्छी योग्यता से यह दिखलाया कि ग्रु रू से ही भ्रंगरेज़ों ने मराठों के साथ प्रपंन चचन का पालन नहीं किया। बह लिलता है कि यम्पई थीर यंगाल की सरकारों के साथ इमने सन्धि के खुसार ही ज्य-हार किया, परन्तु उनका लिलता कुछ थीर कहना कुछ थीर है। सम्बद्ध धीर कलकत्तावाले एक दूसरे के किये हुए इक्तरों को नहीं मानते हैं। परन्तु मत-भेद होते हुए भी दोनों के काम करने की पदानि भीतर से एक जान पहती है। मतलब की बात में भेद नहीं रहता है। राज्य में सब से बड़ी बात बचन पर टक् रहना है। बदि उसमें भिन्न भिन्न काढ़े खड़े हों चीर ठहरी हुई शर्तें न मानी आयें, ती फिर लाचारी है।

साल्याई की सन्धि- उद्ध का समाचार मिलने पर नाना फड़नवीस
ने फिर सराडा सरदारों को एकत्र किया और निज़म तथा है दरफाती के साथ
मिलकर फँगरेज़ों से लड़ने का प्रकच किया। उच्चर पंगाल से फँगरेज़ों की एक
सेना जनरत्न गोड़ाड की क्षण्यचना में गुकरात की कोर चली छोर उसने बड़ीदा
के गायकवाड़ को क्षपने पच में मिलाकर फड़मदाबाद पर क्षिकार कर
लिखा। व्यरि सेना ने मेजर पोफ्म की क्षण्यचना में मध्य भारत की छोर से
ग्राकर सिन्धिया के प्रसिद्ध हुगे ग्वाबियर को छीन लिखा। इस पर सिन्धिया
ने हैरिटंजन से समसीता कर लिखा। ग्वाबियर वाएस खेकर उसने प्नासरकार से सिन्ध कराने का प्रयत्न मारस्म किया। इसर हैदरकानी की छर्ख
है। गई और भीसला को फँगरेज़ों ने कोड़ लिखा। इसर हैदरकानी की छर्ख
है। गई और भीसला को फँगरेज़ों ने कोड़ लिखा। इसर हिस्त वरह नाना फड़नवीस
का बना-बनाया काम विगड़ गवा और गई सन् १७५२ में सालवाई की सिन्ध
हो। इस सन्धि के अनुसार सवाई माथवरान पेशका मान लिया गया।

ब्रिटिश भारत के इनिहास में यह सिन्ध वहे महस्व की है। ज़ाहरा तीर पर एक तरह से मराठी की ही विजय रही, क्योंकि सवाई माधवराव पेशवा मान जिया गया, पर वास्त्रव में इस्टिंग्ज़ की नीति की यह सबसे वही विजय थी। राधोवा को गही पर विद्वासा वेंगरेज़ों का कोई खुष्य उद्देश्य मा। मराठों की राजनीति में हस्तवेष करने के जिय यह एक बहाना मात्र था। इसमें पड़कर हैर्टिंग्ज़ ने मराठा-मंजल की शक्ति के नष्ट-अष्ट कर दिया। इसमें पड़कर हैर्टिंग्ज़ ने मराठा-मंजल की शक्ति के नष्ट-अष्ट कर दिया। इसमें पड़कर होर्टिंग्ज़ ने मराठा-मंजल की शक्ति के नष्ट-अप्ट कर दिया। इसमें पास्त्रका साजान्य के हो स्वामा मात्रका हो साज मात्रका साजान्य के तो स्वामा मात्रका हो साज साजान्य साजान्य के साज साजान्य के साज साजान्य की साजान्य की साजान्य साजान्य की साजान्य साजान साजान्य साजान्य साजान्य साजान्य साजान साजान साजान्य साजान्य साजान्य साजान्य साजान्य साजा

१ न० चि० केलकर, मराठे व इंग्रज, ५० ७४-८० ।

का उसको इस समय ध्यान न था, वह दिख्ली में अपना प्रभुत्न जमाने के लिए चिन्तित है। रहा था। गाना फड़नवीस की यह बात कि मराठा साम्राज्य के हित का सर्पनाथ किये दिना भी सिन्धिया उत्तरी भारत में अपना वर्श्य सफल यना सकता है, क्यांकि यदि मराठा आपस में भिलंकर टक़ता के साथ काम करेंगे तो अँगरेज़ों का प्रमुख दिल्ली में कभी न जम सकेगा, ' सिन्धिया की समम में न आई। वह हैस्टिंग्ज़ की नीति का गृह रहस्य न समम सका। इसके दूस कार्यों ने सराठों की टक़ता नए हो गई। हैस्टिंग्ज़ की चतुरता से दंगाल की पश्चिमोत्तर सीसा हक़ हो गई थीर मराठा साम्राज्य में अँगरेज़ों का पैर जम गया।

१ नाना फड़नवीस का सिन्धिया के नाम पत्र, किंकेट और पारसनीस, हिस्ट्री मोक दि मराठा पीपुण, बि० ३, ५० १४१।

सेना श्रीर रुपया भेजने में हीला-हवाला करते देखकर हेस्टिंग्ज़ ने उस पर २० लाख रुपया जुरमाना करना निश्चित किया थीर उसको वसूल करने के लिए वह स्वयं बनारस श्राया । हेस्टिंग्ज़ के पहुँचने पर राजा ने बहुत कुछ श्रमुनय-विनय की, पर उसकी एक भी न सुनी गई, थोर हेस्टिंग्ज की थाजा से उसके महल पर गोरी का पहरा बैठा दिया गया। बनारस नगर में इस समाचार के फेलते ही उपद्रव सच गया। समनगर से सैनिकों ने ग्राटर गोरों के। सार **डाला । राजा चेतसिंह महल की एक लिड़की से कृदकर ल**तीफ़ाढ़ की तरफ़ चला गया । हेस्टिंग्ज़ ने चेतसिंह की दमन करने के खिए एक सेना भेजी। रामनगर की तंग गलियों में सेना के दो दल नष्ट कर डाले गये। चेतसिंह के सिपाही बड़ी वीरता से लड़े। हेस्टिंग्ज़ की अपने प्राण लेकर चुनार भागना पढ़ा। इसके बाद पतीता में फिर युद्ध हथा। यहां भी चेत्रसिंह के सिपाहियों ने घड़ी वीरता दिखलाई। रामनगर की ढकी हुई तीर्पे धीर यारूद देखकर अंगरेज अफसर दंग रह गये। १ सितम्बर सन् १७८१ में भ्रॅगरेज़ों ने जतीफ़गढ़ पर अधिकार कर लिया। खज़ाने से जो अन्ध रुपया था. उसकी सिपाहियों ने लूट लिया। चेतसिंह दक्षिण भाग गया। हैरिटंग्ज़ ने बनारस सीटकर उसके भानजे की राजा बना दिया, जिसने कम्पनी को ४० लाख रुपया सालाना कर देना स्त्रीकार किया।

हेरिटंग्स्न का कहना है कि चेतिसंह कम्पनी का एक साधारण सनद्गापता समिन्। इमिन्द्रार पा। आपित के समय पर अपने स्वामी की सहायता, करमा, वसका कर्सम्य बा। वसके पास धन और सेना की कमी न थी। वह मराठों और नवाय बज़ीर से मिजकर विद्रोह करना चाहता था।, यनास का उपद्र प्रहास प्रत्य प्रत्य है। वह जान-मुक्कर कम्पनी की सहायता करें के दिल्ला हवांका करता था। परन्तु यह पर यह प्यान रखना चाहिए के वर-सिंह एक साधारण समीन्त्र न था। यह वात ठीक है कि कम्पनी ने उसका सुमीन्द्रार की सनद दी थी और उसने एक कृत्र्विवात कि ही थी। इस सनद

१ फारेस्ट, सेलेक्श्रस, जि॰ १, पु॰ २२८।

थ्रीर क्यूलियत मे २३ लाख रुपया सालाना का नियत कर देने के श्रतिरिक्त श्रीर केाई चात रपष्ट न की गई थी। किसी प्रकार का मुचलका जिखने से चेतसिंह ने साफ इनकार कर दिया था। सिका डाखने श्रीर अपने राज्य में ग्याय तथा गासन करने के उसकी पूर्व श्रीधकार थे। उसके दरवार में श्रीरिक्षा का एक रेज़ें डेंट भी रहता था। इससे स्पष्ट है कि उसका पद साधारण जमी-ग्रास कहीं जेंचा था और उसकी ग्याना राजाओं में थी। सबसे बढ़ी बात तो यह थी कि जुलाई र, सन् १७७१ की चेतिसंह के साथ की समम्मीता हुआ था, उसमें यह साफ कह दिया गया कि जो रक्त तथ हुई है, उसे यहि चेतिसंह कराय र देंत रहेगा, तो च तो उससे किसी करा था "किसी बहाने से कम्पनी श्रीर करवा मींगी और न उसके स्विकार में किसी की हत्यापे था उसके राज्य की श्रीरिक उपया मींगी और न उसके स्विकार में किसी की हत्यापे था उसके राज्य की श्रीरिक उपया मींगी और न उसके स्विकार में किसी की हत्यापे था उसके राज्य की श्रीरिक उपया मींगी और न उसके स्विकार में किसी की हत्यापे था उसके

म्हांस श्रीर इँग्लें ह से शुद्ध ज़रूर छिड़ गया था, परन्तु भारतवर्ष से क्रांसीतियों का प्रश्लुख नष्ट हो चुका था। इतिछा क्रयनी पर कोई ऐसी बड़ी थाएचि न थी, जिसके कारण चेतिसिंह से श्रसाधारण सहायता मीगती विचत कही जा सके। एथवा देने से चेतिसिंह जात-कुरूर यहांगा ता करता था, गाना है कि वह रुं के खुं हो हो हो हो हो है से सह रुं के खुं हो हो हो हो हो है से हिंद सुर्व के सिंह सुर्व हो हो है से हिंद हो है से हिंद हो है से हिंद हो है से हिंद हो है से है से हिंद हो है से हिंद हो है से हिंद हो है से हिंद हो है से है से है से हिंद हो है से हिंद हो है से हिंद हो है से है से हिंद हो है से हिंद है से हिंद हो है से हिंद हो है से है से हिंद है से है से है से है से हिंद है से है

१ रावर्ट्स, दिस्टी ऑफ निटिश शडिया, ए० २०५।

का स्ववहार सर्पया अनुस्वित था। श्रे लावल के मतानुसार हेस्टिंग्ड़ ने इस मामले में बढी भूल की और उसने अपनी स्वामाविक विधाररीलता से काम नहीं लिया। श्रे

यह यात ठीक है कि इन दिनें रुपये की बड़ी श्वावस्थकता थी पर साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि हेस्टिंग्ज़ राजा चेतसिंह से चिड़ा हुश्चा था। वसके विरुद्ध काँसिल के मेम्बरों से चेतसिंह की मित्रता थी। इसका वह बदबा लेना चाइता था कम्पनी की माँगों को पूरी करने के जिए चेतसिंह ने वधायांकि प्रयक्त किया था। देगाल तथा बिहार में कम्पनी के मातहत थी। भी तो कई राजा तथा ज़मीन्दार थे, विपक्त के समय में उनसे सहापता क्यी नहीं माँगी गई ? 'चेतसिंह की लूट' से कम्पनी के हाथ पूक पैसा तक नहीं कागा। धाद उसके साथ नभी का बतांव किया जाता तो कुछ सहापता मिल भी जाती। वह २२ खाल क्या देने के जिय तथा था परन्तु हेस्टिंग्ज़ २० खाल पर ही उटा रहा। इन सन बातों से यह स्पष्ट है कि हस मामले में हिस्टेंग्ज़ ने श्रीधकतर अपने व्यक्तिगत आवों से ही काम जिया।

• श्रविध के साथ ज्युबहार—सन् १७७१ में नवाब छुजावहीला की सृश्यु हो गई। मूँकिलन का कहना है कि अपने समय को देखते हुए वह एक वेगय शासक था। विपत्ति के समय में भी बसका धैय्य न छुटता था। कभी कभी निष्दुर होते हुए भी वले न्याय से मेम वा और राज्य की बसति के लिए बराबर विन्ता रहती था। अपने वीगय यक्तसार के सहावता से उसने राज्य में ग्रान्ति आपित रखने की बड़ी बेटा की। १ नवे नवाब आसकुद्दीला के साय त्रसरी सन्तिम की गई, जिलके अनुसार सेना का महद्वारी स्वर्धा, प्रान्ति , यार को गई, जिलके अनुसार सेना का महद्वारी स्वर्धा, प्राप्त प्राप्त का गई लाका के लिया गया और खेगरेज़ों के अतिरिक्त पूरीए के गया, प्राप्त का गह्वाका के लिया गया और खेगरेज़ों के अतिरिक्त पूरीए के

१ स्मियं, ए० ५३८ ।

<sup>′</sup> २ सर एत्फ्रैंड नायल, वारेन हेस्टिग्ज, ५० १२५→२७।

३ फूक्लिन, हिस्ट्री ऑफ दि रेन ऑफ शाहआलम, पाणिन आफ्रिस संस्करण,

पु०६४। .

किसी भ्रम्य निवासी को नौकर रखने की मनाही कर दी गई। मालगुज़ारी वस्तुल करने में भी वह कम्पनी की सेना से सहायता जेने लगा धीर उसने कई एक धँगरेज़ अफ़सरों की भी रख लिया। इसका फल यह हुआ कि ख़र्चा बहुत वह गया धीर सन् 1941 में कम्पनी का कुवों बढ़ते वढ़ते डेड़ करोड़ तक पहुँच गया। इन्हीं दिनों हेस्टिंग्ड़ बनार से भागकर निगर थाया। इसने महाव का ख़र्चा धटाने के लिए कुछ सेना वापस सुला ली धीर कई धंगरेड़ अफ़्सरों की निकाब दिया। कम्पनी का क्या वस्तुल करने के लिए यहाँ पर नवाल के साथ एक ख़ास प्रकार किया गया।

वेगमों की दुर्दशा---कहा जाता है कि बवाय की साँ और दादी के पास बड़ा घन था। कपनी का कुनों चुकाने के लिए आसफ़हीला इस धन को लेश पाहता था। वेगमें। ने २६ लाख स्वया उसे विया भी था, जिसके बढ़ते में उन्हें एक जागीर दी गई थी। सन् १००४ में अगरेज़ रेज़ॉडर स्वा बंगाल कैंसिल के यह विन्वास दिलाने पर कि फिर उनसे स्वया न माँगा जाया परे में का ति का मारी है। ते का ला ल्राया और देने का वचन दिया था। इसका कुछ भी प्यान न रखकर धव हेस्टिंग्ज़ ने बेगमों से धन होनने तथा जागीर जब्द करने की अनुमति नवाब को से दी। दे रेज़िडर को हेस्टिंग्ज़ ने विल सेजा कि बेगमों के प्रति चमा दिललाने की कोई आव- स्यक्ता नहीं है। इस पर अगरेज़ी सेना के साथ नवाब की सेना फ़्रेज़ावाद पहुँच गई और रसने वेगमों के साथ बड़ा कठोर बताँव किया। उनके दो विज्वासपाल खोजे गिरफ़्ता कर लिये गये और कहा जाता है कि उनके कोई तक लागों गये। इस तरह बेगमों से बताव रुपया इंनिकर कम्पनी का कुज़ां चुकावा गया।

१ इस जनसर पर हेस्टिन्य को ननान से दस छास स्थवा भिव्य था, जिस वह अपने ही लिए रखना चाहताथा। इस सम्बन्ध में छसने ता० २० जनवरी सन् १७८२ के पत्र में संचाळकों की लिया थी पर उन्होंने अनुमित नहीं दी। वेनरिज, हिस्सू ऑफ संजिमा, नि०२, ४० ५४७।

हेस्टिंग्ज़ का कहना है कि वेगमों का घन राज्य की सम्पत्ति थी। उस पर उनका कोई निजी श्रधिकार न था। कृज़ाँ चुकाने के लिए नवाय उसकी ले सकता था। वह बात ठीक है कि रुहेलों की लूट से बेगमों की यह धन मिला था. परन्तु विपत्ति के समय पर बन्होंने शुजावहीला की सहायता करने में के हैं कसर उठा न रखी थी। श्रंगरेज़ों के रुपया देने के लिए इलाहाबाद की सन्यि के समय पर वह बेगम ने धपनी नाक की नधनी तक विकालकर उसकी दे दी थी। ऐसी दशा में छजाउदीला से बाद को जा कुछ घन उसका मिला धा उसे यदि वह निज की सम्पत्ति समसती थी, तो इसमें उसका क्या दोप धा ? इसरे पुक्र वार ३० लाख रुपया खेकर श्रीर बेगमें की यह विश्वास हिला-कर कि उनसे थीर रुपया न माँगा जायगा, फिर इस तरह बजात् रुप्या जेना किसी तरह उचित न था। यदि यह मान भी लिया जाय कि थिना रुपये के काम न चलता था, तब भी जिन उपायों से रूपवा लिया गया, वे सर्वधा निन्दर्शय थे। हेस्टिंग्ज़ कलकता में रहता था, जलनक बीर फेज़ाबाद में क्या हो रहा था इसका उसे कुछ पता न था, ऐसा कहने से हैस्टिंग्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी से धरी नहीं हो सकता। रेज़ीडेंट मिडिलटन के यह जिखने पर भी कि ''इस देश की खियों के साथ जितना कहा बर्ताद किया जा सकता है, किया जा खका है" वह मिडिलटन की और सख़ती के साथ काम खेने के लिए प्रशापर जिलता रहा । जगभग साल भर तक वेगमों के खोते खेद रहे, मिडिलटन भीर प्रिस्टो कुल हाल कलकत्ता जिलते रहे, परन्तु हेस्टिंग्ज ने उनकी करतृता की निन्दा में कभी मुँह से एक शब्द भी नहीं निकाला, उलटे नरमी विलवाने के जिए उन्हों की बाँदता रहा । अपनी माता और दादी के साथ कुरिसत ब्यवहार का जब स्वयं नवाब की पश्चाताप हुआ, तब हेस्टिंग्ज़ विगड़कर कहने लगा कि वह श्रपने बज़ीर के प्रसाव में पड़कर मेरी अनुमति से किये हर कार्यो' का, क्रोध श्रीर घृखापूर्ण श्रनुचित शब्दों में, विरोध कर रहा है।

अपनी नीति के समर्थन में हेस्टिंग्ज़ का कहना था कि नेगमें अंगरेज़ों के विरुद्ध चेतिसिंह का साथ दे रही थीं, इसका कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है। दूसरे, यदि ऐसा हो भी तो चेतिसिंह के साथ अनुचित व्यवहार देखकर थास्म-रचा के लिए येगमी का घयड़ाकर उसका साथ देना कुछ प्रस्वाभाविक न था। इसको कम्मनी के संचालकों ने भी माना है। हिमथ के
यह कहने से कि विना वल ना प्रयोग किये हुए भारतवर्ष में रुपया वस्तुल करना
सहज न था, इंस्टि-इज़ की नीति का समयन नहीं हो सकता। सर एरुकेड लायल सरीरो इंस्टि-इज़ की प्रशंसक को भी मानना पड़ा है कि खागरेज खफ़साँ की अव्यवता में शारीरिक यातना पहुँचाकर खियों और उनके नौकरों से यलात् रुपया छीनना एक "एखित कार्य" था। इक्तार के विरुद्ध उनके साथ नवाय का मनमाना व्यवहार मले ही उचित हो, परम्मु उनके विरुद्ध नयाय को उन्तेजित करना और उसकी सहायता करना सर्वया विन्दनीय था, जिसका केंग्डं समर्थन नहीं हो सकता। १

मैस्र के साथ द्सरा युद्ध- वसरीका के विद्रोही उपनियेशों का साप देने के कारण सन् १००० में इंग्डंड चीर फ़ांस में फिर युद्ध खिड़ गया। यह समाचार मिलने पर फ़ांसिसेथे से बांडुचरी छीन की गई थीर मलायार तट पर साही का वन्दरगाह नट कर कला गया। यह नन्दरगाह हैदरशकी के राज्य में पा थीर पढ़ां से उसकी रसद वाली गताती थी। इसलिए प्रार्तेणों वह कार्य उसके यहुत शुस लगा। मदरास की सिष्य के अनुसार भंगरेणों ने मराठों के आक्रमण करने पर हैदरशकी की सहस्वाता नहीं की थी, जीतर के लाय यह पढ़ते ही से प्रार्तेणों से बिड़ा था। इस समय वन यदला निकालने का उसकी अन्दर्ता सि विद्रा था। इस समय वन यदला निकालने का उसकी अनुसार मिल गया। सराठों से प्रीर्तेणों का युद्ध हो रहा था, इसलिए ये बे बेग भी साथ देने के लिए तैयार थे। इधर निज़ाम भी अपने मित्र प्रार्तेणों से चिड़ा हुया था। राघोवा के प्राक्रमण करने पर प्रार्तेणों ने उसका भी साथ नहीं दिया था, तूसरे दिना वसकी प्रमुमति के उसरी सरकार में गेंद्रर का ज़िला अपने प्रपीत कर लिया था। इसलिए हैदरपर्जा, निज़ाम भीर महारा तीनो जिलकर प्रारेगों के विदर्ध लड़ने सा प्रयत्न हर रहे थे।

सन् १७८० में हैदरश्रली श्रपने नेटे टीपू के साथ एक वड़ी भारी सेना लेकर कर्नाटक पर दूट पड़ा । उसके सारा देश उजाड़ दिया । मदरास के निकट कुछ गावों की रात में जबते देखकर थगरेजों की उसके था जाने का पता खगा। वनसर-विजयी सेनापति हेन्दर मनरो के उसने छुन्। दिये। कर्नल बेली के दल की टीय ने चंतकर नष्ट कर डाला चीर उसकी शिरप्तार कर लिया । इस खड़ाई में घेंगरेज़े। के पाँच हजार सिशाही तथा सात सो गोरे मारे वर्षे चीर जनभग दो हजार मोरे केंद्र कर जिये गये। हेस्टिए की जब यह समाचार मिला तय उसने मदरास के रावर्नर की भयोग्यता के कारण पद से हटा दिवा चोर भावरकूट की सेनापति बनाकर द्विष की और भेता। इस अवसर पर घेंथ्ये व लोडकर उसने यही नीति से कामा लिया । एक थार मराठा राज-मडल में फट फैलाकर सिन्धिया से सन्धि का प्रसाव किया चीर मराठों के दैदरशकों के विरुद्ध वत्तेतिस कर दिया । वसरी छोर गहर बापस करके निजास की शान्त कर दिया छीर हेदरश्चली मुगल सम्राट् से दिषय की स्वेदारी के लिए लि वा-पदी का रहा है, ऐसा समाकर निजाम की भी उसके विरुद्ध कर दिया। इस तरह इस समय का एक वड़ा आरी शाजनीतिक गृह, जिसका परिवास श्रमीजा के लिए बड़ा भवानक होता, हेस्टिंग्ज की चतुर नी ते से टूट गया घोर हैदरश्चली फिर भारतेला रह गया । इतने पर भी उसका साहस न छुटा बीर वह दच तथा फ्रासीसिया की सहायता से बराबर खड़ता रहा।

हैद्रश्राली की मृत्यु—वड्डी कडिनता से कायरकूट की कथ्यवता में ग्राँगांजी सेना ने उसको पोटोंनोंनों, शाखिवड़ और शाखोल्ट्र की लडाइयें में हरावा । परन्तु नृसदी चीर टीपू ने कर्नेल प्रेषणेट के दल की फिर नष्ट कर डाखा कोर वेजी की तरह उसको भी पकड़ जिया । इस वरद जय पुत बल ही रहा था, दिसम्बर सन् १०५२ में हैदरबलों का सहसा देदान हो स्था। मरंत के पूर्व वह कच्छी तरह जानता था कि अंगरेजों पर विश्वन पाना सहय

१ फारेस्ट, मराठा सिरींच, जिं० १, ५० ४७४।

नहीं है, श्रोर उसने अपने मंत्री पुर्खिया से स्पष्ट शब्तों में कह दिया था कि "में अँगरेज़ों की शक्ति को सूमि पर नष्ट कर सकता हूँ, पर समुद्र को नहीं

सुवा सकता हूं।"
कृतिसी श्रीर मराठो
ने दक्का साथ नहीं
दिया, इसका च्ये
वक्षा दुःख था।
मराठों के विषय में
यह कह देना इचित
हे कि इस समय
व्ययं मराठा-मंहक
में फूट फेल रही थी
श्रीर वे हेदरश्रवा
की सहाराय है।



हेदरश्रली

नाना फड़नबीस

विदर्स था। इसका सबने बड़ा प्रमाण यही है कि जब वक हैदरश्रकी की मृत्यु का समाचार नाना फड़नबीस के। नहीं मिला, तर तक उसने सालयाई की सन्पि पर हचाचर नहीं किये।

दैदरस्वी ने अपनी उद्धिमता, योग्यता और साहस से थोडे हो काल में मैस्टर की दिख्य का सबसे प्रयक्ष राज्य यना दिया था। निज़ाम और आगोज दोनों ही उमकी शक्ति से बरते थे। कई बार हराकर भी मराटे अससे सदा सचेत रहते थे। उसको किसी प्रकार का अभिमान न था। साधारण में भी साधारण प्रजा को भी अपना दुग्दर स्वर्ध निवेदन करने का अधिकार प्राप्त था। उसमें वार्मिक पच्चार विवक्त न था। उसके यहे बंदे अपनार थार मंत्री हिन्दू थे। कहा जाता है कि सन् १०६३ में जियनारक्ती पर आक्षप्रण करने के समय पर उसने धीरंगजी के मन्दिर के लिए यहन सा धन दिया था। किसी प्रकार की खड़चन को वह सहन न कर सकता था। अपने बड़े बड़े अफ़सरों जया बेटे टीपू तक की चानुक से ख़बर नेता था। यासन के सभी विभागों की वह अपने आप देखता था। प्रजा के सुख का उसे वरावर ध्यान रहता था। अपनी सेना को उसने बड़े अध्ये हंग से संगठित किया था। वह कुड़ भी पढ़ा जिल्ला न था, पर अकबर श्रीर रण-जीतसिंह की तरह उसके सभी बाजों का झान था। उसकी सरायशिक बड़ी तीप्र थी। वह बड़े जनमें चैंड़े हिसाब ज़बानी ही बतला देवा था। वह पंच भागाओं में बील सकता था। अपने दिमाग पर उसका ऐसा पाधिकार था कि वह महिल एक साम एक साथ ही करता था। कहा जाता है कि वह महिल भी चीन चित्र पा पिकरा था, भी वीन सकरा था। कहा जाता है कि वह सहिल पत्र एक साथ ही जिल्लातों था। प्रदिश्व का कहना है कि उसमें छक्क ऐसे गुज़ थे, जिनका अंगरेज़ आवर करते हैं।

मँगालीर की सन्धि-इंडा जाता है कि मरने पर हैदरश्रली की पगड़ी में एक पर्चा मिला था, जिममें उसने टीव्की श्रेंगरेज़ों से सन्धि करने की सलाह दी थी । परन्तु टीप् अपने पिता की इस अन्तिम आजा के निरुद्ध केंगरेओं से लड़ता रहा। आयरकूट के मर जान से टीप् का साहस बढ़ गया और उसने कई एक स्थान अंगरेज़ों से ज़ीन लिये। मदरास के गवनर ने घररा कर जन्दी में सन्धि का प्रस्ताव कर दिया। यूरोप में सन्धि हो जाने पर फ्रांसीसियों ने टीप् का साथ छोड़ दिया। मराठों और अँगरेज़ों में भी सालबाई की सन्धि हो गई। ऐसी दशा में टीप् ने भी सन्धि के प्रस्ताव को स्वीकार कर जेना उचित समझा। मार्च सन् १०६४ में मँगलीर नगर में सन्धि पर इसाबर हो गये। इसके अनुसार दोनों के जीते हुए देश लीटा दिये गये साथ हैं नुदे हो दी दी ये। इस अवसर पर टीप् के यहाँ से २६६० मेरि सार हिन्दुकानी कैंदियों को जुटकारा मिला। कुछ गोरे उसके हाथ में रहा गये जिनकी बसने खुब ख़बर ली।

हेरिटंग्ज़ को जय इस सिन्य का समाधार मिला तय उसके क्षेत्र का कोई दिकाना न रहा। उसका कहना था कि मदरास का गवर्नर कर्नाटक की भी हाय से लो विदेशा। इसकिंग्ड-सरकार सिन्य के पत्र में धी, इसलिए प्रवर्भा इस्छा के विवृद्ध हेरिटंग्ज़ की यह "निन्यूनीय चर्चा प्रशासनकर" सिन्य स्वीवार करानी पूरी। इस सिन्य में पेरावा और सिन्यिया की सहा-पत्र का कोई उसलेस नहीं किया गया था, जिसके कारय थे यहुत चिद्र गरे। उन देशों की एक पत्र विलक्त हिस्टेग्ज़ ने जैसे तसे शास्त किया।

हेस्टिंग्स के अन्य सुधार-जुड में बरावर लगे रहने पर भी हेस्टिंग्स का प्यान सब छोर रहता था। सन् १००० में पांच सालवाला मालगुलारी का बन्दोबस्त समास हुन्य। धगले बन्दोबस्त के विषय में हेस्टिंग्स धीर फ्रांसिस में यहत वाद-विवाद हुन्य। फ्रांसिस इन्तारारी बन्दोबस्त के पर में था। धन्त में सालाना बन्दोबस्त किया तथीर किया गया रास्तु भूमि मीलान करने की प्रया बडा दी गई और व्यासम्भव मीस्सी ज़मी-दारों की ज़मीन वर्गी के कमें वारियो

१ फारेस्ट, मेलेक्झंस, जिल्हा, पुरु २८३ ।

को भूमि लेने से मना कर दिया गया। प्रान्तीय बीडों की जगह कलकत्ता में एक बोर्ड बना दिया गया। क्लेक्टरों के हाथ में माल धीर न्याय दोना विभाग रहने से कभी कभी प्रज्ञा पर बजा धलानार होता था, हसलिए हम देनित विभागों को खलग करने का भी प्रयत्न किया गया और न्याय के लिए नई खदालतें खोली गईं। सन् १७८३ में फोजदारी धदालते मं भी कुछ सुधार किये गये। दीधानी खदालते के धीरोर जजो के दिरोगा के गास ध्यराधियों के चालान करने के श्रीधकार दिये गये और खग भग के कई कड़ीर दड बटा दिये गये। सुधीम केट की श्रीधकार-सीमाएँ कलकत्ता भर मं ही परिसित्त कर दी गईं।

हेस्टिंग्ज के। पूर्वीय साहित्य से बडा प्रेम था। उसकी चरवी तथा कारसी का ज्ञान था फ्रोर वह हिन्दुस्तानी खच्छी तरह बेाज सकता था। सन् १०८१ में



सर विशियम जोन्स

उसन 'कलकत्ता मदरसा' खोला, जो धावकल 'एक वड़ा मुसलमानी कालेज है। बगाल की सुप्रसिद 'एशियादिक सोसायटी' के स्थापित करने म उसने सर पिलियम जोन्स की वड़ी सहायका की। जोन्स ने संस्कृत के कहें एक प्रम्था का ध्यारेजी में धानुवाद किया। इस साक्षायटी से पूर्वीय साहिस्य का बढ़ा वपनार हो रहा है। हेर्स्टिंग्ज न कई एक संस्कृत पिन्नतों कें इस्तकते म यसाया था धार ब उनकी बरायर सहायता व रसा धा सन्न १००० में तसन मेजर

रेनल के द्वारा बगाल का पहला 'श्रटलस' तैयार करवाया। रेनल सन् १७६४ से ही बगाल म पैमायश का काम करता था। उसका भौगोलिक ज्ञान इतना बढ़ा-चढा हुट्या था कि 'वह भारतीय भूगोल का जन्म-दाता' माना गया है।

पिट का इंडिया ऐक्ट- फ़ासिस जब से इँग्लैंड वापस गया था, तभी से हेस्टिंग्ज़ के विरुद्ध मंत्रियों के कान भर रहा था। सन् १७८० से पार्लामेंट से भारतवर्ष का प्रश्न फिर छिड गया। इसी साल बगाल के शासन धीर कर्नाटक-युद्ध के कारखों की जींच करने के लिए दी कमेटियाँ नियुक्त की गईं। इन कमेटिया के रिपेटिं करने पर कार्मस सभा ने बन्दई के गवर्नर चौर हेस्टिंग्झ की बापस बुलाने का निश्चय किया। परन्तु कम्पनी के संचालको ने इसको न माना । इस पर फ़ाक्स ने एक वित्न पेश किया, जिसके श्रमुसार वह कम्पनी के सब राजनेतिक अधिकार हैंग्लॉट-सश्कार के दाय में देना चाहता था । कई कारणों से यह बिल पास न हो सका । सन् १७८४ में पिट ने एक नया कानून पास करवाया, जिसके अनुसार ६ सदस्यों की एक 'निरीचण समिति' बनाई गई, जो 'बार्ड चां फू कट्रोल' के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारतवर्ष में कम्पनी के शासन की सब देख-भाल इस बोर्ड की सीप री गई। आमे चलकर बोर्ड नाम सात्र के रह गया त्रोर कुल ध्रधिकार इसके सभापति के हाथ में चले गये। वेर्ड की ब्राह्माओं के भारतवर्ष भेजने थार वहां के सब कागजात बोर्ड के सामने पेश करने के लिए करपनी के तीन सेवालकों की एक 'गुप्त कमेटी' भी बनाई गई। श्रम्य संचा-लके का प्रय राजनीतिक सामले। से कोई सम्पन्ध न रह गया, परन्त करपनी के कर्मधारियों की नियुक्त करने और निरुग्लने का अधिकार 'कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स' के हाथ में ही छोड़ दिया गया। 'कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स' के प्रधिकार कम कर दिये गये थीर बोर्ड की कार्यवाही से वसका केंग्र्ड सम्बन्ध न रह गया । भारतपर्थ में राज्य की वृद्धि के लिए यह करना "राष्ट्र की नीति, प्रतिष्ठा तथा हुन्छ। के विरुद्ध" बतलाया गया थीर सवालकी की जिना अनुमति के अपनीया अपने अधीन राज्ये। औ रहा के शत-रिक किसी प्रकार के युद्ध या सन्धि करन के लिए गार्निर-जनरल छार उसकी कीमिल के स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। भारतपूर्ण में गवर्नर-जनरल की

कैंसिल के मेम्बरों की संस्था चार से तीन कर दी गई, भीर मदरास तथा वस्त्रई प्रान्त, युद्ध, मालगुन्गरी तथा राजनीति के निषय में उसके पूर्ण रूप से, प्राचीन बना दिये गये। इस तरह भारतवर्ष में कम्यनी के नाम से हुँग्लेंड-सरकार का ग्रासन प्रारम्भ हुन्या।

हेस्टिंग्ज़ का इस्तीफा— दस कानून से हेस्टिंग्ज़ का प्रष्टा तरह हात हो गया कि उसकी नीति का धव हैंग्ज़ॅंड-सरकार समर्थन नहीं कर सकती। उसकी गाय थी कि "प्वासों करें, फ़ान्स और फ़्रांसिस" इससे ख़ाब क़ानून नहीं बना सकते थे। हैंग्ज़ेंड-सरकार की निगाह फिरी हुईं रैवकर, उसके ख़बान थ़ज़्सर भी उसकी पनीह न करते थे। मदास की गवनेर ने उसकी इच्छा के प्रतिरूच मैंगलीर की "खपमान्वनक" सन्धि कर ती थी। इन सब वाती से दुली होकर उसने खपने पह से इस्तीफ़ा दे दिवा धीर फ़रवरी सन् १७८५ में वह भारतवर्ष से वापस खना गया।

पालिमिंट का श्रिमियोग — इं खंड पहुँचने पर भी उसके शानित न मिली। सन् १७०६ में वर्क के प्रसाव पर उसके शासन की जांच फिर से प्रारम्भ की गई। वाखांमेंट की कामंस सभा ने रुहेला थोर मराठा युद्ध के सरक्ष्य में उसके निशेष पाया, पर चेतियंह और प्रवच की येगमां के मित उसके व्यवहार की बड़ी तीव शालाच्या की। इस पर सन् १७०८ में में पालोमेंट की लाई स सभा में उस पर शामियोग क्लाबा गया। इस शामियोग में नालोमेंट की साथ सिंध तोड़ने, उसके शासन में इसवेष करने, उसकी सेना को बड़ा देने, वैगमों और चेतियंह के साथ श्रद्धित क्यावहार करने तथा कई मामलो में यूत खाने के बीस धपशाय लगाये गये। इसमें कृतिस की सहायता से—वर्क, कृतवस थीर शेरिडन—इंग्लंड के तीन सुप्रसिद्ध वक्ताथा ने बड़े जोरों से बहस की। हेस्टिंडज़ ने बटे साइस और धेंय के साथ धपनी नीति का समर्थन किया। वह श्रिमेयोग सात वर्ष तक वलता रहा। इतने दिनों में बहुत से परिवर्तन हो गये श्रीर धन्त में हेस्टिंडज़ निश्चेष निशेष माथित होते दिया गया।

इस ग्रमियोग का एक फल ग्रवश्य हुआ। जिस शासन-यंत्र का

संचालन हेरिटंग्ज़ कर रहा था,
यह किठना थान्सा था यह सिद्ध है। गया और थान्स्सों के। पूरी
चेतावनी मिल गई। साथ ही
साथ वर्क के उदार विचारों का
थाने चलकर भारतीय दिग्जित
समाज पर बहुत कुछ प्रभाव
पदा। धामेदीन के भारी ख्र्मे
से हेस्टिंग्ज़ निर्धन हो। गया।
हैंग्जेंड-सरकार ने वन्यनी के संचावर्की के। बसकी यथेष्ट सहायता व
फरने दी। चह निर्देण सिद्ध हो।
गया, हेस्टिंग्ज़ के पही बहा भारी
सन्तेष था। सन् १६१८ में
वर्मयी स्था हो गई।



एइसंड बर्क

है हिरीम की नीति—देश्टिंग्ज़ ने जब शासन-भार प्रहण किया था, तब तक करवनी एक ध्वावादिक संख्या ही थी। हेस्टिंग्ज़ ने उसकी भारतवर्ष का एक प्रवत राज्य बना दिवा। वहले नवाव वज़ीर की सहायता करके, किर उसकी भारते कथीन बनाकर भीर उत्तरी भारत के सप से शक्ति शाली प्रविक्त माहादगी किन्ध्या के साथ मित्रता करके उदने थेगाल की परिचमोत्तर सीमा की हड़ कर दिया। करनी के विकद्ध भारतवर्ष की शक्तियों का की हुं गुह न चनने देना उसकी मुक्य नीति थी। उत्तरी भारत में उसने नवाव पंत्रीर को मिलाकर कहें को नष्ट कर डाला। इस तरह इन दो शक्तियों के साथ माठों ने गुह बनाने की कोई सम्मावना याड़ी न राज़ी। माठान राज़नीति में इस्वेष्ठ काले उसने महाता-मंडल में कुट फैला दी भीरावार राज़नीति में इस्वेष्ठ काले उसने महाता-मंडल में कुट फैला दी भीरावार वाद, भीरता तथा सिक्थिया की अपने पद में मिलाकर उस मंडल की

निर्वेत बना दिया । मेसूर-युद्ध के समय पर निज़ाम, हेदरश्रजी तथा सराहों के प्रवल गुरू को असने तोड़ डाला । जिन दिना वह भारतवर्ष में था, श्रमरीका में श्रंमरेज़ों की बराबर हार हो रही थी । उसने इसका प्रभाव भारतवर्ष पर न पड़ने दिवा । उसके समय में भारतवर्ष के श्रपिक मृमि कम्पनी के हाथ महां लगी, यह ठीक है । परन्तु यह मानना पड़ेगा कि कम्पनी की श्राफ को उसने ऐसा बना दिवा कि जिससे समी दुरने लगे ।

अपनी पर-राष्ट्र नीति के समर्थन में, पार्लामेंट के प्रति उसका फड़ना था कि कम्पनी के राज्य की स्थापना दूसरों की वीरता से हुई, "मैंने उसकी वृद्धि की और उसके। एक निश्चित स्वरूप दिया। मैंन उसकी रचा की श्रीर थोड़े खर्चे मे उसकी सेनाओं की शतुत्रों के शतात देश में भेजकर श्रापके श्रम्य अधिकृत स्थाना की सहायता की ि एक (बम्बई ) की मेंत समितिष्ठा और अपमान से बचाया और दूसरे ( मदरास ) की नट तथा पराधीन हो जाने से रचा की। मैंने वन लड़ाइयों की जारी रखा, जिनकी मैन नहीं, पर थाप या इसरों ने खेड़ा था। मैने प्रवल भारतीय गुट के एक सदस्य (निज्ञाम) की (गृहा) वापस करके फीड़ लिया, इसरे (भासला) के साथ गुप्त सम्बन्ध जारी रलकर उसका मित्र बना लिया, तीसरे (सिन्धिया) का ध्यान दूसरी और आकर्षित करके उसके। सन्धि का साधन बना लिया। जब बाप सन्धि के लिए चिल्ला रहे थे थोर वे लोग, जिनसे सन्धि करनी थी, सुन रहे थे, मेन अपनी मांगों के बदाकर अपने विरुद्ध जानेवाली बातां की रोश थीर ऐसी सन्त्रिकी, जो मुक्ते चारा है, पर ( मरादों के ) राज्य के साथ खायी होगी। साथ ही साथ मेन ऐसे साधन उपस्थित कर दिये, जिनके द्वारा वृत्तरे ( टीपू ) के साथ, यदि इतनी स्थायी नहीं हो तो दम से कम समयोचित, यन्त्रि करना सम्भव हो गया।"

''मेने श्रावका सब कुछ दिया, परन्तु श्रावने उसके इनाम में मेरा धन द्वीन लिया, मेरा श्रवमान किया श्रीर मुक्त पर श्रमियोग चलाया।'''

१ फारेस्ट, सेंच्विश्यम भाम दि स्टेट पपस, त्रि॰ १, १० २९०।

इस समर्थन की भाषा वैसी ही है, जैसी भाषा में क्स पर श्रमियोग चलावम गया था। वह जिस्ता है कि देश को उस समय शान्ति की श्रावरणकता थी, में स्वयं शान्ति चाइता था, परन्तु श्रथमान के साथ नहीं। मुझे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ राज्य की रचा के जिए जड़नी पढ़ीं। यहां पर यह प्यान रखना श्रावरणक है कि मसारों वा हहेलों ने कम्पनी के मान्य पर कर्म श्राक्रमण रहीं किया था। उपायें के बचित या श्रनुचित होने की बात लोड़कर हसमें कोई सम्बेह नहीं कि दसने भारतवर्ष में श्रमरेज़ी शक्ति को बड़ी प्रबल बना दिया। उसका शासन और चरि —हेस्टिंग्ज के समय में जिस हंग से

सासन किया जा रहा था, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ज़नीन की नीलाम करने और थोड़े काल के लिए ठेके पर उठाने का फल यह हुआ कि प्रजा पर तरह तरह के अव्याचार होने लगे। ज़नी-दार और सरकारी कर्मचारियों के अपने सतलब के लिया और किसी का ध्यान न रहा। सन् १७ ८८ में प्रजा पत्र पर में कोलामुक लिखता है कि हेस्टिंग्ज़ ने देश की फलेक्टर ग्रीर जजों से भर दिया निकका एक माझ उद्देश्य रूपया कमाना था। जहीं ये पहुँच गये वहीं इन्होंने जनता को लूट लिया। याय की ती किसी होती थी। जो सब से अधिक अन देता या जज उसी को सुनते थे। इनको रोकना तो तूर रहा, रायर्ट्स का कहना है कि मनुष्यों को अपने पह में लाने के लिए कभी कभी स्वयं हेस्टिंग्ज़ खुले तीर पर ऐसे वपायों का प्रयोग करता था, जो याद की नैतिक रिष्ट से दियत नहीं कहे जा सकते। धार जान मालकम लिखता है कि उसके ग्रासन-काल में यूस प्रया वसती थी। यह वात ठीक है कि इन दिनों ऐसे प्रत्याचारों का प्रया वसती थी। यह वात ठीक है कि इन दिनों ऐसे प्रत्याचारों का

१ देखिन, मेम्बायर्स रिलेटिन इ दि स्टेट ऑफ झर्डवा, सन् १०८६।

र नामनदास बसु, रास्त ऑफ दि निविचयन पाकर दन शंदिया, जिंव २, १०१५।

३ रावर्स, दिस्ट्री ऑफ़ मिटिश संदेया, ए० २२३।

४ मालकम, स्केच ऑफ दि पोर्श्वार्टकेल हिस्ट्रो ऑफ ग्रहिया, पृ० ४०।

रेकिना सहज न था। शासन-म्यास्था की सुधारने का हैस्टिंग्ड्र ने प्रयत स्ववस्थ किया था।

ख्यं करने में उसका हाथ खूब खुखा हुआ था, इसी लिए उसे रुपये की हर समय आवस्यकता रहती थीं। कृत्नी सनूत न होने के कारण पूसलोरी के सम्बन्ध में लार्ड मैकाले भी उसे निर्देष पाता है। पर मुजी येगम, चेतिसंह तथा प्यासकृदीला से उसे जो रकृमें मिलीं थीं, उन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। यह धात ठीक है कि चेतिसंह तथा नवाय की रकृमें उसकी जेय में नहीं गई; पर इससे यह निर्देष नहीं माना जा सकता। चेतिसंह का रुपया प्रयोग माने से कम्पनी को देना 'सेलेक्ट कमेटी' की राय में एक प्रकार का घोला था। नवाय की रकृमवाले कुछ मामले की तायल ने 'से तरह से दुरविभीतारहिल' चतलाया है।

है हिरंग्ज़ की नीति तथा उसके कार्यों की बड़ी तीय काले चना की गई है। फेवल मिल न ही नहीं बिक्क मार्यों की बड़ी तीय काले चना का प्रवाद हिंदासकारों ने भी उसके कई एक कार्यों की निन्दा की है। येवरिज का कहना है कि वह बड़ा प्रमुखी था जोर प्रायः चालवाज़ी से काम लेता था। दे हिरंग्ज़ के समर्थन में सबसे अधिक ज़ोर इस बात पर दिया जाता है कि वसे बड़ी किंदिन में काम करना पड़ा था। मिल ने भी हसकों माना है। परन्तु साथ ही साथ वह भी प्यान में सबना चाहिए कि वहुत सी किंदिन हायां सबसे करना वाहिए कि वहुत सी किंदिन हायां सबसे करकी पैदा की हुई थीं। इससे सन्देह नहीं कि वह बड़ा नीतिनिपुण्य था। उसको दिमाण बड़ा तो आब सर पढ़ने पर उसकों बड़ी दूर की स्फती थी। धैयों चीर साहल की उसमें कमी न थी। विपत्ति-जाल में वह की उसमें पांहिन की। अभिया के समय पर उसके के विद्रा की हुई की केंद्र ने की विद्रा की सम्मार्थ पर उसके कुने और उत्तिन्त करने के लिए कोई बात उठा न रखी गई, पर वह सरामार्थ तथा जाना रहा।

१ बेबरिज, हिस्ट्रा ऑफ शहिया, बि॰ २, १० ६५१-५४।

उसके सासन में दोप थे, उसके वपाय निन्दनीय थे, उसके सिद्धान्त नैतिक दृष्टि से उच्च न थे, इन सब बातों की मानते हुणू भी यह कहना पड़ेगा कि वह वडा प्रतिभाराजी मनुष्य था। पग पग पर बाधाएँ होते हुणू भी उसने भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की नींच का ऐसा दृढ़ बना दिया कि जिस पर श्रागे चलकर साम्राज्य का निर्माण हो सका।

सरं जान मैक्फ्सनेन — डेस्टिंग्ज़ के जाने पर कांसिल के बड़े मेम्बर मेकफ्सने को बाजें मिला। यह पहले मंदरास में काम करता या, पर वहाँ से निकाल दिया गया था। अर्काट के ननाव ने इसकें। अपना गुप्त दूत बना- कर हेंग्लैंड-सरकार के पास जेना या। वाद में कम्पनी के सवालकों ने इसकें फलकता की कींसिल का मेम्बर बना दिया था। सेना का १० लाल दिया याकी या, उसकें। इसकें जुका दिया था। सेना का १० लाल दिया याकी या, उसकें। इसकें जुका दिया था। सेना का १० लाल दिया याकी या, उसकें। इसकें जुका दिया की भी यह जुझ सहायता करना याहता था, पर हेस्टिंग्ज के विचारों का ज्यान रखते हुए, उसके उसकी नीति में परिवर्तन करना उचित नहीं समका। इसी समय सुगल सम्राट के नाम से माहादनी सिन्थान ने कींगोंजा से कर माना, पर मेकफर्सन ने साफ जनाव दे दिया। लाई कानंवाखित का कहना है कि मेकफर्सन कमनोर तथा कृता था थार उसके कमाने में पूस के लेकर कमनावीर ले जाते थे। यह २० महीन तक पानीर-जनरल के पद पर रहा।

## परिच्छेद ६

## हस्तक्षेप न करने की नीति

सार्नेवालिस की नियुक्ति-पिट के इंडिया पेक्ट की नीति की काम में लाने के लिए कार्नेवालिस गर्वर्नर-जनरल कें पद पर नियुक्त किया गया। वह



कार्नवालिस

एक उच्च श्रेणी का रहेस था। समरीका के खतं-धता-युद्ध में शारकर इंग्लंड वापस था। पहले दे। बार वह गवर्नर-जनरल के पद की श्रहवीकार कर खुका था। इँग्लेंड से चलने के पूर्व उसने 'रेग्युखेटिंग ऐक्ट' के एक बड़े दीप की दर करवा लिया। उस ऐक्ट के श्रमुसार गवर्नर-जनरल कैंसिल के सर्वेषा श्रधीन था. जिससेशासन में बड़ो धड़चने पड़ती थीं, जैसा कि हेस्टिंग्ज़ के सम्बन्ध में दिखलाया जा चुका है। अब

न्त्रावस्यकता पड़ने पर कासिल के विरुद्ध भी काम करने का अधिकार गर्थनर-जनग्ल की दे दिया गया। सन् १७८६ में कानेवालिस भारतवर्ष पहुँचा।

नै[करियों का सुधार--भारतवर्ष पहुँचने पर कार्नवालिस ने देखा कि कम्पनी के कर्मचारिया में बस खाने का बाज़ार गरम है। बनारस के रेजी-डेंट का मासिक वेतन तो एक हजार रूपया था, पर उसकी सालाना श्रामदर्ना चालीस हजार रुपये से भी श्रधिक थी। कहने के लिए तो कम्पनी के कर्म-चारिये। का निजी न्यापार बन्द है। गया था, पर शायद ही कोई ऐसा कलेक्टर रहा होगा, जो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के नाम से व्यापार न करता है। इस ध्यापार में वे लेाग, बज श्रोर शासक की हैसियत से, तरह तरह के दवाद दालकर चनुचित लाभ उडाते थे। संचालक भी इस श्रीर श्रधिक ध्यान क्रमंचारियों की सक्यत्ति से वे स्वयं लाभ उठाते थे। कार्न न देते थे। वालिस लिखता है कि इसका रोकना तो दूर रहा, वे लूट में अपने मित्रों की हिस्सा दिलाने के लिए लड़ा करते थे। इन दिना कर्मचारिया का चेतन बहत कम था, पॅशन मिलने की प्रधा न थी, इसलिए जब तक वे भारत में रहते थे, उनको धन बटोरने की ही चिन्ता रहती थी। इस दोप की दूर करने के लिए कार्नवालिस ने कलेक्टरों तथा बड़े बड़े श्रमसरी का वेतन बढ़ा देश ही उचित वपाय समका। बहुत जिला-पढी के बाद संघालको ने उसकी राय की स्वीकार करके वेतन बढाने की खाहा दे दी। नेकिरी के सम्बन्ध में वह सिकारिरो। का पड़ा निरोधी था। इस मामले में वह इंग्लेंड के राजक्रमार तककी न सुनताया।

अद्भालतीं का प्रविन्ध — क्लेक्टर के हाथ में न्याय, शासन तथा माल तीना विभागी के रहने के कारख अधिकारी का वहा तुरुष्येग होता था। माल भीर शासन के मामलें। में क्लेक्टर ही खपराधी होता था धोर यही न्याय करता था। ऐसी दशा में प्रजा के साथ क्यां न्याय ही सकता था? इस दोप को दूर करने के लिए दसने इन विभागों का खलग अलग कर दिया। क्लेक्टर के हाथ में नेवज माल का महकमा रह गया, न्याय से उसका कोई सम्बन्ध न रहा। दीवानी विभाग में होटे होटे मामलें। को तय करने के लिए सदर अभीन और मुंसिकों की श्रदालतें खोलां गई। उनकी श्रपील के लिए तिला जज की श्रदालत रखी गई। यह जज श्रगांज होता था, जो 'श्रसेतरें। यह जज श्रीत होता था, जो 'श्रसेतरें।' वह जज श्रगांज होता था, जो 'श्रसेतरें।' यता से निर्णय करता था। इसकी श्रपील के लिए कलकता, परना, बाका श्रीर मुशिंदाचाद में चार प्रान्तीय श्रदालतें स्थापित की गई। इनके श्रंगरेज़ जर्जों के साथ भी हिन्दुस्तानी 'श्रदोसर' रखे जाते थे। इन प्रान्तीय श्रदालतों की श्रन्तिम श्रपील कलकचा की 'सदर दीवानी श्रदालत' में होती थी, जिसमें गर्वनंर-जनर ल श्रीर कैंसिल के मेन्यर चैठते थे।

फ़ोजदारी का काम भी इन्हीं दीवानी खदालतों के सींपा गया। नायय नाज़िम की फ़ीजदारी के मुक्दमें करने का खिकार नहीं रहा। खंगरेज़ जन दीरा करके ये मुक्दमें सुनते ये। इनकी खपील 'सदर निज़ामत खदालत' में होती थी। मुसलमानी कृत्यून से इन दिनों भी काम होता था, पर उसके फई एक फडोर दंड हटा दिये गये थे। कानवालिस ने अदालतों की सहायता के लिए निवमों का एक संग्रह भी सैवार करयाया था, जो 'कानवालिस के क्षा एक संग्रह भी सैवार करयाया था, जो 'कानवालिस के क्षा के नाम से मसिक हैं।

हैस्टिंग्ज ने पुलिस का काम कीजदारों और धानेदारों के हाय में ख़ेाद रखा धा, परन्तु धानित स्थापित रखने का भार खषिकतर ज़मीन्दारों के ही मध्ये धा। कानैवालिस ने इस काम को भी कन्दानी के ख़बीन कर खिया। इसके खिय कई पक धाने ख़ेला दिये गये, जिनमें हिन्दुस्तानी दारोगा रख दिने गये। इस लोगों का मेतन २० या २२ क्षणा मासिक से खिक न होता था। इस मेतन के अशिरिक किसी चार या डाकू के पकड़ने पर दस रुपया इनाम थी। खोरों का माल पकड़ने पर कुछ कमीधन मिलता धा। तीन चार सी मील में कहीं एक धाना होता था, जिसमें २२ या २० खियाडी रहते थे। इनने लिए इतने यहे हलके में पूरी देख-माल करना खसमा था। चेतन कम होने पे इतने खोर हलाई मान के लालव में पड़कर दारोगा धदमाओं की करेवा मले आद-मियों की ही खिक तंत्र करता था।

भारतवर्ष के लिए कार्नवालिल की न्याय-स्ववध्या वदी वटिल थी। साधा-रचा प्रमा के प्राचीन पंचायत या देशी खदालतों का ही ढंग सीता थीर सुगम जान पद्ता था। उसमें विदोप क्वांन था, वादी प्रतिवादी स्वयं धरनी वात न्यायाधीय की सहज में समम्मा सकते थे। परन्तु इव खदालतो के पेचीदा कानून-कायदों का प्रजा को ज्ञान न था, दूसरी थ्रार खँगरेज जजों को भारतीय रीति-रिवाजों का पता न था। इसिंबए विना वकील के काम चलाना थ्रम भ्रम्ब हो गया। बकीलों के मेहन्ताने के खितिरिक खदालतों में बहुत ती नई फीर्से पढ़ने लगीं, जिनसे मुक्दमा का सन्धं बढ गया थ्रीर न्याय में भी ग्राधिक समय लगने लगा। इन दोगों से कार्नमिलिल खनियह न था। कम्पनी का लखों आर समय कथाने के लिए इसने दूसरे ही कायदे बना दिये थे, जिनके ध्रमुसार विना किसी प्रकार के कगड़ी में पढ़े हुए कम्पनी का काम सहज में निकल जाता था। इस पर इतिहासकार मिल डीक पूछुता है कि किस सिद्वान्य के श्रमुसार सुलम श्रीर सुकान न्याय सरकार के लिए विवन, पर प्रजा से लिए श्रमुखित, सममा गया ?

यंगाल के ज़मीन्द्रार—सुयली के शासनकाल में किसान प्रयनी पेदावार का नियत माग राज्य के लगान के रूप में देवा था। यह लगान प्राप पांव के सुविधा मा आमिकी द्वारा वसूल किया जाता था। इस तरह राजा थ्रीर रेयत में सीचा सम्यन्य था। जगान वसूल करने के लिए देश में श्रविकतर हमी

१ कार्नैवाल्सि, करस्पार्डेस, स० रास, जि० १, ५० २८२।

प्रवन्ध से काम लिया जाता था । बदी बदी जागीरों में किसानें से जागीरदार लगान बस्ल करते थे थीर एक नियत रक्त मालगुजारी के रूप में राज्य के देते थे । कहीं कहीं लगान बस्ल करने का ठेका भी दिया जाता था । ठेके दारों की धामदनी पर एक नियत कमीशन मिलता था थीर वहाँ बाक़ी का हिसाब राज्य की देना पढ़ता था । सुग बासन-व्यवसा विशव़न पर ठेके हिसाब राज्य की देना पढ़ता था । सुग बासन-व्यवसा विशव़न पर ठेके दारी की ही प्रथा धाधिक चल पढ़ी । बहुत से ठेकेदार मीलसी है। गये धीर वं भी ज़मीनदार कहलाने लगे । ये जोग भी जागीरदारों की तरह राज्य की एक वंभी ज़मीनदार कहलाने लगे । ये जोग भी जागीरदारों की तरह राज्य की एक वंभी रक्तम देने लगे । इन दिनों 'ज़मीन्दार' शब्द का कोई स्पष्ट धर्म न था । जागीरदार और राजा, मोलसी सुरिक्या, धामिल धीर वये तथा पुराने ठेकेदार समी ज़मीनदार कहलाने ये ।

विपारेजों को दीवानी मिलने पर सालाना बन्दोबस्त होने लगा थीर प्रधारेजों को दीवानी मिलने पर सालाना बन्दोबस्त होने लगा थीर ठेके नीलाम होने लगे। जो सबसे खिथक देता या, उसी को ठेका मिलना या। रैयत से उसका कुछ सन्धन्य है या बहीं, इसका कोई विचार न होता या। कभी कभी खँगरेज़ भी ठेका ले लेते ये थीर जुमीन्दार कहलाने लगते या। कभी कभी खँगरेज़ भी ठेका ले लेते ये थीर जुमीन्दार कहलाने लगते यो। ठेकेदारी को फेबल धन बटीरने की चिन्दा रहती थी, प्रजा की थीर उनका कभी प्यान भी न जाता था। उनके गुमारतों लथा कारिन्दों के थाया-चार से प्रजा पीड़ित है। रही थी थीर चामदनी बराबर घट रही थी।

इस्तमरारी वन्दीवृस्त — कानैवालिस जब भारतवर्ष प्राया तथ इसने देखा कि मालगुज़ारी की यदी भारी दक्कम वाकी पदी हुई है। हेस्टिंग्ल इसने देखा कि मालगुज़ारी की यदी भारी दक्कम वाकी पदी हुई है। हेस्टिंग्ल के समय में, नीलाम की वही वही बोलियाँ वोलकर, यहती ने ठेढे धपने के समय में, नीलाम की वही वही वेलियाँ देने में श्वसमर्थ थे। उनके कारिन्ये नाम ले लिये थे, पर वे उतना रुपवा देशे की की दुरी दशा हो रही थी। प्राच के साथ वहां कठोर वर्गों वकती की छी होरी दशा हो रही थी। प्राच के साथ वहां कठोर को लिय उसने वान रोग को, जो एक दोला थी। श्वस की नियं पर भर्मी सिविजियन था, नियुक्त किया। जान रोगर ने वड़े परिश्रम से जीय-पर भर्मी सिविजियन था, नियुक्त किया। जान रोगर ने वड़े परिश्रम से जीय-पर स्थान करने की लिय वन्दोयस्त करने की सलाह दी, परन्तु कानैवालिस लाल करके दल वर्ष के लिय वन्दोयस्त करने की सलाह दी, परन्तु कानैवालिस ताल करके दल वर्ष के लिय वन्दोयस्त करने की एक रहम सदा के लिया निरंपत तरसे सहस्तत न हुआ।। वह मालगुज़ारी की एक रहम सदा के लिया निरंपत वरसे सहस्तत न हुआ।। वह मालगुज़ारी की एक रहम सदा के लिया निरंपत वरसे सहस्तत न हुआ।। वह मालगुज़ारी की एक रहम सदा के लिया निरंपत

ज़मीन्दार खेती की वन्नति का प्यान नहीं रस्ते हैं। कम्मनी की एक तिहाई
मूमि पर जंगल खड़े हैं। नुमीन्दारों को यदि यह विश्वास हो जायगा कि मालगुज़ारी नहीं घड़ेगी, तो वे जंगलों को कटवाकर उस भूमि पर रोती करवाने
लगेंगे। इस वर्ष के वन्दोकस्त से उनकी पूरी दिखनमई न होगी।
इसके प्रतिरिक्त सरकार को बार कर उन्दोक्त का कंकर न करना पड़ेगा प्रीर
उसकी घामदनी सदा के लिए निश्चित हो जायगी। घरनी धामदनी वड़ाने
के लिए ज़मीन्दार रोती को उन्नति करेंगे खोर मना के सुला का प्यान रखेंगे।
ईसलें ज़मीन्दार रोती को उन्नति करेंगे खोर मना के सुला का प्यान रखेंगे।
ईसलें जनस्कार ने कांगवालिस की राव को मान लिया और सन् १७६६ से
थंगाव प्रदार तथा स्तान के हलाके में भी यही बन्दोवस्त कर दिया गया। यह
प्रवस्य ज़मीन्दारों के साथ किया गया था, इसलिए इसकें। 'ज़मीन्दारों
वर्षीवस्त' भी फहते हैं।

सरकार की हानि—इस्तमसारी बन्दोबस्त से सस्कार की बड़ी हानि हुई। कुछ दिने में बंगाल की दशा सुबर गई, रोती भी प्रधिक होने लगी, पर सरकार का उससे कोई लाभ नई हुया। उसके प्रधा तक यही पँजी हुई रक्षम सिलती है। इतिहासकार दिस्प का कहना है कि इस व्यवेशक सरकार को ६ कोंस करना सालाना का घाटा सहना पदता है, तिसको भारतवर्ष के क्षन्य प्रान्त पुरा करते हैं। इत सामने में कानेवालिस ने वधी गर्मा है जो विश्व जान शेश की ला सामने दस साल तक इतना स्थायी प्रवन्य कि जात हो। वने समय में रोती की श्रीक श्रीक दशा का पता सम नाता थीर ज़मीन्दारों की पूरी धामदनी मालूम हो जाती, जिससे सरकार की इतना स्थाया प्रदा पादा न सहना पहना। इस परनीवस्त से माल्युवारी में रसे एक पैसा भी बढ़ाने का प्रधिकार ही रही। इस पर्वाचित्र से माल्युवारी में रसे एक पैसा भी बढ़ाने का प्रधिकार ही रही।

ज़ामीन्द्रिं का लाभ — इन बन्दोबस्त से सबसे अधिक लाभ ज़मी-न्दारी का दुमा। ये थव ज़मीन के माजिक हो गये। जिन तस्मीना पर मालगुज़ारी पांची नाई थी, उनमें कई गुनी आमदनी वढ़ गई। यह सब दयवा बन्हीं की नेवी में जाने लगा। परन्तु इस बन्दोबस्त से पहले बनका भी जुक्मान हुआ। कानैवालिय ने यह नियम यना दिया या कि मिंद समय पर मालगुनारी यम्ल न हो, तो ज़मीन्दारी ज़न्द करके जीलाम कर दी जाया करें। यह यहा कठेत दंड था। मुगलों के समय में मालगुनारी शदा न करने के लिए कभी कभी ज़मीन्दारों को कोड़े तक सहने पड़ते थे, पर उनकी रोज़ी न छींगी जाती थी। कानैवालिस के हस कठेर नियम से राजशाही, दीनाजुए और निद्या के प्राचीन राजधराने नष्ट हो गये। ज़मीन के मालिक हो जान से ज़मीन्दारों के जसके रहन-यब करन का भी अधिकार मिल गया। इससे स्वर्क में उनका होष खुल गया और ज़मीन्दारियां, कुर्ण होकर नीलाम होने लगीं। इन सब बातो का परिवास यह हुआ कि थोड़ हो का से परााल के पुराने रहेंसे की श्रेषी चष्ट हो गई धीर वनकी जाह पर ऐसे लोग ज़मीन्दार बन गये, जिनका रेयल से कोई सम्बन्ध न था।

प्रजा पर प्रभाव--इस बन्दोबल से कार्नवालिस रेवत की दशा भी सुवारना चाहता था, पर वास्तव में इसका परिवाम उल्दा हुया। शताबिये। क सम्बन्ध से प्रराने जमीन्दारी की प्रजा से कुछ स्नेह था, पर नये जमीन्दारी में इसका पूरा श्रभाव था। वे स्रोग बड़े बड़े गहरों में रहकर श्रानन्द में पड़ गये ग्रीर इनके कारिन्दे प्रजा पर मन-माने श्रत्याचार करने लगे । काश्तकारी की वेदावल करन का श्रधिकार भी ज़मीन्दारे। की दे दिया गया'। इस ष्यधिकार का बरावर दुरुपयोग होने लगा। इसका ५ल यह हुआ कि कितने ही फारतकारे। की जमीनें, जो बहुत दिना से उनके पास थीं. भोर जिनमें एक प्रकार से बनका मोरूसी हक हो गया था, बनके हाथ से निकल गईं। लगान बाधने के समय पर पेदावार का पता कानूनगी के कामजात से लगता था। यथ यह पद भी तोड़ दिया गया और पटवारी जमीन्दारें। के नेकर होकर उन्हीं का पद करने लगे। जमीन्दारें। के ग्ररयाचार का बदला लेने के लिए कारतकार कभी कभी लगान देना यन्त कर देते थे। वे जानते थे कि समय पर मालगुज़ारी न दे सकन सं जमीन्दारों को अपनी जमीन्दारी से हाथ धाना पहेगा । इसका फल यह होता या कि दोना में नरावर ऋगद्दा हुआ करता था। ज़र्मी-

न्दार श्रीर कारतकारों में 'पटा' श्रीर 'कृष्कि तत' का कोई ठीक प्रवन्त न होने से कारतकार की रचा का कोई त्याय न रह यया। सन् १८४६ में इनकी रचा के खिर एक नया कृत्न बनाना पढ़ा। इस्तमरारी बन्दोश्स का सिद्दान्त श्रवस्य ठीक है। पर कई वाती का प्यान न रखने तथा जन्दी करने के कारण इस बन्दोबस्त में बहुत से दोप रह गये।

व्यापार की अवनति-कम्पनी के कर्मचारिया के भलाचार से पीदित होकर जुलाहे अपना काम खेाड़ रहे थे, इसका उल्लेख किया जा खुका है। इस समय कपड़े के व्यापार की एक और धका लगा। हिन्दुस्तानी कपड़े का व्यवहार इँग्लेंड में प्रठारहवीं राताब्दी के प्रारम्भ से ही बन्द कर दिया गया या, पर कम्पनी के द्वारा यह माल इंग्लेंड होकर यूरोप के अन्य देशे। से जाता था। इँग्लेंड मे तभी से सूती कपड़ा बनाने का प्रयत हो रहा था। इससे देश का ही काम न चलता या. वल्कि यह कपढ़ा बाहर भी भेता जाता था! सन् १७६४ तक बाहर जानेवाले कपड़े की तादाद ग्रथिक न थी। प्रन्य देशे। मे भारतवर्ष का ही बढ़िया माल अधिक खपता था। इधर बीस-पत्तीस वपीं में कई एक नई कलों का खाविष्कार हो नया, जिनसे सूती कपड़ा वहत भ्रच्छा बनने छता। सन् १७८३ मे विजायती तंत्रेय का नमुना यंगाल भेता गया। करपनी की सामदनी पूर्वीय व्यापार से होती थी, उसका हित भारत-वर्ष में कपदा बनाने की कला की रचा करने में था, पर तब भी उसका ध्यान इसकी श्रीर नहीं गया। इसके कई एक कारख थे। वह खेगरेज़ी की संस्था थी. जिनका ग्रपने देश के हित का सदा ध्यान रहता है। पालाँमेट का उस पर पूर्ण श्रिपकार था । हैंग्लेंड की जनता देश के व्यापार की बढ़ाना चाहती थी, उसके प्रतिकृत जाना कम्पनी की शक्ति के बाहर था। इसके श्रतिरिक्त हिन्द्रस्तानी माल पर इँग्लैंड में बराबर चुगी बढ़ती जाती थी, जिसके कारण इसकी अन्य देशों में भी भेजने से कोई लाभ नहीं होता था। इन्हा कारणां से हिन्द्रसानी कपड़े भी बलति के बजाय सन् १७८३ में कम्पनी के सवालको ने मेचेस्टर के . माल की खपाने के लिए लिख मेजा श्रीर श्रमरेज़ कारीगरों की सहायता करने के लिए बगाल, मूरत तथा भड़ोच से हुई भी मँगाना प्रारम्भ कर दिया।

क्रांस में भी हिन्दुस्तानी माल बहुत चलता था। भारतवर्ष में क्रासीसिया का व्यापार चीपट ही हो नवा था, इसलिए वह माल हुँग्लेंड होकर जाता था। क्रांस में राजिप्लाय होने पर हुँग्लेंड से उसका व्यापारिक सम्वन्ध हुट गया थार वहाँ भी हिन्दुस्तानी कपढ़ा जाना बन्द हो गया। नेपोलियन के साथ युद्ध छिड़ने पर हुँग्लेंड में हिन्दुस्तानी कपड़े की चुंगी २० पीड सेकड़े से पड़ाकर ६० पीड कर ही गई। इस तरह कपड़े का रीज़गार बन्द होने लगा भीर विलागती माल की खबत बड़ने लगी। सन् १७०६ में लाभ दायक न होने तथा बन्द "कहंबेड में सावी पदा बनने लाभ होने तथा बन्द वा बने कर दिया गया। इंग्लेंड में सावी पदा बहुना बनने लगा कि बीगोज़ महिलाओं ने रोगमी कपड़ का ब्यापार भी मन्दा एक गया।

इस समय तक भारतवर्ष से याहर माल भेगने बीर यहाँ से माल लान का प्रिषकार केवल कम्पनी ही की था। सन् १७६६ के नये याझापत्र से पालाँतर ने चन्य प्यापारियों की भी थोड़ा यहुत स्वापार कर की पाछा दे दी। कलकड़े में पैंक खुल जाने से पारतं व्यापारियों की वड़ी सुविधा हो गाई। सन् १७६५ में कानैयालिस ने भारतवर्ष में भी चुगी उठा दी धीर खेकियों की ठीड़ देने के लिए पाछा दे दी। सन् १७६७ में उसने जुलाहों की भी मुक्त कर दिया। दादनी देकर मुनका लिखाने की प्रधा की विलक्षण उठा दिया बार चाहै लिसके हाथ माल पंचने की साहा दे दे। देश का निवी व्यापार कम्पनी की नीति के कारण पहले ही चीपट हो चुक या, इसलिए इन मुधारों से इस समय कोई लिखेय लाभ न हुया।

मेसूर का तीसरा युद्ध — अंगोजों से सिन्ध है। जाने के बाद है टीपू का घमड बहुत बढ़ गया। वह अपने को 'सुलतान' कहने लगा थो मराठों से अकारख ही मिद गया। इस पर सन् १०५० में मराठों ने निज़ाम से मिलकर टीपू को ऐसा दवाया कि बसे कुछ देश और ३० लाल रुपया देकर अपनी रहा करनी पढ़ी। यदापि टीपू और अयरेजों में सन्धि भी, तब भी दोना एक बूबरे से जलते थे। इयर कानेजालिस ने एक ऐसा काम किया कि जिससे टीप् श्रेंगरेज़ों से बहुत चिंढ गया। सन् १७६८ में निजाम के साथ श्रेगरेज़ों की जो सन्धि हुई थी, उसमें हेदरश्रकी विद्रोही ठहराया गया था

श्रीर यह कहा गया था कि उससे यदि कर्नाटक यालाधाट सिल जायगा तो वह धॅगरेजों की दे दिया जायगा, उसके लिख उन्हें सात लाख साल का 'पेशकश' निजाम की देना पर्वगा। निजास के भाई वसालतज्ञम के मरने पर गद्धर का इलाका भी थाँगरेजों के। दे विया जावता श्रीर वे निजास की सहायता करने के लिए कुछ सेना भीर तीपे भेजेंगे। कर्नाटक वाला-घाट सैसर राज्य में था। सन् १७६६ में हैदरश्रली के साथ थीर यन १७८४ में टीप के साथ, चँगरेजो



टीपू

की जो सन्वियां हुई थीं, उनमें मान जिया गया था कि इस प्रान्त पर निज़ान का कोई अधिकार नहीं है। इसके अविस्कि मेसूर राज्य के साथ मित्रता कर जी गई थी। स्तर १७ मान से कार्नवालिय ने पुरुष्के से एक सेवर भेतकर गेट्टर पर फिर अधिकार कर जिया। इस पर निजाम सन् १७६६ की सिन्य के अनुसार सैनिक सहायता मानने जाना और सन्ति की वाही रातों को पूरा करने पर जोर देने जागा। कार्नवालिस उडे यककर में पड़ गया। निज़ाम के। अपने पष्ट में मिलाये रखने के लिए उसने लिख भेजा कि यदि कनांटक यालाघाट कभी अँगरेज़ों के हाथ था जायमा, तो निज़ाम का ध्यान रखा जायमा। सहायता के लिए एक थँगरेज़ी सेना भी भेजी जायमी, पर यह सेना कर्मनें के किसी मित्र के विरुद्ध काम में न लाई जाय। मित्रों को सूची में मराडा, कर्माटक थीर अन्य के नवाब बज़ीर तक का नाम लिख दिया गया, पर टीपू का कहीं भी ज़िकर न किया गया।

इस पर टीपू बिगड़ गया। सन् १७८४ में जो कृतन्त पालांमेंट ने पास किया था, उसके धनुसार बिना संचालकों की धनुमति के गवर्तर-जनरल को किसी देशी शिक के विरुद्ध सन्धि करने का खिकार न था। इसको टालने के लिए ही निज़ान को पत्र लिखने की चाल चलनी पद्गी। उफ़ लिखता है कि इस वत्र की चाल से तो खुले और पर टीपू के विरुद्ध सन्धि कर लेना ही अच्छा था। इघर टीपू ने त्रावखकोर पर आक्षमण कर दिया। प्रावणकोर राज्य कम्पनी का मिन्न था। उसकी रहा के लिए टीपू के साथ लड़ना पिट के इंडिया ऐक्ट के विरुद्ध न था, इसलिए कार्नवालिस को धन लखे तीर पर यह की घोपणा करने का धनसर मिल गया।

कोई कान्ती बाधा न रहने पर उसने निज़ाम और पैरावा के साथ टीपू के विरुद्ध सिन्ध कर जी। टीपू इस सुद्ध के लिए वैवार न था। उसके गुन्त भाव चाहे जो कुछ रहे हो, इस समय तक वह सन् १७५५ की सिन्ध के दिरुद्ध न गाया था। त्रावयकेर के विषय में उसका कहना था कि उस राज्य ने दो स्थाने पर अधिकार कर लिया था। ये स्थान कोचीन के थे, जो मैस्टर राज्य के प्रधीन था। इसके उत्तर में खातरेजों की सलाह से त्रावयकेर राज्य की जोर से कहा जाता था कि ये दोनो म्थान उन्न लोगों से मेख लिये गये थे। इसके पहले ये पुत्तालियों के पास ये और उनसे कोचीन का कोई सम्बन्ध न था। टीपू इस प्रस्ताकों लिखा-पढ़ी करके तन करना चाहता था, पर कार्नवालिय न लढ़ना दिस्ता करने के लिए मह-साम करना पत्तरे हालेड के कार्नवालिय के कई डाट सुनर्ग पड़ी धार पदन्यान करना चहना करना वहा अपनेर बनाया गया, ससके स्थान पर मेडीज गयनेर बनाया गया, तिसने

गवर्नर-जनरल के आज्ञानुसार युद्ध की तैयारी प्रारम्भ कर दी। प्रावसकोर का भगड़ा तो केवल एक बहाना था। मराठे तथा निज़ाम को टीपू के विरुद्ध देखकर उसको दवाने का कार्बचालिस वह सबसे अच्छा अवसर समस्ताा था।

जनरल मेडोज़ ने डिंबीगल छीन लिया। वम्बई की श्रोर से एक दूसरी सेना ने ब्राकर मलायार पर श्रविकार कर लिया, परन्तु रसद् की कमी श्रीर बरसात है। के कारण कोई शहरी लड़ाई न हुई। दिसम्बर सन् १७६० में स्वयं कार्ने-वालिस सेनापति वनकर श्राया और उत्तमें बंगलोर छीन लिया। मराठों की तेसा ने धारवार से टीपू की सेना की निकाल अगाया और दूसरी कीर निजाम ने एक फ़िले पर फ़ज़ा कर लिया। सन् १७६२ में कार्नवास ने श्रीरंगपद्दन का थेरा डाल दिया, तब विवय होकर टीपू को सन्धि का प्रस्ताद करना पढ़ा।

श्रीरंगपट्टन की सन्धि-कार्नवाबिस भी इस युद्ध की भ्रधिक न बढ़ाना चाहता था। निज़ाम धीर मसडों पर उसका पूरा विश्वास न था. फांस से जबाई छिड़नेवाली थी, सेना में बीमारी फैली हुई थी थीर कम्पनी के संचालक सन्धि के लिए उत्सुक थे। बहुत दिनों तक सन्धि की शर्ते तथ होती रहीं, भन्त में मार्च सन् १७६२ में सन्धि हो गई। इस सन्धि के शतुसार टीपू की अपने राज्य का आधा भाग और तीन करेड़ रूपया देना पढ़ा। यह रुपया धीर राज्य श्रेगरेज़, मराठों तथा निज़ाम ने प्रापस में चाँट लिया। मराठों को तंगभद्रा नवी तक का प्रदेश मिल गया । कड़ापा शस्त निज़ान के हाथ था गया। भँगरेज़ों के मीसूर के पश्चिम में मलाबार थीर कुर्ग, दक्षिय में डिंडीगल चार पूर्व में सेलम निवे के कुछ भाग मिल गये। इनके मिल जाने से यम्बई तथा नद्रास के श्रहाते बहुत बड़ वये थीर लवभव ४० लाख रुपये साजाना की श्रामदनी है। गई। इन ज़िलों के निकल जाने से टीपू चारों श्रीर से घिर गया थीर परिचम में उसके लिए समुद्र का मार्ग वन्द हो। स्था। तीन करें। इ रुपये के श्रतिरिक्त अपृत्तरों को षांटने के लिए तीस लाख रुपया टीपू से 'दरबार एवं' के नाम में बीर मांगा नया। वह उस समय डेड़ करोड़ से बचिक रूपया न दे सका, बाक़ी के लिए उसकी श्रपने दो चेटे फ्रारेजों के पास धन्यक स्टान पढ़े। इस रुपये का उसने ब्रीक समय पर

श्रदा कर दिया। इस युद्ध के परियाम के विषय में कार्नवालिस का लिएना है कि ''पिना श्रपने मित्रों की शक्ति इसनी बढ़ाए हुए कि जिससे किसी प्रकार का भय हो, इसने श्रपने शत्रु के। निर्वेल बना दिया"।

क्रनीटक और अवध-कर्नाटक के नवाब पर कम्पनी का बहुत देना हो गया था। दोहरे शासन के कुफल यहाँ भी दिखलाई दे रहे थे। तलवार धगरेज़ों के हाथ में थी धीर रुपया वसल करना नवाब का काम था। धंगरेज़ धक्सरों के। वद्दी बड़ी दावतें थार बहुमूहव भेंटें खेने में किसी प्रकार का संकोच न था। सेना का खर्च चलाने के लिए नवाब की बड़ी बड़ी रक्सें कुई जैनी पडती थीं। अंगरेज महाजन उससे मन-माना सुद खाते थे। पाल बेनज़ीएड नामक एक अंगरेज ने तो राज्य की कल भाष की हरूप करने का ही विचार कर लिया था। उसका कम्पनी के संचालकों पर ऐसा प्रभाव था कि यह नवार के करें की जांच कभी न करने देता था। कार्नवालिस के थाने पर सन् १७८० में नवाब के साथ फिर एक नई सन्धि की गई। उमकी रचा धोर शासन में सहायता करने के खिए धँगरेज़ी सेना बढ़ा दी गई। नवाब ने उसका कुल लर्चा देना स्वीकार किया। साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि यदि नवाश समय पर रुपया न दे सके, तो मालगुज़ारी करंगनी की निगरानी में वसूल की जाया करें। समय पर रूपया देना नवाय के लिए श्रसम्भव था। मेसूर से लड़ाई छिड़ने पर सन् १७६० में कानैवालिस ने कर्नाटक का शासन कम्पनी के हाथ में ले लिया । मालगुज़ारी यसूज करने के जिए खंगरेज बक्सर रस दिये गये । सवाब की क्षेत्रल हिसाब देखने का अधिकार रह गया । यह प्रश्न्य सन् १७८७ की सन्धि के विरुद्ध था. परन्तु कार्नवालिस का कहना था कि लड़ाई के समय में कर्नाटक का शासन विषयी नवाब और उसके खयेग्य अकुसरों के हाथ में छोडना न उसी के लिए हितकर था थोर न कम्पनी ही के लिए। लडाई समाप्त होने पर यह तय कर दिया गया कि बब कमी युद्ध खिडेगा, कर्नाटक का इसी प्रकार से शासन किया जायगा।

१ कार्नवालिस, करस्पार्डेस, जि॰ २, ६० १५४।

२ मालकम, हिस्ट्री ऑफ़ शंडिया, बि॰ १, ५० ९२--१०१।

श्रवध के नवाब बज़ीर की दशा भी कर्नाटक के नवाब की तरह थी। उस पर भी कम्पनी का बहुत देना है। गया था। उसके राज्य की रचा के लिए ग्रॅगरेज़ों की एक बड़ी सेना रहती थी। इसके अतिरिक्त मालगुज़ारी वसूल करने में सहायता देने के लिए भी एक सेना रहती थी। श्रॅगरेज़ श्रफ़सर नवाद से खुर बहुमूल्व भेटें पेंठते थे । कई एक व्यंगरेज़, जो कम्पनी के नीकर नहीं थे. पर संचालको चोर मंत्रियों के रिश्तेदार वा मित्र थे, ग्रवध में नाम मात्र के लिए नवाय की ने। हरी कर लेते थे और थोडे ही दिनों मे माला-माल है। जाते थे । कभी कभी धँगरेज़ चकुसर माखगुज़ारी का देका जे लेते थे भीर प्रजा की मनमाना चुसते थे। 'गोरखपुर के ब्रह्माचारी' हैने का नाम प्रसिद्ध है। करपनी का इस कोर कोई प्यान न या और इन अंगरेज़ी की प्रवध से बाहर निरालना नवाव की शक्ति के बाहर था। नवाब की राज-मैतिक निर्वेत्तता के कारण उसकी आर्थिक दशा न सुधर पाती थी और दिन प्रतिदिन भगरेजो पर उसकी निर्भरता बढती जाती थी। सन १७८४ में हैस्टिंग्ज के वचन देने पर भी फ़तहगढ़ से श्राँगरेज़ी सेना नहीं हटाई गई। कार्नवालिस के त्राने पर नवाब ने अपने विश्वासपात चोर येग्य सचित्र हेता. वेगर्ला के कलकत्ता मेजा, पर वहां से भी जवाब मिला कि नवाब सथा काएनी की रचा के लियु अवध में अगरेज़ी सेना का रहना नितान्त आवश्यक है। हैदरवेगला के बहुत कुछ कहते सुनने पर कार्नवालिस ने यह स्वीकार किया कि नवाव को ४० लाख रुपया साल से ऋधिक न देना पड़ेगा। रेजी-देंट के। शासन में श्रधिक इसावेप न करने के लिए लिख दिया गया और बिना गवर्नर-जनरल की श्रनुमति के किसी ग्रेगरेज़ की श्रवध में रहने का श्रधिकार न रहा। दसरे साल एक व्यावारिक सन्धि की गई, जिसके श्रनुसार कस्पनी को श्रवध में केटियां खोलने का श्रधिकार भी मिल गया। इलाहाबाद की सन्धि के समय से यह प्रश्न टल रहा था, पर इस समय नवान की विवस हो. कर ध्रेंगरेजों की बात माननी पडी।

कार्नवालिस की वापसी--सन् १७६२ में कार्नवालिस हाँलेंड वापस पता गया। जमके जाने के पहले, हाँखेंड श्रीर कृांस में लड़ाई खिड़

जाने के कारण, पासुचरी पर फिर श्रधिकार कर विया गया। कार्नवालिस एक उच्च धेर्णी का रईस था। रुपये-पेसे के मामले में वह बड़ा ईमानदार था। टीपू से जो ३० लाख रुपया 'दरबार खर्च' के लिए मिला था, उसमे कार्नवालिस ने कोई हिस्सा नहीं लगाया था। उसकी इस ईमानदारी की मराढे तक मानते थे । तीन करोड़ हरजाने के रुपये का बटवारा धीर हिसाय-किताब उन्होंने कार्नवालिस के हाथ में ही सोद दिया था। वह सीधे स्वभाव का मनुष्य या श्रीर बहुत तड़क-भड़क तथा शान की पसन्द न करता था। उसकी ये। ग्यता के विषय में यह ध्यान रखना भ्रावस्यक है कि उसके सुधारों का सूत्रवात हेस्टिंग्ज के समय में ही हो चुका था। इस्तमरारी यन्दोबस्त की योजना क्रासिस पहले ही यना चुका था। इस सम्बन्ध में जान शोर कार्नवाजिस से कहीं ऋषिक श्रनुभवी और योग्य था। भारतवर्ष से जोडने पर भी वह भारतीय प्रश्नों में बराबर भाग लेना रहा। इँग्लैंड सरकार को उस पर बढ़ा विश्वास था। मैसूर-युद्ध में पिट के इंडिया ऐक्ट के अन्तर्गत भावों के विकद्ध काम करने के लिए उसकी कोई निन्दा नहीं की गई। उलटे वह 'मार्कुह्स' की उपाधि से विभूषित किया गया और सन् १८०४ में किर से गवर्नर-जनरल बनाकर भारतवर्ष भेजा गया ।

माह्यद्रजी सिन्धिया —सालवाई की सिन्ध के बाद से सिन्धिया का अधिक समय उत्तरी आरत में ही व्यतीत हुआ। वहा उसने डीशोयन की अध्यवता में एक बड़ी सेना तैयार की। डीशोयन एक चतुर फ़ासिसी सैविक था। इसने सिन्धिया की सेना का पारचाल दग पर संगठन किया भीर तीपलाने में बहुत इन सुधार किये। दिवनी में ग्राहुआलम नाम मान का सम्राद्धा, कुल ग्रासन सिन्धिया के हाथ में था। उसने इस प्रभुत्व से कई एक सरदार जलते थे। सन् १०८८ में उसकी अनुविखित में एक हहेवा सरदार गुलाम कृतिद ने दिवनी पर अधिकार कर विजा। उसने ग्राह में महल को बचु लुटा, वेगामें के कोड वनवाये और अमान सम्राद्ध को धाँच लिया के दिवन पर सिन्धिया ने एक सेना मेनी। गुलाम कृतिद एकड़ लिया गया थीर सम्राद का बदवा लेने के लिए अस्था करके किसी पर लटका दिया गया।

इसाईलयेग नाम का एक दूसरा सरदार, राजपूताना भागकर, वहाँ के राजायों के सिन्धिया के विरुद्ध भड़का रहा था। सन् १७६० में डीबोयन की सेना ने उस के पाटन के युद्ध में हार दिया। मिरधा के युद्ध में वीर राजेरों के भी हार माननी पड़ी। जयपुर, जोघपुर श्रीर उदयपुर के राजायों को सिन्धिया का धाधियत मानकर चीख देना स्वीकार करना पढ़ा। राजपूतों के, विरोध-कर उदयपुर के पहाने के, मान का सिन्धिया को वरावर ध्यान रहता था। उदयपुर के महाराखा के साथ उसका मिनसा का ध्यवहार था। कर्नल टाड का कहना है कि उदंद जामीरडारों के इसन करने में महाराखा के सिन्धिया के प्रतिव्वत्त ध्यान अपनी से चई सहाराखा के सिन्धिया के प्रतिव्वत्त ध्यान की से चई सहायता मिनसा । इस तरह उत्तरी भारत में सिन्धिया का धार्तक पूर्व क्य से जम गया। वर्षंड जामीरदारों की उसने तानीरें धीन सी। मानगुआरी वस्तून करने के लिए उसने गोपालराव की 'सरस्यूना' यनाया भीर उसके चीने धीयोयन तथा सीन मराठा सरदारों के स्वैदार नियुक्त करना भीर उसके चीने धीयोयन तथा सीन मराठा सरदारों के स्वैदार नियुक्त करना।

सिन्धिया के ग्राहकालम के सम्मान का बड़ा प्यान रहता था। यह उसके 'मुन्नारुखुरक' की हेसियत से उत्तरी भारत से बासन करता था। विरुती के सन्न को मराठे गष्ट न करना चाहते थे। देश की परिस्थिति को रेखते हुए उनके लिए ऐसा करना सम्मव भी न था। मुनल सन्नाटों की श्रोर से तारे देश में श्रथनी सत्ता व्यापित करना वालव में ग्रुरू ही से उनकी 'पाद-बाहों पीति' थी। दीवानी बेन में श्रगरेंजों ने भी उनहीं की नीति का अन्तरुख दिया।

श्रुँगरेज़ों के साथ सम्बन्ध — हेस्टिंग्ज की सिन्धिया बहुत मानता था। वसके घर्च जाने पर श्रारोजों के प्रति सिन्धिया का भाव कुछ बदल गया। सालवाई की सन्धि की भूल का वसकी पता लगा गया। वसके मधुरव से मगरेज़ा के भी चिन्ता है। रही थी। सन् १००० के एक पत्र में मिन्धिया-दरवार का श्रारोजों को भी चिन्ता है। रही थी। सन् १००० के एक पत्र में मिन्धिया-दरवार का श्रारोज प्रतिनिधि पृदर्शन कार्नवालिस की लिएता है कि वस पर पूरी देखनेत सत्वा वाहिए। सम्मव है किसी समय वसकी सांकि को रेकने की मावस्यकता पढ़ जाए। ऐसी दरा में किसा लड़े ही श्रापना काम निकाल

लेना चाहिए। ९ जब कार्नेपालिस की यह पता चला कि सिन्धिया के कहने से शाहस्रालम कम्पनी से कर माँगना चाहता है, तब उसने रेज़ीडेंट की लिख दिया कि सिन्धिया को यह श्रन्छी तरह समका देना चाहिए कि इसमें उसका हित नहीं है। सिन्धिया भी इसके जानता था। उसकी शक्ति बहुत कुछ ष्टीबोयन की सेना पर निर्भर थी और डीबोयन ने नीकरी करते समय यह स्पष्ट कह दिया था कि में ग्रंगरेज़ों के विरुद्ध कमी युद्ध न करूँ गा।

पूना का दरवार- यद्यपि सिन्धिया उत्तरी भारत में रहने लगा था, पर उसका प्यान दिख्छ की स्रोर बरावर रहताथा। दिल्ली में वह सपने की सदा पेरावा का प्रतिनिधि कहताथा। नाना फड़नवीस उसकी प्रकृति श्रीर इप्रभाव से श्रव्छी तरह परिचित था। वह जानता था कि किसी न किसी दिन सिन्धिया दिश्व में भी श्रपना चार्तक जमायेगा। इसी लिए उसने होलकर को उत्तरी भारत भेत्र रखा था। मैस्र-युद्ध के समय पर सिन्धिया दिख्य धाना चाहता था, परन्तु नाना फड़नवीस ने उस अवसर की टाल दिया। सन् १७६३ में होलकर की सेना को हराकर सिन्धिया पूना की ग्रोर चल पड़ा।

पूना पहुँचकर सिन्धिया ने एक बड़ा भारी दरबार किया, जिसमे उसने पेरावा का सम्राट् शाहबालम की श्रोर से 'वकील मुतलक' की उपाधि प्रदान की। इसी अवसर पर सम्राट्का पुरु वीषवापत्र पड़ा गया, जिसके द्वारा गोवध का निरोध किया गया। नाना फड्नवीस तथा कई मराठे सरदार नाम मात्र के सम्राट् की प्रदान की हुई 'वकील मुतलक' की उपाधि के विरुद थे। उनका मत था कि शिवाजी के घशबों के पेशवा की सुगल सम्राट्र का श्राधिपत्य स्वीकार करना शोभा नहीं देता। परन्तु युवक पेशवा पर सिन्धिया का ऐसा रंग जम गया या कि नाना फड़्नरीस की एक भी न घती। पेशवा से मिलते समय सिन्धिया ने यह कड़ते हुए कि "मेरे बाप का यही पेशा था श्रीर यही मेरा हे" अपने हाथ से पेशवा की जूतियाँ पहनाई । इस श्रमिनय

<sup>।</sup> मालकम, हिस्दी ऑफ बिटिश शडिया, बि०२, ५०५३।

२ वर्ष, माहादजी सिन्धिया, ए० १३३।

का पेशवा पर पूरा प्रभाव पडा। यह देखकर नामा फडनवीस ने भी अपनी नीति बदल दी और उत्सव में सिन्धिया का पूरा साथ दिया।



माहास्त्री सिन्धिया

सिन्धिया श्रीर नाना—ये दोनों व्यने समय के वहे प्रतिभाशाली मनुष्य थे, जो पानी त के युद्ध से नीवित वच गये थे। दोनां की श्रिषा पेराना माप्यशाग बल्लाल के उच स्वदेश प्रेम के व्यन्तां म हुई थी। दोनों सारे देश म मराहा साम्राज्य का स्थम देखते थे। दोना का जीवन सादा चौर धारिक था। यदि नाना फड़नवीस म चतुरता थी तो सिन्धिया मे साहस था। यदि एक में मिलाक था तो दूसरे में बाहुबल था। यह मराठा साम्राज्य कोर देश का हुनाँग्य था कि ये दोनों एक साथ मिलाकर काम न कर सके। इसका मुख्य कारण यह था कि दोनों अपनी शक्ति में किसी का इस्त्रेण सहन न कर सकते थे। सिन्ध्या उत्तर से खेकर दिख्य तक अपना अटल प्रभाव देखना चाहता था। वह चूना दरवार का भी प्रधान सचिव बनना चाहता था। नह चूना दरवार का भी प्रधान सचिव बनना नाइता था। नाना फड़मवीस इसको कभी सहन न कर सकता था। पहले नाना फड़मवीस की सहायता से ही दिन्ध्या की चनती हुई थी, पर सालवाई की सिन्ध्य के समय से नाना को सिन्ध्या का विश्वास न रहा था। सिन्ध्या ने इस अविश्वास के हटाने की कई बार चेश की। वह अपने एक पत्र में सिखता है कि "इस दोनों एक ही स्वामी के सेवक है, हम दोनों को अपने बोरण को नामि के सिन्ध्या के समय से नाना के सिन्ध्या के सेवक है, हम दोनों को अपने शहर की मासि के खिए प्रथल करना चाहिए " " " सिन्द्रियान में मराठा जाति की उन्नित करके अपने साम्राज्य को नष्ट-अपट होने से बचाना चाहिए।" "

सिन्धिया की मृत्यु—हन दोनों के पारस्थरिक मनसुदाव की मिटाने के लिए हरीपन्त लाखा ने यहुत प्रयक्ष किया । इसमें कुछ सफलता भी हुई, परम्मु फ़्रवरी सन् १०६४ में सिन्धिया की क्यानक दृश्यु हो जाने के कारस्य देश इस मेल के लाभ से विचित रह गया । सिन्धिया स्वयं घड़ी सादगी से रहता था। वह यहां हैंसमुख थीर मिलनसार था। उसकी नम्नता और विनय बतावटी थी या स्वामाविक, पेशवा के प्रति सका स्यवहार केवल एक समिनय था या उसमें कुछ सलता थी, यह कहना वहा कठिन है। उसकी महत्ता तथा योग्यता को सभी इतिहासकारों ने माना है।

सर जान बोर—सन् १७६३ में रूपनी को एक नया खाहा पत दिया नया, लिसमें यह फिर स्पष्ट कर दिया गया कि आस्तवर्ष में राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध करना इंस ( बँगरेज़ ) "राष्ट्र की नीति, प्रतिष्टा तथा इच्छा के

१ वर्वे, माहादजी सिन्धिया ।

विरुद्ध'' है। इस नीति के काम में जाने के लिए कार्नेवालिस की सलाह से सर जान शोर गवर्नर-जनरल बनाकर मेजा गया। सर जान शोर

सन् १७६६ में बाठ रूपया मासिक वेतन पर नीकर होकर मास्तवर्षे प्रावा था। हेरिटंग्ज़ के नीचे यह बहुत दिनों तक काम कर चुका वा खीर हस्तमरारी बन्दे प्रवादावता मिली थी। हेरिटंग्ज़ वर इन दिनों प्रतिया चल रहा था। उसके कई एक मामलों से सर जान शोर का भी सम्बन्ध था। ऐसी दशा में, वर्क की राय में, उसके। यह पह देना विचत म था। कम्मनी के किसी कमंचारी को गर्बनर-जनरात के वह पर नियुक्त करने के विवद कानैवालिस भी था, प्रशास या गरीर से मह से से प्रतास से सार स्वाप्त से सार सार से सार सार से सार से सार सार से से सार सार से सार से सार से सार सार से से सार से सार सार से सार से सार से सार सार से सार से सार से सार सार से से सार से सार सार से से सार से सार से सार सार से सार से सार से सार से सार सार से सार से सार से सार से सार से सार से सार सार से सार से सार से सार सार से सार से सार से सार से सार सार से सार से सार से सार सार से सार सार से से सार से सार से सार से



जान शोर

था कि उसने स्वयं उसकी सिकृतिश की । बहुत कहने सुबने पर सर जान श्रोर ने इस पद की स्वीकार किया । अक्तूबर सन् १७६३ में वह कलकत्ता पहुँचा ।

मर्डि और निजाम — इन दोनों में बराबर कगड़ा हुआ करता था।
निजाम ने बहुत दिनों से मराठों को बीध नहीं दी थी। इस पुराने हिलाय
हो साफ़ करने के लिए नाना फड़नवीस होर देने लगा। निजाम का पहला दीवान रुकुद्दिन मराठों को किसी न किसी तरह समक्ताये रखता था, परन्तु यह वात नये 'मरारिक्लपुष्टर' में नयी। निजास ने मंसिसी रेमी की अध्य-जता में एक तीना तैयार कर सी थी, इसलिए वह अब मराठों से द्वारा वा।। नये दीवान की सलाह से उसने मराठों को एक पैसा सक देने से इनकार कर दिया और उलटे अपना बहुत सा हिसाय निकाल दिया। मरारिक्सुक्क ने सुले दरबार में यह तिक कह ढाला कि पेशवा के लेंगेंटी पहनाकर बिना वनारस भेजे हुए में चैन न लूँगा। इस श्रपमान की नाना फड़नवीस कब सहन करने-पाला था। उसने युद्ध के लिए तैयारी करना प्रारम्भ कर दिया। उसके उचोग से सारे मराठा-मंडल की सेनाएँ एकत्र होने लगीं और टीपू ने भी सहा-यदा करने का प्रचन टिया।

नाना फड़नवीस की तैयारी देखकर निजाम धवड़ा गया धीर इसने सर जान शोर से सहायता की प्रार्थना की । मैसूर-वृद्ध के परचाल कार्नवासिस मराठों श्रीर निजाम के साथ परस्पर-रचा की सन्धि करना चाइता था। मराठों ने इसके। ब्रस्वीकार कर दिया था, पर निज़ाम के। मराठों का सदा भय रहता था, इसलिए वह राज़ी था। ऐसी केाई सन्घिती न ही सकी, पर निज़ास की रचा का वचन देकर कार्नवालिस चला गया। सहायता की प्रार्थना करने पर सर जान शोर वड़े चनकर में पड़ा । मराठे भी कम्पनी के मित्र थे, उनके विरुद्ध विज्ञाम की सहायता करना पिट के इंडिया ऐक्ट के चलुसार जायज न था। कार्नदाजिस की तरह चाल से काम खेना उसके स्वभाव में न था। कहा जाता है कि वह इस कानून का बचरशः पालन करना अपना कर्तव्य समकता था। वसरे मराठों की एकत्रित शक्ति से वह अच्छी तरह परिचित था। निर्वल निजाम का पह लेकर मराठें। खीर टीपू के कम्पनी का शब बनाना उसकी राय में नीति-यक न था। भारीज़ी सेना में भी कुछ भशान्ति के जवण दिखलाई दे रहे थे। निजास के साथ कोई ऐसी बाकायदा सन्ति न थी, जिसके अनुसार घड उसकी सहायता करने के लिए मजबूर हो। ऐसी दशा में उसने यहुत सीच-विधार-कर इस युद्ध में उदासीन रहने में ही कम्पनी का हित समका थीर निज़ाम की सहायता देने मे इनकार कर दिया।

सभी कैंगरेज़ इतिहासकारों ने सर जान शेर की इस नीति की निन्दा की है। उनका कहना है कि वदापि निज़ाम के साथ कोई ऐसी सन्धि न थी, पर तब भी निज़ाम के धनिष्ठ सम्बन्ध का भ्यान रखना थानरवह था। सर जानशोर के इस कार्य से देशी शास्त्रियों का कम्पनी पर से विम्नास उठ यथा थीर सराठों की शक्ति कड़ गई, जिसका परिवास उसके उत्तराधिकारी चेलेज़ली को सुगतना पड़ा। मर्ति की विजय — क्येंगरेकों से निराग होकर निजाम के मराठों से अकेले ही युद्ध करना पड़ा । सन् १७६२ में अहमदनगर ज़िले के खदों नामक स्थान पर माराठों की पूर्ध विजय हुई। । नाना फड़नवीस के चरणों पर प्रथमी तलवार रखकर निजाम को सन्ति वही जिल्हा प्रार्थना करनी पड़ी। उसने पेशवा के अपनाम करनेनालों मरीफलसुकर के मराठों के हवाले कर दिवा धीर देंगतताबाद का किज़ा, कुड़ देग तथा बहुत सा स्थम करना नज़ देने का तथा विषय । यह भन्तिम समय था अब पेशवा की पताका के नीचे सिन्धिया, होत्तकर, मेरीसला भीर मायकवाई की सेनाएँ एकज़ हुई थीं। वासव में यह नाना एकत्रीस की नीति और योग्यना की विजय थी।

निज्ञाम की रहा करने के खिए जो कॅगरेज़ सेना रहती पी, उसने इस युक्र में भाग नहीं लिया था। हैदरायाद छीटने पर निज्ञाम ने कॅगरेज़ी सेना को हटा दिया और यह फ़ांसीसी रेमों की सेना बकुगे लगा। हैदरायाद के दरवार से इस प्रकार कॅगरेज़ें का प्रमुख्त उठते देखकर गवर्नर-जनता को भी विभन्ता होने लगी। परन्तु निज्ञाम में स्वतंत्र रहने का दम कहाँ था? इसी अवसर पर वक्के एक लड़के ने बगावत कर दी, जिससे उरकर निज्ञाम को भैंगरेज़ी सेगा फिर से वापस बुलानी पढ़ी।

कर्नाटक और अवध्य स्वतं १७६४ में कर्नाटक के पृद्ध नवाय मुहम्मद्रधानी के माने पर उतके येटे उमन्तुलंडमार के साथ खँगरेल एक नहुँ सिन्य करना पाइते थे, जिसके खनुसार वे कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध किले, कुछ देश तथा मालगुज़ारी वस्ता करनेवाले पालोगोरों पर अधिकार पाइते थे। सर जान शीर के खिलने और मद्रास के गवनंत के बहुत कुछ समम्माने पर भी नये नवाव ने इन गतों को स्त्रीकार नहीं किया, जिसका परियाम यह हुआ कि खंगरेल महाजने का उस पर कृतों बहुने लगा। परियाम यह हुआ के खंगरेल महाजने का उस पर कृतों बहुने लगा। लांड कर्निवालिस ने अवध के नवाव वज़ीर आसफुहोला के यह वचन दिया था कि ४० लाख रूपया सालाना से अधिक न मीगा जायगा और जार स्त्री संत्रा कार्या में स्वयं में स्वयं

उसके खर्चे के लिए साढ़े पाच लाख रुपया सालाना और मागा। नवाव ने इस ज्यादती का विरोध किया। इस पर सन् १७६७ में स्वय सर जान शोर



**यासफ**हीला

लखनक पहुँच गया। उसन नवाब के दीवान राजा माऊलाल के निकाल दिया। नवाब के। विवश है।कर उसकी शर्तें माननी पडीं । इस घटना के कुछ ही दिन बाद बासफुद्दोला बीमार पड़ गया । उसका कहना था कि "मझहृदय की कोई स्रीपध नहीं है।" बासफुहोला का हुमारतों का वदा शोक था। इसामधाडा उसी का बनवाया हुन्ना है। लखनक में वह अपनी बदारता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था । उसके मरने पर वजीर-श्रजी, जिसकी वह अपना लडका यतसाता था, सर जान शोर की राय से गरी पर चैठा ।

कुछ दिन बाद सर जान शोर के। पता चला कि वजीरण की वासव म श्रास फड़ीला का लडका नहीं है। इस पर उसने थासफड़ीला के भाई सादतपती की गही पर विडलाना निश्चित किया । सर जान शोर के फिर स एक बार लख-मऊ जाना पढ़ा थोर जनवरी सन् १७६८ में सादतवाली गही पर विस्ता दिवा गया । वजीश्यनी के सन्दर्भ म सहजान शोर की पहले ही पूरी जाध कर लेनी चाहिए थी। लखनक के रेजोड़ेंट से उसकी सब वार्ता का पता चल सकता था। वास्तव स वात यह थी कि वजीरश्रली धारेजों के हाप का खेलीना बनकर न रहना चाहता था। सर जान शौर का यह कहना कि लखनक की जनता चत्रीरश्रली के विरुद्ध थी, ठीक नहीं जान पहता, क्यांकि सर जान शोर की खरानक म अपनी रचा करना कठिन हो गया था।

सादतग्रक्षी के साथ सब वातें पहको ही तथ हो गई थीं। अब उसके साथ एक नई सिन्ध की गई, जिसके अनुसार इलाहाबाद का क़िला भैगरेज़ों को मिल गया थीर उसकी मरम्मत के लिए बाठ लाल रुपया भी लिया गया। ग्राही पर विकलाने में सहायता करने के लिए कम्पनी ने १२ लाल रुपया लिया, यज़ीरग्रक्लो केर देइ साद्य की पँचम दिलवाई और साखाना रक्षम को ४६ सा से बढ़ाकर ७६ लाख कर दिया। नवाब बज़ीर की निजी सेना घटाकर ३४ हज़ार कर दी गई। किसी याहरी शक्ति से सन्धि करने का उसे अधिकार न रहा।

सर हेनरी लारेंस का कहना है कि इस सन्धि में श्रवध की प्रशा का कुछ भी ध्यान न रखा गया, सबसे अधिक रुपया देनेवाले के हाथ वह वेंच दी गई। 'श्रवध की मसनद' सर जान शोर के लिए एक प्रकार से कम्पनी की सम्पत्ति सी हा गई थी. जिसकी वह चाहे जिसके द्वाध बेंच सकता था। नवाब वजीर-श्रती के साथ स्ववहार करने में सर जान शोर ने किसी प्रकार का संक्रीच नहीं किया । उसका यह इस्तचेष पुरानी सन्धियों के सर्वधा विरुद्ध था । सर जान शोर का मत था कि बेगरेज़ों ने दया करके बवध का राज्य शाजाउड़ीला की लीटा दिया था। सम्बियों के भनुसार अवध का अंगरेजों के साथ चाहे तो कुछ सम्प्रन्य हो, अवध की जनता और बाहरवालों की दृष्टि में अवध शंगरेजों ही के श्रधीन था। इस श्रवित हस्तरेप के समर्थन में यह भी कहा जाता है कि उन दिनों श्रक्रशानिस्तान के जुर्माशाह ने, जो प्रसिद्ध शहसह-शाह उरांनी का पोता था. भारतवर्ष पर बाक्रमस किया था। यह लाहेग तक पहुँच गया था। ऐसी दशा में कम्पनी के राज्य की रचा के लिए श्रवध का दद करना थीर बसमें श्रेगरेज़ी सेना बढ़ाना बढ़ा श्रावस्थक था। परन्तु यहाँ पर यह प्यान में रसना चाहिए कि सिस और मराठों के 'दुबस तासे' की तीड़-कर जर्माशाह का अवघ तक पहुँचना साधारण बात न थी। परिचमीलर सीमा के पहाड़ी से बाकमण करके विजय करने के दिन स्पतीत है। पढ़े थे।

१ माहदन, हिस्ट्री बोक शहेया, बिश् २, ४० १७१।

सेना में अशान्ति—कार्नवालिस के सुवारों से सेना में बड़ी अशान्ति फेल गई थी। कम्यनी और ईंग्लेंड-सरकार की सेनाशों में प्रापस में न पटती थी। अफ़सर लीग दोहरा भत्ता और बहुत से अधिकार मींग रहें थे। सन् १०६१ के अन्त में इन लीगों न इनना ज़ोर बांचा कि सर जान शोर के। वनकी बहुत सी चार्त माननी पड़ीं। यह ममाचार ईंग्लेंड पहुँकने पर कम्यनी के संवालकों ने सर जान शोर के। वापस जुलाना निर्धित कर लिया। वसकी चीति के सम्बन्ध में ज़र्माचाह के आक्रमण का अप थीर सेना की अग्रान्ति का प्यान रखना चड़ा धावश्यक है। मराठों की सन्तुह स्वते और अवभ के शासन में इस्तर्वह करने के ये दे! मुख्य कारण यतलाये जाते हैं। सर जान शोर ने कलकचा नमर की वज़ित करने का बहुत कुछ़ प्रयत्न किया था। वसने सङ्कों की सफ़ाई, पुलिस तथा शराब की बिदी के प्रयत्न के सुंखने के लिए प्रतिष्ठित नगर-निवासियों की नियुक्त किया था, ने 'जिस्टस प्रोफ़ दि पीत' कहला थे। सर जान शोर की व्यक्तिवाद ईमानदारी में किसी की सम्बेह नहीं है, एरन्तु गवर्न-जनरल के पद की ज़िम्मेदारी के लिए यद पेग्य म था, इसको उसने स्वयं माना है।

हस्ताने प् का समर्थन - अंगरेज़ इतिहासकारों का कहना है कि उन दिनों भिन्न भिन्न राज्यें की सीमार्थ निरिचत न थां। वनमें बराबर युद्ध हुवा करता था। ऐसी दशानें अँगरेज़ों का तहस्य रहना सम्भव न था। घरनी रहा के लिए उन्हें मनवूरन दूसरों के समाझें में हस्तचेय करना पढ़ता था। घरने राज्य लिल तथा सर जान शोर के समय की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि ताकालीन राजनेंनिक परिस्थिति में उदासीनता की नीति का पालन प्रतम्भन था। पर वास्त्र में सचे हर्य से इसके पालन की पेश ही कम की गई? कार्नशालित ने निस्त होंग में इसके पालन किया था, दिखलाया जा पुत्र हों। सर जान शोर प्रवक्त मराठों के भय से नियंत निज्ञाय की सहायता जे लिए तीवार न या, पर वैचारे खाश का यहा थे।टने में उसे भी संकोच न था।

ग्रहित्यायाई की मृत्यु--सन् १०६५ में इन्देश की सभी श्रहित्या बाई की मृत्यु हो गई । बीस वर्ष तक उसने बड़ी वेग्यता में शासन किया। वह किसी प्रकार का पर्दों न करती थी, दरवार में वैडकर स्वयं सब

मामले सनती थी। उसका रहन सहन सादा थीर स्वभाव धार्मिक था। भारतवर्ष के प्राच सभी बडे बडे तीयों स उसके बन वाये हुए मन्दिर चीर धर्मशाले श्रव सक मीजूद है। वसके दरबार म खशामदे। की दाल न गलती थी। सबके साथ न्याय करन थोर प्रजा के। यधाराकि सुख पहुँचान का वह बराबर प्रयक्त करतीधी।



बसके विषय में सर जान मालकम लिखता है कि उसने राज्य का शासन यड़ी पीगवता से किया। उसके समय में बाहर से कोई श्राकमण नहीं हुया। राज्य में पूर्ण शान्ति रही। प्रजा से लबान बहुत कम लिया जाता या थीर गाते के श्रायिकारों की बरावर रचा होती थी। अपने चारा थोर सककी सुद्ध देना उसके जीवन का सुख्य उदंश था। "उसकी उदासता केवन थपने राज्य के लिए ही न थी भूमि केपशु, धाकाश के पदी थीर नहिये की महलियां भी उसकी देवा के पात्र थों।" वह बुक शादरों हिन्दू विश्ववा की तरह थपना शीवन म्यतीत करनी थी। श्रपने राज्य में नह श्रवतार मानी जाती थी। निज़ाम और टीपू भी तसका श्रादर करते थे। धार्मिक जीवन से कट्टर होते हुए भी उतमें श्रादिल्युता का नाम न था। हिन्दू सुनलमान दोनों ही उतकी रचा के लिए दृष्यर से प्रार्थना करते थे। 'उसके चरित्र के विवय में खूब सोच-विचार करके भी यह कहना पड़ता है कि श्रापने परिमित्त चेत्र में सबसे पवित्र श्रीर श्रादर्श शासकों में से वह एक थी।''

## परिच्छेद ७

## साम्राज्य के लिए युद्ध

(8)

वेलेज़िसी की नियुक्ति—सर जान शेर की नीति से धस-पुष्ट होकर इँग्लेंड-सरकार लार्ड कार्नवालिस को फिर से गवर्नर-जनरल बनाना

चाहती थी, परन्तु लार्ड कार्नवालिस को. जिस तरह भारतीय सना के व्यक्तरों के साथ समस्तीता किया गयाथा, वह पसन्द न था। दूसरे इन दिनों भायलेंड की दशा बिगड रही थी। फ्रांस की धोर राज्य क्यन्तिका प्रभाव वहा भी पड़ रहा था। इसलिए इंग्लेंड सर कार न उसके। आय लेंड श्रीर वेनेननी का भारतवर्ष भेजना निश्चित किया। वेले जलीकाजनम् आय-



जली का जन्म थाय- लार्ड वेलेजली लेंड में हुश्रा था। सन् १७५७ से वह ईंग्लेंड की पार्लामट का मेम्बर्

था। प्रधान सचिव पिट से उसकी वड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। भारतवर्ए की राजनीति से वह अपरिचित न था। सन् १०६६ से वह 'वीर्ड खोफ़ कंट्रोस' में काम करता था। वहीं भारतवर्ष सम्बन्धी सभी वालों का उसने पूर्ण रूप से अध्ययम किया था। वोर्ड के समापित ढुंडाज़ की उसकी पेगयता में वड़ा विध्वास था। थैंगरेज़ी माया का वह अध्या पंडित था। पालांमेंट में उसके मायया बड़े वाब से बुने जाते थे। वेजेज़जी की योग्यता देखहर पालांमेंट के समापित का कहवा था कि वह यहाँ पिसा जाता है, उसके लिए विस्तृत खेंत्र की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति के किए मारतवर्ष से बड़कर विस्तृत की श्री सफता थी। ऐसे व्यक्ति के किए मारतवर्ष से बड़कर विस्तृत की श्री सफता था।

इन दिनों हुँग्लेंड की व्यन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बढ़ी नामुक है। रही थी। व्यन्तरीका के वपनिवेश उसके हाथ से जाते रहे थे। क्रांस की भीपण राज्य-क्रांनित ने सारे यूरोप में इलबब्ज मचा दी थी। व्यायर्जेंड में व्यवास्त्रि फैंल रही थी। व्यंगरेज़ी याति के इस हास के। कहाँ न कहीँ पर करना था। कहा जाता है कि हूँग्लेंड से चलने के पहले पिट ने बेलेज़जी को व्यक्ती तरह समम्म दिया था कि परिचम में जो हानि हुई है उसकी प्रति पूर्व में ही हो सकती है। तेरह वर्ष प्रवले हैंडिया ऐयर में पिट ने ही यह सिदान्त निक्रित किया था कि भारतवर्ष में राज्यत्रिक केलिए थुद करना इस (व्यंगरेज़) "राह की इच्छा, प्रतिष्ठा की कातित के विवद है"। परन्तु वही पिट व्यव इस सिदान्त का ब्रजुयायी न रहा था। मान से उत्तर होती के किरता के क्रता में भारी परिचर्तन हो रहा था। राज्य-क्रान्ति की विवस्त स्थित ते ते स्थानित की विवस्त हो गया था।

भारतवर्ष की स्थिति—कहा जाता है कि सर जान शार की नीति से भारतवर्ष में भी एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थो। निज़ाम का फँग-रेज़ों पर से विश्वास उठ गया था। यह मून्सिसी श्रमुसरों की श्रण्यक्ता में श्रयनी सेना बढ़ा रहा था। महाठों से पराजित होकर श्रीर श्रमहेज़ों से थेएता स्वाकर वह टीपू से नाता जोड़ने का प्रयत्न कर रहा थी। सर्वा की विजय से मराठें। की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। श्रामहा श्रीर दिक्की में सिन्धिया का इपद्या था। वरार से उड़ीसा तक मेंसला का राज्य फैला हुआ था। मायकवाड़ गुजरात को दवाये वैटा था। मालवा में होलकर का आतंक जमा हुआ था। पूना-दरवार में नाना फड़नवीस का बोलवाला था। इन सव मराठा राजार्थों के यहाँ सेना

कं बहुत से श्रप्नसर फ्रांसीसी थे। हनकी श्रथ्यचता में हिन्दुस्तानी सिपाहियों को पाक्षाय रण-पदित की श्रिषा दी जा रही थी। पिछली हार से डीपू जल-अन रहा था। उसके शत्य में फ्रांसीसी श्रप्नसों की संप्या सबसे शत्य थी। उसके दूव फ्रांस, काडुल और फ्र्युन्तुनियाँ दीप्ट से थे। उसरी भारत में ज़र्माकाह के सहसा हुट पढ़ने का भय ही रहा था। फ्रांस का सेनापति वीरवर नेपोलियक मिल की तरफ़ यह रहा था। डीप्ट के साथ उसका पर-य्यवहार हो रहा था। भित सिक्त राज्यों के फ्रांसीसी श्रद्भसर बड़ी उससुकता से उसके श्राप्त का श्रीपा कर से भी श्रीपा कर रहे थे।



नेपेरिसयन

भारतवर्ष में फ़्रांसीसिशें के इस नवे प्रश्नुत्व से इंग्लंड-सरकार के। बड़ी चिन्ता हो रही थी। इसको नष्ट करने के लिए वेलेज़ली पूर्ण रूप से उपयुक्त था। वह फ़्रांसीसिश को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। उनकी निन्दा में इसने कई एक कविताएँ रची थीं।

वैलोज़ली का आगमन—इस तरह भारतवर्ष में खँगरेज़ी राज्य की वृद्धि क्षीर क्रांसीसियों के नये प्रशुख का नाग ये दो ग्रुख्य कहेरय पहले ही से निश्चित हो गये थे। इनकी प्राप्ति के लिए केवल ज्याय सीचना बाको था। नवस्वर सन् १७६० में बेलेज़ली हॅंग्लेंड से रचाना होकर क्र्रवरी सन् १७६६ में अन्तरीप 'गुडहेप' पहुँचा। वहाँ मदास्त के सूत्रवृत्वं गवर्नर तथा कुछ खँग-

रेज ध्रफ़सरों से, जो टीमू के कैदी रह चुके थे, उसकी मेंट हुई, जिनसे उसके मेंसूर का बहुत कुछ हाज माजूम हो गया। कके पैट्रिक पहले सिन्धिया धार बाद की निज़ाम के दर्शन में रेज़ीडेंट रह चुका था। वह इन दोनों दरबारों में कोलियों के प्रभुत्व को ध्रच्छी तरह जानता था। उससे भी बेजेज़जी को यहुत सहायता मिली धार उससे प्रसिद्ध 'सहायक प्रया' के सुख्य धरा पहाँ स्य हो गये। महं सन् १०६८ में यह कवका पहुँचा। मातवर्ष के सुख्य राजाबों में सबसे निर्वल निज़ान ही था, इसजिब्द सबसे पहले बेजेज़जी ने उसी की सहायक प्रया का शिकार वनाचा निरिच्य विद्या।

निज़ाम के साथ ज्यवहार— जर्द के युद्ध के समय से ग्रॅगरेज़ों पर से निज़ाम का विश्वास वड नया था, इसका उएलेख किया जा जुका है। चपने वेटे के विद्रोह करने पर उसने केंगरेज़ी सेना को फिर से जुला विया था, यह उक्क है, पर उसका ध्यान फ़्रांसीसी कफ़तर रेमां की सेना को वड़ाने की कोर ही शरिक था। रेमां की पहरने केंगरिक होता सिगाही थीर ३० तोएं थां। इसका सुक्षां वालाने के लिए उसने कर्माटक की सीमा के जुल जिले दे रखे थे। लाई वेलेज़िली की दिह में इस परन्दन से कम्माने की बड़ा मय था। कहा जाता है कि टीपू की खोर से फ़्रांसीली एक सेना प्रकत्न कर रहे थे। निज़ाम के फ़्रांसीली अफ़तर भी उनका साथ बेना चाहते थे। पेसी दशा में टीपू के साथ जहाँ हिंदुने पर निज़ाम से फ़र्सा मताली थी। गानित के समय में भी फ्रांसीली अफ़तर निज़ाम से किसी प्रकार की सहायता की बावा नहीं की जा सकती थी। गानित के समय में भी फ्रांसीली अफ़तर निज़ाम से काल की शाक तथा सफलता थी। गानित के समय में भी फ्रांसीली अफ़तर निज़ाम से काल की शाक तथा सफलता की गर्मसा किया करते थे और ''सैंगरेज़ों के खावरण, शक्त साल निया नियत की हर तरह से वुराई करते थे शीर ''सैंगरेज़ों के खावरण, शक्त साल नियत की हर तरह से वुराई करते थे।''

इसलिए उसने निजाम को समका बुकाकर इस पकटन का तोड़ना निश्चित किया। यह काम हैदराबाद के नये रेबोर्डेट कर्नल कर्क पैट्रिक ( मेजर कर्क पैट्रिक के भाई ) खीर जान मालकम को सीपा गया। दूसरी खेर मदरास के गवर्नर हैरिस के सेना तैयार रखने की खाजा दे दी गई।

निज़ास जानता था कि रेसां की पल्टन तोड़ने का परिखास यह होगा कि उसको सदा थँगरेजों के भवीन रहना पड़ेगा, परन्तु वह विवश था। उसके। सराठों का भय था। वनसे रहा करने का ज्ञय वसको विश्वास दिलाया ता रहा
था। चतुर कई पेट्रिक ने वसके दीवान को अपने पद्म में मिला लिया था।
यह वहीं दीवान था जिसने निजान को मराठों से मिजा दिया था। अन्त में
खाचार होकर सितम्बर सन् १०६६ में निजान को हेदरावाद की नई सिन्य पर
हस्तावर करने पड़े। इस सिन्य के अनुसार यह निरिच्त हुआ कि अगरेज़
अफ़रारों को अप्यवता में र हजार सिगादियो जी एक सेना निजान की रद्या
के जिए रहा करेगी। इसका जुर्चा रक्ष जाव क्याय साजाना निजान की रद्या
पहेगा। इस सेना के पहुँचने पर निजाम आसीटी अफसरों को निकाब देगा
धीर वनकी पस्टना को इस तरह जिन्न-भिक कर देगा कि "वनके ससित्व
का कोई निजान वाकी न रह जाय।" विजा कम्पनी की अञ्चनित के
किसी आसीसी या यूरोप के अन्य निवासी को निजान न वो नोकर रख सकेगा
भीर न अपने राज्य में बखने की बन्डे आहा है सकेगा

मत्तसीसी परटन तो इने की फाझा देने से निजास हिवकिया रहा था, पर श्वन्त में उसके वह आझा भी देनी पत्री । श्रेमरेजी सेना ने परटन की छात्रणी को येर वित्या । रेमों मर चुका था । कासीसी अफसर आपस ही में लड़-फताइ रहे थे । क्टॉम विशा लड़े-भिड़े यपने के श्रेमरेजों से हवाले कर दिया । सिनाहियों ने पहले ते। विशेष किया, परन्तु नालकन के समस्ताने पर उन्होंने भी हिथियर हवाल दिये। वेलेजनी की मीति की यह पहली वित्यय हुई। बात की बात में बसने १४ हजार सैनिकेश की अधि को नद्द कर डाला और निजाम को सदा के लिए श्रेमरेजों के अधीन बना लिया । इंग्लंड-सरकार और कम्पनी के सवालकों ने हसके लिए उसकी बड़ी प्रशंका की।

टीपू पर सन्देह—कलकता पहुँचने पर, जून सन् १०६६ में, मारिसस ( मिर्च के टापू ) के फ़ासीसी गवर्नर का एक धोपखा-पत्र वेखेज़ली के हाथ में पढ़ा था। इसमें टीपू के दूनों के खाने का उश्लेख करते हुए, खेंगरेज़ों के विरुद्ध उसकी सेना में भरती होने का अनुरोध किया गया था। वेखेज़ली की हिट्ट में खेंगरेजों के प्रति टीपू की शतुता का यह स्पष्ट प्रमाख था। उसका कहना था कि 'फ़ास के द्वीप' में दूजों को सेजने का "सारवाच से ख़ँगरेज जाति को याहर निकालने की प्रवल इच्छा'' के श्रतिरिक्त श्रीर कोई उर्देश्य न था। इस पर हैंग्लेंड से 'गुस कमेटी' ने लिख भेजा कि यदि वास्त्रज में यह वात ठीक है, तो टीपू की श्रीर से लड़ाई ख़िड़ने की विना प्रतिषा किये हुए ही उस पर साझ-मण कर देना उचित है। पर इसका प्यान रखना चाहिए कि विना ''नितान्त श्रावश्यकता'' के सुद्ध न छुंड़ा जाय। यह पत्र वसको श्ववत्वर में मिला, परन्तु वेलेज़ली इस समय तक लड़ाई के लिए तैवार न था, इललिए यह चुप रहा।

क्रांसीती गवनर के योजवान्त्रण विस्तान पर ही वेसेज़ली ने महरासन्सरकार की सेना एकत्र करने के लिए लिए दिया था। यह मराठी से भी धरान्यर पत्र-म्यवहार कर रही था थीर निजाम की नई सिन्ध से जकड़ने के प्रयन्न में लगा था। जब उसको यह जात है। गवा कि मराठे खपने प्राप्त के फाएं में लगा था। जब उसको यह जात है। गवा कि मराठे खपने प्राप्त के फाएं में कराय उसके विद्व टीप का साम न देंगे, जब निजाम के साथ नई सिन्ध हो गई, पत्रवई लगा महरास की सेनाएँ पूर्व रूप से से नेवार होगई थीर हाज़ी रपे को को उसके की सुद्ध हो पाया, वब टीप से वेपहुक बातवीत करने में उसके लिए कोई हारा प्रवन्य हो। गया, वब टीप से वेपहुक बातवीत करने में उसके लिए कोई रहाउट न रह गई। युद की धमकी देते हुए उसने निजाम के दंग की सिन्ध करने के लिए टीप को लिए भेडा।

सेना का स्वयं निरीयण करने के लिए यह कलकण से महरास की भोर चल पहा । जनपरी सन् १०६६ में महराम पहुँचने वर उसके दीन का उधर मिला । इसमें क्सने सेना की तैयादी चीत कहाई की पमकी पर चारपर्य प्रकट करते हुए किया कि मैंने व्यवना कोई नृत मारियम नहीं भेगा था। मैगूर के कुछ क्याचारि वहां नवे थे। उसी समय पर वहां के मगरेर ने चैतरेंगों से काया करान के लिए उस पेपवण-पत्र को निकाल दिया, जिनमें भेग और पावस्थ नहीं है। यहां से ४० फ्रोसीसी चार्य थे, निनमें से कुछ सेरे वहां नीहर हो गये चीर वाही चने गये। फ्रोसीसियों पर गुक्त क्यां विश्वान नहीं है, वे "शुराहे चीर दुग्वानों से मरे हुए हैं"। " चनना मित्रचा का विश्वान दिखाने हुए, चनन में जनने किया कि नहें मिन्स की कोई चारप्रकान महीं

र बेरबस, बेलांबर, सर मार्टन, बिर र, १० ३८१-८१ र

जान पड़ती । इस रक्तर से बेलेज़जी की सन्तीप नहीं हुआ श्रीर ता॰ ३ फ़र-वरी की उस पर भाकमण करने की शाज़ा दे दी गई ।

मैसूर का अन्तिम युद्ध — सन् १०६२ की सन्धि के विरुद्ध टीपू ने कोई काम नहीं किया था। रुपये की वड़ी रक्म की उसने समय से जुका दिया था । फ्रांसीसियों से उनका सम्बन्ध श्रवस्य था, पर इसमें श्रेंगरेज़ों की सलाह लेने की उसके लिए त्रावश्यकता न थी। वह स्वतंत्र शासक या त्रीर चाहे जिसके साथ सम्बन्ध रख सकता था । वेखेजुलो का चनुमान था कि फ्रांसीसिये। के साथ मिल हर टीपू बॅगरेज़ों की शक्ति की नष्ट करना चाहसा था। इसके समर्थन में श्रीरंगपट्टन के किले में मिले हुए नेपेलियन के कुछ पत्रों पर वह ज़ोर देता है। परन्तु जिल तरह अँगरेज़ों की टीपू का भय था, उसी तरह टीपू के। अंगरेज़ों का भय हो सकता था। बगाल, खबच धीर कर्नाटक का इति-हास उससे छिपा नहीं था। निज़ाम श्रॅंगरेजों के सर्वथा श्रधीन था। मराहों की नीति पर उसको विश्वास न था। ऐसी दशा में यदि वह फ्रांसीसियो से सम्बन्ध जोड़ता था, तो इसमें उसका कीन सा दोप था ? किसी के साथ सन्चि हो जाने पर उसकी शर्तों के विरुद्ध जब कोई घटना होती है, तभी प्रायः युद्ध किया जाता है। केवल भय के श्रनुमान पर युद्ध नहीं किया जाता है। यदि ऐसा होने लगे तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कभी स्थापित ही महीं रह सकती है।

यदि वेलेजुकी और उसके समर्थकों की यह बात मान भी जी जाय कि दीपू फ्रांसीसियों के साथ मिलकर केंगरेजुां को निकालना चाहता था, तब भी यह प्रश्न होता है कि क्या ऐता होना सम्भव या ? टीपू के पास सी देढ़ सा से प्रिक्त फ्रांसीसी अफ़्सर व थे। फ्रांसीसी उसकी अधिक सहायता कर सर्वेंग, हमारें वर्ष चेलेजुकी को सन्देह वा। अवन्यूव सन् १८६६ के एत में वह लिखता है कि मुक्ते विश्वात है कि टीपू को जितनों फ्रांसीसी सहायता मिल रही है, उससे जब तक अधिक न मिलेगी, वह आफ़्रमण करने का साहस न करेगा। साथ ही साथ मुक्ते यह भी विश्वास है कि टूंगरेंड की सरकार ही है इससे प्रांत होती सरकार श्रीर हमारा जहाज़ी वेड़ा फ्रांसीसियों को इस ब्रोर म शाने ट्रेने

का भरपूर प्रयत्न करेता। किर इस समय फ़ांसीसी सहायता की तो कोई सम्भावना ही न थी। नेपोलियन की जहाज़ी सेना नाइल के युद्ध में हार सुकी थी थीर उसके चेड्रे की नेव्सन नष्ट कर चुका था। नेपोलियन का ध्यान इन दिनों यूरोप की तरफ़ था थीर एशियाई ऋगड़ों में पड़ने के लिए उसके पास समय न था।

रेमां की पल्टन हूटने से निज़ाम पंगु हो ही जुका था, मराठों को खापस के कमान्ने से ही लुद्दों न थी, अकें जो ही में खंगरेजों का सामना करने की सामप्य न थी। कनेंत्र योटसन का अनुमान या कि "पिछ्नती जहार के समय से टीपू की सेना की संख्या कम हो गई है और न्यवस्था भी विग्न गई है। इस उस पर सेना को विष्यास मही हैं। उसकी खार्थिक दसा में भी यहा गड़्य है है और संत्रियों में दस्त्रम्दी हो गई है। क्रांसीकियों से सहायता मिलने की आशा न होने से, ज़र्माजाह के वापस चले जाने से, देंदरावाद तथा पूना के दरवारों में उसकी चालों की असफलता से और हमारे सेना-सम्बन्धी विस्तृत प्रयम्भ, तेज़ी तथा असमान्य ज़ेर से, उसकी हिम्मत हार गई है।" फिर भला ऐसे खबु से कीन सा अय था ? यह अनुमान ठीक न हो तथ भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस समय टीपू के माथ युद्ध "जितान खावरपक" न था। वास्त्रव में बात यह थी कि खेतरेज़ हर तहह से प्रवत थे और टीपू को दबाने का वह "खच्ज़ा अवसर" था। अपने "शुष्त भावों" को स्वट करते हुए, ता० १३ दिसम्बर सन् १०६६ के पत्र में बेक्ज़ती के हो स्वट स्वीकार किया है ?

कहा जाता है कि वह वैक्षेत्रज्ञी की शर्तें। पर सन्धि के जिए राज़ी न या, इसजिए युद्ध के सिवा श्रीर कोई चारा न या। ये वे ही शर्तें थीं, जिन पर निज़ाम के साथ सन्धि की गई थी। इनके श्रतिरिक हरजाने की एक बढ़ी रक्ष्म और कुलू सूमि के बदले में कनाड़ा प्रान्त थी भाषा जाता था, जिसमें समुद

१ वेलेजली, डेसपैचेज, जि॰ १, प॰ २७५।

२ बीटसन, बार बिद टीपू सुकतान, सन् १८००, ए० ५७ ।

३ रोनियर के नाम पत्र, डेसपैचेन, जि॰ १, ए० ३६८-६९।

से टीपू का कोई सम्बन्ध न रह जाय । इन शर्तों की स्वीकार करके स्वाभि-मानी टीपू जान-वृक्षकर खपने खाप पैरी में वेडियाँ व डालमा चाहता था ।



टीपू का तोपखाना

इस साह के समर्थन से तो वह स्पष्ट कह देना कहीं वाच्छा था कि टीपू पेले-ज़ली की वांलों में खटकता था। उससी शक्ति को नष्ट करके कम्पनी के राज्य को दह बीर विस्तृत बनाना उसका मुख्य बहेरन था। यह केवल खतुमान ही नहीं है, कलकता पहुँचते ही जितनी शीम्रता से युद्ध की सैनारियों मारम्भ रूर दी गई थीं, वे ही इसका प्रत्यव प्रमाण हैं। टीपू की खपनी यात सम-माने के लिए भी पूरा समय नहीं दिया गया और पहले से ही छिपे छिपे युद्ध की सैवारियों की जाने लगीं। जिन घफ़सरों को कृद करके टीपू ''बन्दर की तरह'' नचावा करता था, उनकी सलाह से टीपू का नाग्र भारतवर्ष पहुँचते ही, वेलेज़ली ने निरिच्छ कर खिया था। श्रीरंगपटन के पतन पर वेलेज़ली को वपाई देते हुए, ता० १७ मई सन् १७६६ के वत्र में, सर भोलाई नवार्क विद्यता है कि इस तारील के छीक १२ महीने पूर्व ग्रासनभार कोने समय, टीपू को नीचा दिसलानेवाली आपकी बात मुझे समराया है। है इस सब वार्ती

१ वेलेवली, बेसपैचेब, जि॰ १, पृ० ५९१।

को प्यान में रखने हुए, वेबेज़ली सहय सिद-हस्त लेखक के थाम्यतापूर्व श्रीर ज़ीरदार समर्थन है में कितना तस्त्व हैं, हसकी बतलाने की शावरयकता नहीं रह जाती।

टीपू का अन्त---व्याई दो ही महीने में समाप्त हो गई। धंगरेनों की पूरी नेपारी थी। टीपू की प्रवा, वसके थक्तार तथा सेंस्र के हिन्दू राजधराने की पूरी नेपारी थी। टीपू की प्रवा, वसके थक्तार तथा सेंस्र के हिन्दू राजधराने की भक्ताने के लिए, गर्ननर-अनस्य के माई आधंर रेजेज़ली की खप्यखता में एक कमीशन पहने से ही काम कर रहा था। रे

स्थाई से पढ़ती हुई खुनाट की सेना की यह रोक न सका। मदरास की होना
ने उसके साथ मिखकर टीपू को मजावची नामक स्थान पर हराया। वहीं से
हटकर टीपू धपनी राजधानी थीरंनपटन में चला धाया। खंतरेज़ी होना ने
इसका घरा जात दिया। टीपू ने एक बार किर सन्ति का प्रवस्न किया, परन्तु
अय देलेज़ली विज्ञी शत्रों के श्रांतिक धाधा राज्य, देश करेख़ नक़्द्र धीर
सुख्य अनुसर तथा टीपू के चारों सहकों को ज़मानव में मीगता था। हत्त भाग स्थान हिन के प्रपान से हीपू ने युद्ध में आण देना है जिसम सम्मा। का भ

बुद्ध के समय में प्रमा की रचा करने के लिए गयनीर-अनरत्न ने घोषणा विकाली थी, परन्तु उसका कुछ भी भ्यान न रखकर सेना ने नगर के खूब लूटा। आर्थर वेलेज़्ज़ी ने शिपाहिनों को कोड़ों शे ज़्यर जेकर जैसे सैसे ग्रामित स्थापित को िकृते में जैंगरेज़ें के बहुत सी युद्ध-सामग्री के अशिरिक एक करोड़ पैडि से अधिक का सामान मिला। शीरंगपहन का विशास नगर आमकत जनाइ है।

<sup>ा &#</sup>x27;सीकेट दिवार्टमेंट मिनिट' ता०१२ बगस्त सन् १७९८, टेसपैचेत्र, जि० १, ५०१५९-२०८१

ए बेलेज़की, डेसपैचेज, जि॰ १, ५० ४४२-४८।

३ मालकम, हिस्टी ऑफ मिरिश शडिया, नि॰ १, ५० २२८।



टीपू का महल

पुस्तकों का उसके पास एक चच्छा संग्रह था। इसमें कला, विज्ञान, गायित, ज्योतिय, साहित्य सभी विषये। के प्रमथ थे। यह पुस्तकालय कलकता भेज दिया गया। यह अवने को सन विषये। का ज्ञाता मानता था। नये नये नाम रखने का उसको यद्वा शिक् था। कई स्थाने। के नाम उसने यद्वा दिये थे। साल स्रीर महीने। के भी उसने नये नाम रखे थे। खिराने में उसका हाय स्व्य चलता था। हर एक कागृज़ पर वह अपने हाथ से वड़े बड़े हुवम लिराता था।

यह श्रद्धा धोद्रतवार धाँह निशानेबाद था। सेवा के संगठन में उसका पद्मी रुचि थी। इस सम्बन्ध में उसने निथमों का एक संग्रह भी तैयार किया था, जिसमें सेना के भिज्ञ मित्र देनों धीर उनके कर्तव्यों का पर्यान किया गया था। जहांज़ी सेना की भी उसने एक येजना बनाई थी। इस धेड़े में २० जंगी जहांज़ों का रुपना निश्चित किया गया था। इन जहांज़ों को यानि के लिए उसने स्पर्य यहुत सी हिंदायतों की लिखा था। उसके मर जाने से यह योजना कागृज़ पर ही रह यहूँ। हर एक काम को नह श्रपनी श्रांस से देखता था सेतर सबेरे से खाम तक बराबर काम करता था। उस समय के श्रम ता असलाम श्रास्त काम करता था। उस समय के श्रम असलाम श्रास्त की ने रहे नह स्वपना समय श्रास्त ता में म्यतीत न करता था। उसके दुश्वर में सब कागृज़ात ठीठ दंग से रखे जाते थे। हैद्दरथानी की तरह उसका रहन सहन तो सादा था, पर उसमें प्रमंड की माश्रा खुत बड़ी हुई थी। वह श्रपने के 'सुलतान' कहता था श्रीर कुछ दिनों तक दत्त परा सिक्का भी चलावा था।

हिन्दू राजाओं के समय से जैसा कुड़ ग्रासन चला चा रहा था, उसमे उसमे प्रिके हस्तरेष गर्ही किया था। समय पड़ने पर वह रुपया लेने में सफ्ती लुस्त करता था, पर साधारखतः प्रजा सुली थी चौर राज्य में खेती का अच्छा प्रवस्थ था। सराव का बनाना चीर वेंचना उसने चपने राज्य में बन्द कर दिया था। मलाबार में बहुपति-विवाह की प्रया को रेकिन का भी वसने प्रयत्न किया था। मेजर हिरोस का कहना है कि उसका शासन कहा भीर मममाना प्रवस्थ था, पर वह एक येग्य शासक की तरहा प्रजा का पालन भी करता था। जिनकी वह घपना शतु समस्ता था, उन्हीं के साथ उसका व्यवहार कोर होता था। मूर ने भी माना है कि उसके राज्य की दसा देखते हुए वह नहीं जान पड़ता था कि प्रजा पर साथाया हुआ है। है

इस्ताम धर्म का वह पका शतुवायी था। अपने राज्य की वह 'तुदा-दाद' (ईव्दर-दत्त ) कहा करता था। कहर असलमान होते हुए भी वसका विश्वासपात्र दीवान पुर्विया एक हिन्दू था। अपने पिता की तरह यह मी मन्दिरों के दान देता था। विश्वति के समय पर पंडितों से मान करनाने मैं भी उसको विन्यास था। ईसाइवों के साथ उसका व्यवहार कभी कभी ध्वस्य कठेर होता थां, परन्तु ह्यके कारण धार्मिक की अपेश अधिकतर

<sup>&#</sup>x27;१ मेजर डिरोम, बैम्पेन निद टीपू सुलतान, सन् १७९३, ए० २५०।

<sup>ं</sup> २ मूर, नैसेटिव, पृ० २०१।

राजनैतिक थे। खेगरेज़ इतिहासकारों ने उसकी निर्देशता श्रीर कठेशता को यहुत बढ़ा चढ़ा रुर लिखा है। सुसलमानें। की दृष्टि से वह 'शहीद' था। हैदरश्रली के सुन्दर मकुबरे में वह भी दृष्ट्रन किया गया। उसकी कृत्र पर मरने की तारीज़



हेदर थीर टीपू का मक्वरा

यतताते हुए ये शब्द कियो हुए है—"नूर इस्लाम व दीन चन्न दुनिया रप्त" ( दुनिया से इस्लाम चीर दीन का नूर उठ गया )।

राज्य की बटवारा—चेलेज़बी की राय में युद्ध के विषमी के प्रमुसार टीयू का साम्य विजेताची का या चीर जिस तरह चाहे उसके पटवारा का बनके पित्रकार था। निज़ान चीर खेगरेज़ उसके पराचर बरावर वांट सकते थे, पर चेलेज़बी का कहना था कि ऐसा करने से निज़ान ची यिकि चहुत पढ़ जाती। सन् 102र के समन्दीता के खनुसार मार्टों के तिहाई मार्ग देश भी उसकी राय में जीवन न था, क्योंकि मार्टों ने युद्ध में कोई सहायता नहीं की थी। तब भी वे यदि नई सन्धिक करने के जिए तैयार हों तो वनकी छुन जिले दे देने में कोई हानि न थी। इन सब बातों की तीयर

विचार कर वेलेज़ली न सैस्र के एक होटे राज्य के वनावे स्वना निश्चित किया। याकी राज्य के बटवारे में कताड़ा, कोयसब्हर, दारायुरम, वयताड़, श्रीरंगपहन छोर मलाबार तट के कुछ ज़िले कम्पनी के मिले। इस तरह खरव सागर से लेकर बंगाल की लाड़ी तक कुल समुद्र-सट श्रीगरेज़ीं के श्रीधिकार में खा गया। कम्पनी से कुछ कम हिस्सा निजाम को मिला। इसमें सेस्र राज्य के उत्तर-पूर्व के ज़िले थे। निजाम से श्राधा हिस्सा सहायक सम्बन्ध स्वीकार करने पर सराजों को हैना निश्चित हुआ, परन्तु इन गये बीते ज़िलों के बदले में मारोजों ने अपनी स्वाधीनता बेंचने से इनकार कर दिया। इस पर में विजेज़ में मारोजों ने अपनी स्वाधीनता बेंचने से इनकार कर दिया। इस पर में विजेज़ में मिलका खीर खीरों के बार में मारोजों ने अपनी स्वाधीनता बेंचर में बीत लिये से से इस पर में विजेज़ली हस पर स्वाधा रखा व्याधीनता का बंचर स्वाधीन से साम के स्वाधीन से साम खीर लिये। सैनिक इस का बढ़ा प्यान रखा।

मेंसूर का राज्य—पथे हुए आधुनिक सैसूर राज्य के सम्यन्ध में टीपू के देहों का कुछ भी ध्यान न रखा गया। वेखेज़ला की राय में सैगरेज़ों के साथ उनकी मित्रता असम्भव थी। बनकी टीपू से विषा मिली थी, जो धंवारेज़ों का चार राष्ट्र था। वे टीपू की स्ट्यु धीर पराज्य के अपमान को कभी भूल न सकते थे। उनकी राज्य देने से 'मंसूर की राक्त कमज़ीर हो जाती, पर महा न होती''; वे सदा सर्वत्र होने का प्रयत्न किया करते। हसिल्य उसने टीपू के वेटों को प्रयत्न दिख ते वहें के प्रयत्न किया करते। हसिल्य उसने टीपू के वेटों की प्रयत्न देकर विकतीर भेज दिया धीर महरूर की गाही पर सिन्दू राज-परान के एक पांच वर्ष के बालक को बिटला दिया। इस सम्बन्ध में यह क्रव्यनी के संबालकों को जिलता है कि हससे उनकी ''उदास्ता'' का प्रीयय सिली में सीपूर का प्रयात स्वा उसका श्राव तथा करता है पर प्रयात स्व उनका श्राव तथा क्रव्य हों सीपूर के प्रयात स्व उनका श्राव तथा है सीपूर के प्रयात सीप्त न कभी धीर में पर के क्रव प्रयात रहेगा। ''दे न कभी ध्यार ग्रयुकों का साथ देंगे धीर न कभी धीरोज़ों के विवस सिर दार वेंगे प्रयत्न ग्रयुकों का साथ देंगे धीर न कभी धीरोज़ों के विवस सिर दार वेंगे उसरे के इस हिन्दू राज्यनिमांल द्वारा वेंगे उती,

१ वेलेज्ली, देसपेनज़, जि० २, ५० ७२-१०६।

मराठों श्रीर निज़ास को श्रधिक सूमि मिलने से, वंचित रखना चाहता था। यदि यह राज्य स्थापित न होता तो कम से कम निज़ाम की 'श्राचा हिस्सा श्रवस्य ही देना पदता। १ इस प्रवन्ध से निज़ाम की श्रक्ति भी न बढ़ने पाई श्रीर मैसूर का राज्य थँगरेज़ों के सर्पेया श्रधीन हो यया।

नई सन्धि के श्रनुसार मेध्र राज्य को सहायक त्रया की सब शर्ते माननी पर्दी। वेलेज़ली देवहरे शासन के दोर्चों से बनभिज़ न या, इसलिए उसवे

सेस्र का ग्रासक पुराने येह्य दीवान पुणिया के हाय ही में छोड़ दिया। साथ ही साथ यह तथ कर लिया कि ग्रासन की देल-भाल और कावरयकता पढ़ने पर उसकी छायने हाथ में से लेने का श्राप्तिकार औररेज़ों की रहेना। यन्त्रीयक्त के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसमें शवर्गर-जनरक के दोनों भाई आपेर और हेनदी थे। इस कमीशन के हटने पर मेस्र प्रवाद में ग्रामेंत रंज़ोंडेंट रस्त दिवा गया और सहायक सेना का आर्थ वेलेज़की सेना-पत्ति बना दिया गया। सेना के लुवां

के लिए कुछ भूमि धलग कर दी गई।



पुर्खिया

इस तरह सिन्ध के नाम से मैंसूर की स्वतंत्रता का श्रपहरण किया गया। पुर्णिया ने प्रजा की दशा सुभारने का श्रप्छा प्रयत्न किया। उसने बड़े बड़े तालावों की मरम्मत करवाई श्रीर लगान कम करके तथा कहीं कहीं पेरागी दे करके गुरीय किसानों की सहायता की।

हैदराबाद की सहायक सन्धि-मंगूर-मुद के पहले निजास के साथ का सन्धि की गई थी, उससे वेजेज़ली सन्तुष्ट न था। उसमें बसकी

१ प्रिविण, प हिस्टी ऑफ़ दि टेकन, बि॰ २, प्र॰ ११३।

सहायक प्रधा का पूर्व रूप से अनुसरण न किया गया था। इसलिए अनत्वर सन् १८०० में एक नई सिन्ध की गई। इस सिन्ध के अनुसार मैसूर के बटवारे से निज़ाम को जो कुछ सूमि मिली थी, वह सब सहायक सेना का ज्यां चलाने के लिए ले ली गई। अन्य राज्यों के साथ बिना कम्पनी से पूछे हुए सम्बन्ध जोड़ने का अधिकार निज़ाम की न रहा और उनमें से किसी के साथ ऋगड़ा होने पर कम्पनी की पंच बनाना निज़ाम की स्वीकार करना पड़ा।

फर्नाटक का अन्त-कार्नवालिस के बहुत कुछ प्रयत करने पर भी नवाव उमदतुलउमरा कर्नाटक का शासन कम्पनी के हाथ में देने के लिए राज़ी नहीं हुआ था, इसका उल्लेख किया जा जुका है। टीपू से लड़ाई छिड़ने पर चेलेज़ली ने इसके लिए फिर से प्रयत्न किया। उसने बहुत समसाया कि कुई लेकर बराबर किला श्रदा करने में उसका राज्य नष्ट हो रहा है। कम्पनी के हाथ में शासन दे देने से वह सब मान्हों से वच जायगा । परन्त नवाब चैनेजली के पंजे में न श्राया, वह श्रपनी ही बात पर हटा रहा। युद्ध समान्त होने पर कहा जाता है कि टीपू के कागृजात में उसके धीर उसके थाप महम्मद-श्राती के कई एक पत्र मिले. जिनसे पता चला कि वे देानें। ग्राँगरेज़ों के विरुद्ध टीपू के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहते थे। युद्ध में भी नवाब से किसी प्रकार की सहायता न मिली थी। इन बातों की जांच करने के जिए एक कमीशन नियक्त किया गया । उसकी रिपोर्ट मिलने पर वेबेज़ली की राय में धेंगरेज़ों के प्रति नवाब की शत्रुता सिद्ध हो गई और उसने "सम्भव हो ती सन्धि द्वारा नहीं तो घोषणा द्वारा" कर्नाटक का शासन से सेना निश्चित कर निया। इस कार्य के लिए वह स्वयं मदरास जाना चाहना था, परना भवध के कगड़ों में फँसे होने के कारण यह काम मदरास के गवर्नर लाई क्लाइव की सींपा गया।

इन दिनो नवाब उमद्दुलवमरा बहुत बीमार था। उसकी हालत ज्राव होने पर महत्व में गोरों का पहरा कर दिया गया। मृत्युशस्या पर पड़े हुए नवाब ने इस अपमान का विरोध किया, परन्तु उसको सममा दिया गया कि गड़- हद न थी। मेंटों बीर दावतों की भरमार थी। समय पर किस्त थहा न करने से शासनाधिकार द्वीन लेने का भय दिखलाया जाता था, जिसके कारण तीन रूपमा सैकड़ा माहचार तक के स्ट्रपर नवान के ब्रेगरेन महाजनों से कृते लेना पढ़ता था। भ महाजनों के सन्तुष्ट रखने के लिए मालगुनारी वस्त करने का देका दनहों को दिया जाता था। प्रज्ञा से उनका के हूँ सम्बन्ध न था, इसलिए उनको तरह तरह के अत्याचार करने में भी किसी प्रकार का संकोच न होता था। नवान की ब्रोगरे से स्वयं नवान के स्वयं की था। हे इंग्लेंड के राज-धरान के स्वयं मधानों के पर-व्यवद्वार से वेशेन्सी बहुत चिड़ता था। उनकी पहला, ब्रेगरेनों के प्रति अनुवार और प्रजा के जपर करायाचारों को विल्लाते हुए, उसने व्यवना नीति का बड़े नोरों से समर्थन किया है। इस पर एक इतिहासकार का कहना है कि भेड़ का वध करने के लिए हो। इस पर एक इतिहासकार का कहना है कि भेड़ का वध करने के लिए हो। इस पर एक इतिहासकार का कहना है कि भेड़ का वध करने के लिए होर सपना हह समय समर्थन कर सकता है।

तंत्रीर की भूगाड़ी—राज तुलजाजी के केाई सन्तान न यी। मस्ते समय उसने सरकोजी नाम के एक जड़के को गोद लिया था। जिस दंग से बह गोद लिया गया था, उसमें कुड़ कागड़ा था, इसलिए खेगरेगों की सलाह से तुलजाजी का माई खमरासंह गही पर विश्वता दिया गया। उसके साय सन् १७६६ को सिश्व करके खँगरेगों ने उसके तांनार का राजा मान लिया। बाद में "पंडिसों की सलाह" से पता लगा कि गही का खिकारी वास्त्य में तुलजां जी था दक्क पुत्र सरकोजी है। इसके खितरिष्क अमरसिंह का शासन भी ठीक नहीं है। इस "अन्याय" के तूर करने के लिए खब सरकोजी को गए। पर विश्वताना निश्चित किया गया। सरकोजी की शिवा एक पाइड़ी की निगरानों में हुई थी। यह वेलेजूली की सव शर्तों की मानने के लिए तैयार था। मर्मल वेयर्ड की राथ में राजा अमरसिंह एक येगय शासक था थी। करनेल वेयर्ड की राथ में राजा अमरसिंह एक येगय शासक था थी। केनेल की राय में स्वतन केने वह कार्य काम नहीं किया था। वेलेजुली की शर्तों के मानक के वह स्वतन की शर्वा काम नहीं किया था। वेलेजुली की शर्तों के मान करने वह स्वतन वार्य न्यां स्वतंत्रता को धोना न चाहता था, यही

१ इटन, बेलेजली, ए० ५७।

उसका सबसे बड़ा श्वपाध था। बहुत दिनों से अंगरेज़ रेज़िंडेंट बसको हाथ में लाने के लिए साम, दाम, दड, भेद से काम जे रहा था। सफलता न होन पर उसके। गद्दी से उतारने के सिवा और केंद्रि उपाय न था। वेलेन्लो की राय में उसके शासन की जांच करने के लिए किसी कमीशन के नियुक्त करने की श्रावस्यकता न थी। इस जांच-पड़ताल से ''तंजार की प्रजा के सुख श्रीर सहिद में बड़ी बाजा पड़ती।'' इस तरह राजा श्रमरिस्ह गड़ी से उतार दिया गया। सरकोजी के साव नई सन्धि कर लो गई, जिसके श्रमुसार पेंडान देकर वह तंजार के क्विंत में स्व दिया गया। सरकोजी के साव नई सन्धि कर लो गई, जिसके श्रमुसार वेंडान देकर वह तंजार के क्विंत में स्व दिया गया और शाय में श्रा गया।

श्रवध के साथ ज़बरदस्ती—वेलेज़बी की सब में अवध सुरिवत ्र न था। नवाव बज़ीर की सेना किसी काम की न थी। उसकी स्वयं खपनी रचा के जिए ग्रेंगरेजो से प्रार्थना करनी पड़ती थी। चवध की निर्वजता से कस्पनी की अपने राज्य की रहा के लिए भय हो रहा था। अवध की पश्चिमीत्तर सीमा पर मराठे। की शक्ति वढ रही थी। जर्माशाह जाकमन करने की वराबर धमकी दे रहा था। बनारस से भागकर बज़ीरश्रली ऊधम सचा रहा था। इन राज्ञ में का रेकिन के लिए खबब में काफ़ी खँगरेजी सेना न थी। जा सेना थी भी उसी का ख़र्चा चलाना नवाब के लिए कठिन हो रहा था। शासन-व्यवस्था ठीक न होने से नवाब बज़ीर की श्रामदनी घट रही थी । किस्ता के यरावर मिलने की उससे त्राशा न थी। त्रीगरेज महाजन धन चूस रहे थे। शासन में सुवार करने के लिए नवान अग्रक था। दिसम्बर सन् १८६८ के एक निजी पत्र में इन देश्या की दूर करने के स्पाय बतलाते हुए बेलेज्ली जिस्ता हें कि मराठो श्रीर नर्माशाह से रचा करने के लिए "दोश्राव पर श्रधिकार कर लेगा चाहिए।" नवात्र की निकम्मी सेना की, जिससे स्वयं नवाद की मय रहता है, तोड़ देना चाहिए थोर उसकी जगह पर कम्पनी की घोड़-सवार तथा पैदल सेना बढा देनी चाहिए।

१ वेलेचली, डेसपैचेज, बि०१, पृ० ३८६-८७।

इस तरह टीपू से बुद छिड़ने के पूर्व ही खनन के निजय में वेजेज़जों मी
राय निश्चित हो गई थी। खुद से निश्चित्त होने पर नवस्वर सन् १०६६ में
उसने नगथ की अपनी सेना तोड़ने थीर अंगरेज़ी सेना बढ़ाने के जिए जिख
भेजा। नवाय की स्वीकृति निना मिले ही खन्य में अँगरेज़ी सेना बढ़ा दी
गई थीर उसका खुर्चा नवाब से मांगा जाने लगा। वेलेज़ली की राथ में
नवाब की स्वीकृति की केंद्रि आवश्यकता न थी; क्योंकि सर जान शार के साथ
जी तनिय हुई थी, उससे खन्य की रवा का भार कश्यनी ने ले जिया था।
इसलिए भय की आयोंक। होने पर कश्यनी की खरनी सेना बढ़ा देने का खिरकार था थीर उसका खुर्च देने के लिए नवाब मजदूर था।

नवाय वज़ीर का कहना या कि में किस्तों के पाग्य खान कर रहा हूँ, सेना वज़ाने की कोई खानस्यकता नहीं है। खपनी निज्ञ की सेना तोड़ देने से मेरा वड़ा खपमान होगा। विद्युत्तों सन्धि में यद वचन दिया गया था कि "मौरूसी राज्य, दोना तथा प्रज्ञा पर मेरा पूरा खिकहार रहेगा" परन्तु सेना का प्रवस्य द्वीन जेन से मेरा क्या खिकार रह आयगा? वेजेज़जी की हिंदे में नवाय का यह उत्तर "उद्या-पूर्व" या। बसका कहना या कि सेना वज़ाने की आवस्यक्ता है या नहीं, हसका निर्वेण गयनेर-जनरत्व कर सकता है न कि नवस्य। उसने स्वर्ण माना है कि वह खासन में सुवार करने के अयोग्य है, ऐसी दशा में समय पर किसी का खदा होना खसन्य है।

"जाल मे फैंसी हुई चिड़िया की तरह नवाब फटफटा रहा था।" मस-मद से उतरकर देश से बाहर चले जाने तक की नवाब ने धमशी दी, परन्तु गवर्नर-जनरल पर इसका भी कुढ़ प्रभाव नहीं पढ़ा। कहूँ महीनें तक धापस में पश्च-व्यवहार होता रहा। नवाब की खप्मानित करने थीर चुरा-गला कहनें में वेलेजुली ने अपने पत्रों में कोई बात उठा न रहा। थब केवल थारोज़ी सेना यहाने से ही वेलेजुली के। सन्तोप न या, मखुत अवक से सम्पूर्ण शासन के। कम्पनी के हाथ में लेना वसका मुख्य वहरेय था। इसकी प्राप्ति में यह किसी प्रकार की पांचा की सहन न कर सकता था। बनवरी सन् १=०१ में नवाव

१ वेशेजली, डेसपैनेज, जि॰ २, प॰ ४२६।

के। खिला नया कि वा तो वह तंत्रीर के राजा की तरह पेंचन स्वीकार करके खुपचाप प्रलग पढ़ा रहे, वा प्रंमरेज़ी सेना का वहीं तक का ख़र्चा देकर आगे के लिए अपना आधा राज्य कम्पनी के। दे देवे। अभेल में रेज़िटेंट कमेल स्काट के। लिल दिया गया कि यदि दन शर्तों के मानने में नवाय हीला-हवाला करे, तो दोखाय थीर रहेलसंज पर जुनस्दस्ती अधिकार कर लिया जाय। वावाव के तिरोध की ओर कुछ भी प्यान न दिया यया, उबटे उसके। चेतावती दी गई कि इन सतों के नामने का परिवास "उसके राज्य, तथा उसके वंदानों के लिए अपन्ना न होता।"

लासनं अ भी सन्धि — बुलाई सन् १०० भें याते! के संनूर कराने के लिए गवर्नर-जनरल का आई हेनरी लखनक भेजा गया। थोड़े दिन बाद स्वयं गवर्नर-जनरल भी कलकत्ता ले चल पढ़ा। धरनी रचा का कोई दपाय न देखकर नवन्यर सन् १०० भें नवाब को सन्धि पर हरताबर करने पड़े। इस सन्धि से देशमब और रहेलबंड के कुछ कि कम्पनी के मिल गये। वेलेज़्ती ने बूंटिकर खबब की सीमा पर के ज़िलों को खिया। इन ज़िलों के निकल जाने से भराता या प्रन्य किसी बादरी ग्रांकि से ध्ववय के राज्य का सम्बन्ध न रह गया। चारें थोर के ज़िलां पर बीपत्रों का प्रधिकार हो गया। नवाब की सेना घटा दी गई और शावस्थकता पढ़ने पर विना खुनों लिये हुए नवाब की सैनिक सहायता करने के लिए बचन दिया गया। कार्यकर का सम्बन्ध से नवाल ने इस वचे-खुने राज्य का शासन करना स्वीकार किया।

श्रवप में श्रॅगरेनी सेना बढ़ाने की कोई शावरयकता न थी। ज़र्मायाह श्रवने ही मतोई! में फेंसा हुआ था, उसके भारतवर्ष सीटने की कोई सम्भावना न थी। बढ़ीरश्रवी से कोई ऐसा भव न था। स्तिन्या की पूना के मतोई से ही फुरसत न थी, उसका प्यान उत्तर की श्रवेषा दिख्य भी थीर ही प्रपिक था। नवाब की निम्री सेना के पढ़ाने का मस्ताब थिख्ती सन्त्रियों से सपैया विरुद्ध था। नवाब के निम्मी कोई किस्त बाक़ी न थी।

१ देलेजली, देसीपेचेज, जि० २, पृ० ४९३-५०३।

करवनी की मींग पराषर बढ़ती जाती थी। बीस पचीस खारा रूपया सालाना से पहुती यह रक्षम एक करोड़ पैंगीस लाए तक पहुँच गई थी। जब नवार ने इतनी पड़ी रक्षम देने में अपनी असमर्थेता प्रकट की तब बसका धावा राज्य हीन लिया गया। मन् १०६० में कार्नवालिस ने धीर सन् १०६६ में सर जान शोर ने जातम में इसवोच न करने का वचन दिया था। परन्तु इसका छुछ भी प्यान न रसकर अमरेज़ अकुसी की सलाह से जातम करने के लिए नवाय से कहा गया। इँग्लैंड लीटने पर, पाल नामक एक अमरेज़ की सहायता से, जा यहत निवों तक अवस में रह सुका था, इस सम्बन्ध में वेलेज़ती पर भी पालांगेंट में अभियोग चलाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता न हुई।

श्चव्य का शासन-नवाय से छीने हुए ज़िली का हेनरी वेखेज़ली लेपिटनेंट-गार्नर बनाया गारा । यह गवनैर-जनरल का छोटा भाई या थीर उसके प्राह्नवेट सेकेटरी का काम करता था। हेनरी वेलेज़ली कम्पनी का नीकर न था। उसकी नियुक्ति से कम्बनी के संचालक वेजेज़ली से बहत चिट्ट गये। भ्रम्त में उनकी बाझा से हैनरी की यह पद छे। इन पड़ा। इन ज़िली में चेंगरेजी कानून-कायदे जारी कर दिये गये । जनता के रीति-रिवाजी का कुछ भी भ्यान न रखा गया। इसका परिवास यह हुआ कि चदावती द्वारा न्याय की भ्रवेषा स्रधिकतर भ्रत्याचार है।ने लगा । मनमाना लगान लिया जाने लगा, जिससे थे। हे ही दिनों में इन जिलें की आमदनी बहत बढ़ गई। नवाय से जितना रुपया नकर मिलता था, उससे कहीं श्रधिक इन ज़िलों से मिलने लगा। नवाय सादतभती ने भी सुधार का प्रयत किया। उसने मालगुजारी बस्त करने के लिए राज्य की 'चकलों' श्रीर 'इलाकों' में वांट दिया भीर उनको ठेडे पर उठा दिया। हेनरी लारेंस का कहना है कि वह एक थेएय सासक था। यदि उसके साथ श्रद्धा वर्ताव किया जाता तो बहुत ऋद स्वार होने की सम्भावना थीं। धँगरेज़ रेज़ीडेंड बराबर उसके शासन में वाघा बालते थे थीर किसी प्रकार की बलति न होने देते थे। तिस पर भी घोड़े ही काल में उसने खजाने की धन से भर दिया था।

सुरत का ग्रापहराग--आरतवर्ष आने पर धँगरेबों ने पहले पहल सुरत में ही पेर जमाया था । सन् १७४६ में उन्होंने जैसे तैसे किले पर कब्जा कर लिया ग्रीर नवाब के साथ सन्धि करके दोहरा शासन चला दिया। इस सम्बन्ध में पुरु दश्व यात्री का कहना है कि कानून-कायदे सब धँगरेज़ों के हाथ में थे, तिमपर भी नवाब के। मही पर विठलाये रखने का डोंग दिखलाया जाता था । ग्रेंगरेजों की मांगें बरावर बढ़ती जाती थीं । वैलेज़ली की राय में नवाय का शासन ठीक न या थीर रचा के लिए सेना बढ़ाने की पावश्यकता थी । नवाय के मरने पर धँगरेज़ो सेना सुरत पहुँच गई थीर वसके भाई की पेंदान स्वीकार करके सरत का शासन बेंगरेजों के हाथ में छोब देना पडा। वह एक लाख रुपया सालाना देने के लिए तैयार था, पर नेक्षेज़ली की उतने से सन्तोप न था । सुरत के अँगरेज मतिनिधि की राय में ऋधिक रुपवा देना नवाब के जिए सम्भव न था, उससे राज्य छीन लेगा सरासर विश्वासवात था । ९ वेतीजली का कहना था कि शासन और सैनिक प्रबन्ध कम्पनी के हाथ में था जाने से ही सरत की दशा सुधर सकती थी, इसलिए उसकी ले लेना कम्पनी का "कर्तव्य थीर श्रधिकार" या। इस मामले में एक लेखक का कहना है कि न्याय ती वेशारे नवाम की छोर था, अंगरेज़ों की तरफ कैवल चालवाजी श्रीर धींगाधींगी थी । र

फ्रोर्ट चिलियम काल्जि—कम्पनी के नैक्ट हॅंग्लंड से चाते थे। उनको भारतवर्ष का कुछ भी ज्ञान न हेश्ता था। उनकी शिवा चीर योग्यता की चौर भी विशेष ध्यान न दिया जाता था। इन दोषों को हूर करने के लिए सन् 1500 में येलेज़्ली ने क्लकत्ता में एक काले होलों को स्ताना नैयार की। रसका कहना था कि सालह सजह वर्षे के लड़के हॅंग्लंड से भेज दिये जाते हैं, भारतवर्ष में उन पर केंद्रे देस-रेस नहीं रहती है, वे मनमाने वोग के रहने लगते हैं। ये केनल एक ज्यापारिक संस्था के ही जीकर नहीं हैं। चय

१ निरु, हिस्यी ऑफ़ शंटीया, जि॰ ६, १० २९५। २ फलकत्ता रेन्यू, जि॰ ९, १० ११५।

उनकी राजदूत, मंत्री, जब चौर शासकों का काम करना पड़ता है। जब तक उनकी शिवा, बेम्बता चौर खाचरण का ध्यान नहीं रखा जायगा, शासन में सफलता होना खसरम्ब है। इन लेगों के लिए पारचाल राजनीति, विज्ञान चौर साहित्य के साथ साथ पूर्वीय इतिहास, भारतवर्ष सम्बन्धी कानूनकृपदों चौर देशी भाषांथों का ज्ञान बड़ा खावरयक है। संचालकों की स्वीकृति विना मिले हुए ही उसने यह कालेब बड़ी धूम-धाम से लेलि दिया।

इसमें बहुत से अंगरेज अफ़सर और पादड़ी अध्यापक नियुक्त किने गरे। देशी भाषाएँ सिखलाने तथा रीति-रिवाजों की बतलाने के लिए एंडित और मोलवी रखे गये। हुँग्लेंड से आने पर कश्यनी है साधारण हर्मचारियें को इस कालेज में तीन वर्ष पढ़ने के लिए नियम बना दिया गया। कश्यनी के संचालक वेलेज़ली से सहमत न थे, कर्मचारियों की शिवा के लिए वे प्रपने को ज़िम्मेदार न मानते थे। इसके व्यविरिक्त कालेज के चलाने में बन्ना खर्च पहता या । उनकी आज्ञा के विरुद्ध दो वर्ष तक इस्तीं है की धमकी देकर जैसे-तैसे वह इस कालेज की चलाता रहा। अन्त में उसे उनकी याजा मानकर इसकी तोदना पड़ा। श्राँगरेज लेखकों की, जी कहते हैं कि भारतवर्ष में शिश्वा-प्रचार के लिए इस कालेज की स्थापना की गई थी, ध्यान राउना चाहिए कि यह कालेज कम्पनी के केवल यंगरेज कर्मचारियों के लिए खीला गया था। हिन्द्रस्तानियों की पढ़ाने की इसमें कोई व्यवस्था न थी। उनकी चिवा के लिए वेशेज़ली की कुछ भी चिन्ता न थी। इसमें सन्देह नहीं कि कालेज की मेाजना से घेलेजलो की दूरदर्शिता थीर योग्यता का परिचय मिलता है। इससे कर्मचारियों की शिवा की त्रीर संवालकों का ध्यान भी धाकपित हो गया। कुछ दिनों बाद इसी ढंग का एक कालेज ईंग्जेंड में धोला गया, जो बहुत दिनों तक चलता रहा।

थार्मिक नीति—वेलेज्ली भारतवर्ष में ईसाई मत की उन्नति श्रीर प्रचार के लिए क्लुक था। भारतवर्ष में खेगरेज़ों को पथ-भ्रष्ट होते

१ बेठेजली, डेसर्थचेत्र, वि० २, ए० ३२५-५५ ।

हुए देखकर उसको बढ़ी चिन्ता हो रही थी। इस दोप को दूर करने के लिए फोर्ट विविध्यम कालेज में घार्मिक शिवा का सास प्रकच किया गया था। कालेज का प्रथव नियमानुसार एक पादड़ी ही हो सकता था। हस कालेज से हिन्दुस्तानियों को इंसाई बनाने में भी सहायता ली गईं। येजेज़ित की साझा से वाइचित का सात देशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। परन्तु धर्म के प्रवार में वह पुलेपालियों की ली मूल करनेवाला व था। इस सरम्थन में यह आधुनिक दंत से काम लेग बाहता था। सुले तीर पर ज्यरहस्ती ईसाई यनाना उतकी नीति के विषद्ध था। लंका के मवर्णन को स्वष्ट यग्दों में इसके लिए मना कर दिया गया था। बतको राय में धर्म-प्रवार के लिए उसने जो छुक किया, उससे छोई ''ईसाई गवर्लर'' कम न कर सकता था थीर म किसी ''द्रिटिश गवर्णर' के उसने प्रवार में उसके आझा से पाल-हला यन्द कर दी गईं। सती-प्रया की जांच करने थीर रोकने का भी प्रवर किया व्या प्रवर्ण खिक समस्ता न हुई।

मिस श्रीर फारसं — आरतवर्ष की सीमाओं को सुरिशत रखने की विश्वा वेलेज़ती को इर समय रहती थी। इसी दृष्टि से उसने माल- कम की तत् १७६६ में फ़ारस भेजा। शाह के साथ मित्रता की सिन्ध हो जाने से स्थल के मार्ग से फ़ांसीसी या किसी के अरतवर्ष थाने की विशेष सम्भान्यान रही, तृतरे जाविशाह को रोकने का बी य्यवस मिल यथा। त्यापारिक सम्भान्यान रही, तृतरे जाविशाह को रोकने का बी य्यवस मिल यथा। त्यापारिक सम्भान्यान रही वाने से जात्वाह को रोकने का बी य्यवस मिल यथा। त्यापारिक सम्भान्यान रही वाने से जात्वाह को राकने भी श्रीर होते पर स्थान की स्थान प्रतिक्तियों की स्थान सेवा होते होते सहायता के लिए मारतवर्ष से बाहर भेजी गई। इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, यह शैक है, पर इससे वेलेज़ां की दूसर्विता का परिचय श्रवस्य मिलता है। यूरोपीय श्रुह के समय में पूर्वीय देती पर श्राकरण करने तया हिरहुसाती सेना वाहर भेजने की प्रवा के सने चता दिया।

१ इटन, बेलेज़लो, पृ० १२७।

## परिच्छेद ८

## सामाज्य के लिए युद्ध

(२)

मराठों की स्थिति-खर्बा की विजय मराठे की धन्तिम विजय थी।



सवाई माधवराव

परन्त इससे ववि किसी की अस नहीं हुच्या था, ते। वह युवक पेशवा था। विजय की बपाई मिलने पर उसका कहना था कि विना लंडे-भिडे मगलें की बेढब डार थोर सराठों हे गर्व की देखकर सभी दीने। की पतित श्रवस्था पर दुख है। रहा है। मगरे। की इस धनस्था का व्यवाण उस समय का इतिहास है।

सराधा-संद्रल में जो एकता स्थापित की थी वह एक दुर्घटना के कारण धोड़े ही काल में खिल-भिज्ञ हो गई।

राघोबा के मरने पर नाना फड़नवीस ने उसके येटे वाजीराव की क़ैंद कर रखा था। वह जानता या कि देशहोही राखोवा की सन्तान से मराजा-मंडल का दित होना यसम्भव है। वाजीराव संस्कृत का श्रन्ता विद्वान् या श्रीर उसकी मीडी मीडी वार्ते बनाना ख़ब खता था। वह मुस्स रीति से पेशवा के साथ पत्र-व्यवहार करने लगा। पेशवा तो याखुक था ही, थेर्ड़ ही काल में उस पर वाजीराव का रंग जम गया। इसके लिए नाना फड़नवीस के। कहूँ वार पेशवा की अरसेना करनी पड़ी। इधर कुल दिनों से उस का स्वास्थ्य प्रावह का खीर वस कर स्वास्थ्य स्वस

माध्वराव के कोई सन्तान न थी। मरते समय वसने वाजीराव के गारी पर विद्वाने की दुष्डा प्रकट की थी। नाना फड़नवीस इसका परियाम जानताथा। सिन्धिया और होजकर की सजाह से वह एक दचक पुत्र की गारी पर विद्वाना पाहता था, परन्तु धाजीराव के पद्चंत्र से नाना का सारा प्रयक्ष व्यर्थ गया और वाजीराव पेशवा हो गया। वह अपने कुटुम्ब के प्रति नाना फड़नवीस का च्यवहार भूल न सकता था। कभी वह उसके विरुद्ध सिन्धिया को मड़काता था, कभी सिन्धिया को द्राये रखने के जिए उससे नाता जोड़ता था। प्ता में इन दिनों वड़ा हसच्य मचा था। कितने ही राजनैतिक दल हो गये थे। सबको अपने स्वार्ध-साधव की सुम्ह रही थी, मराठा-

१ प्राट बक्त की राव के आधार पर अगरेज शतिहासकारों का कहना है कि नाग के कठिन निषमण से तथ आकर पेशना ने छत से क्ट्रकर आरमहत्वा कर हां। इसका कोई विदयस प्रमाण नहीं है। तुकोबी होण्डस, अँगरेज नायब रेबीडेंट के पत्रों तथा मराठो काव गत से यह बात सिक्ष नहीं होती है। क्किंड, बिस्ट्रों ऑक दि मराठा पीपुल, जिंव ३, ६० १७८-८०।

साम्राज्य या देश के हित का प्यान किसी को भी न था। उधर तुकेाजी होलकर की भी मृत्यु हो गईं। वह सीधे स्वभाव का योदा था धीर उसने



तकोशी होलकर

बड़ी योग्यता से श्रहिश्यावाई की श्राह्माश्रों का पालन किया था। इन दिने। उसके वेटो में भी युद्ध हो रहा था। सिन्धिया श्रार हो। कहा था। सिन्ध्या श्रार हो। कहा में मूट देखकर सिन्ध्या श्रपमा मतकब सिद्ध कहना चाहता था।

नाना फड़नवीस की मृत्यु—इन कपड़ा में नाना फड़नवीस के कुछ दिने के लिए आहमदनगर के किसे में कैंद्र भी रहना पड़ा। सिन्यिया से तंग खाकर बाजीराब ने उसके फिर एक बार प्रधान सचिव बनाया।

परन्तु सराठों की दुदैया धीर चपन थपसान की नाना बहुत दिन सक सहन न कर सका। मार्च सन् १८०० में उसकी खुःखु हो गई। कर्नल पामर के यच्दें। में उसके साथ मराठा सरकार की "दुदि चीर नज्ञवा" का भी भन्त हो गया। मैंकडोनाएड की राय में नाना फड़नवीस निस्सन्देह एक चतुर राजनीतिज्ञ या। उसके मुख्य दोगों की उपनि, व्यक्तियत साहस के प्रभाव तथा उसकी महस्त्राकाचा से, जिस पर कभी कभी सिद्धा-तों की रोक-रोक न रहती यो, हुई यी। चपने जीवन के दुखमय चन्तिम समय में भी उसने एक सत्त्ये देममक के मानों से काम लिया, इंतको मराठा तथा थोरी दोनों ही ने माना है। इसके खिए उसकी जितनी मशस्ता की जाय थोडी

है। श्रवन लिए क्या परियाम होगा इसका बिला कुछ प्यान किये हुए

उसने प्रथन विश्वास के श्रनुसार वानीराव के सदा उसके हित की सलाह दी।
यदि मराठा शासन विना श्रमरेजों की सहायता के फिर श्रन्छी तरह चलाया
जा सकता था, तो वह लाई वेलेजली के प्रसाव को मानकर श्रमरेजी सेना
उलान के सवया विरुद्ध था। श्रमरेजा का वह श्रादर करता था, उनके चरित्र
की संस्थता तथा उनके शासन की दढता की वह प्रशसा करता था। परन्तु



नानः पद्नवीस

राज तिक राष्ट्र की दक्षि से धगरीना का नव धीर उनकी जलन उसस धायिक किसी की न भी। यह जानता भा कि गयनर ननस्त के इच्छानुसार चेगरेना का पैर नमान की चाला दन का चनितम परिचाम यह हागा कि उनका प्रभाग सयको द्या लेगा। "ब्यक्तिगत जीवन मे वह वड़ा सत्यवादी, द्यावाद, दानी थीर मितव्ययी था। अपने समय की पावन्दी के लिए उसने वड़े कड़े नियम बना रखेथे। सब काम वह स्वयं कैसे करता था, इसका अनुमान करना कठिन है।"

चेसीन की सन्धि-मराठों की कुट में ही ग्रॅगरेज़ों का सबसे श्रधिक लाभ था, इसको वेलेज़ली शब्दी तरह जानता था। इसी लिए जब से वह श्राया था, इस फुट के फैलाने में उसने कोई कसर उठा न रखी थी। कभी वह सिन्धिया के द्वाने के लिए मोसला से सन्धि का प्रस्ताव करता था, र कभी सिन्धिया की पूना से हटाने के जिए ज़र्माशाह का भय दिखलाता था। कभी वह पेशवा की नाना फड़नवीस और सिन्धिया के एंजे से छुड़ाने का विश्वास दिलाता था. कभी फिर से प्रधान सचिव वनवाने का वचन देकर नाना फडनवीस की अपने पद्य में मिलाने का प्रयत करता था। परन्त इस समय तक कोई मराठा राजा या सरदार उसके जाल में न फँसा था। माना के मरने से श्रॅगरेज़ों के मार्ग का एक बढ़ा भारी कटक दूर हो। गया। पूना में भी ऐसी घटनाएँ होने सगीं, जिनमे घपना मतलब सिद्ध करने के लिए यक्रेजजी के। भव्जा श्रवसर मिल गया । यशवन्तराव हे।लकर की भनुपस्थिति में विश्विया ने उसके भाई की बड़ी निर्देयता से मरवा ढाजा। बदला जेने के लिए होलकर ने पूना पर चढ़ाई कर दी, जिससे सिन्धिया चीर पेशवा की हार हुई। याजीराव भाग गया। होलकर ने राघोषा के दुसक पुत्र श्रमृतराव के लंडके की गही पर बिठला दिया।

१ मैकडोनाल्ड, नाना फडनवीस, १० १५६-५७।

२ इस सम्बन्ध में, ता॰ ३ सार्च सन् १७९९ के एक पत्र में, बरार के रेजीहेंट कोच्यून को हिस्स गया कि सन्धि के वास्तविक छद्देश की ग्राप्त रसकर यह दिखसाना चाहिए कि सन्धि टापू के विरुद्ध की वा रही है। टेसपैनेस, वि॰ १, प० ४७९-८०।

३ माट दफ, पु० ५४० ।

४ वर्नल पामर के नाम निजी पत्र, डेसपैनेज, जि॰ १, ए० १११-१२।

तिस बात को नाना फड़नबीस और सिन्धिया चार वर्ष से टाल रहे थे, जिसके तिए बेलेज़ली ने कोई कसर उठा व स्ती थी, वही बात श्रय श्राप ही श्राप सम्भव हो गई। पुना से मामकर वाजीराव ने श्रेगरेज़ों से सहायता मांगी। उसने उनकी सब वर्गों को स्वीकार कर लिया श्रार दिसम्पर सन् १००२ में श्रेगरेज़ी जहाज़ पर येसीन पहुँचकर सिन्ध-पत्र पर इसाधर कर दिये। उसने श्रपने एवं से श्रेगरेज़ी सेना को स्पना स्वीकार किया श्रीर द्वेते का पत्र तथा के प्रमु एवं से श्रेगरेज़ी सेना को स्पना स्वीकार किया श्रीर द्वेते का पत्र तथा दिया। यूरोप के किसी श्रम्य नियासी को श्रपन यहाँ मौकर न रसने तथा किसी राज्य से ग्रिटिश सरकार की इच्छा बिना युद्ध या सिन्ध न करने को भी प्रतिज्ञा की, श्रीर निज़ान तथा गावकवाड़ सम्बन्धी मार्हों में श्रीरोज़ों को पंच मान लिया। श्रीरोज़ों ने वसकी फिर से गरी पर विकता वेते श्रीर साहर प्रसी के स्वार प्रदेशों के हाथ प्रपत्र प्राप्तीराय ने राष्ट्रीय सम्मान श्रीर स्वतंप्रता के श्रीरोज़ों के हाथ परिवार दिशा राष्ट्रीय सम्मान श्रीर स्वतंप्रता के श्रीरोज़ों के हाथ परिवार। राघोषा के वेटे से इसके श्रीर स्वारा श्रीर स्वार प्री तथा श्री गर प्राप्ती गरा स्वरती भी १

कानंवाहित के मैसूर-युद्ध की वालेचना करते हुए मृस्तिस ने टीक कहा पा कि क्षिन्द्रस्तामी हाजा व्यन् ताकालिक लाभ के लिए पर्यों की तह उत्सुक रहते हैं। व्यन्त मत्तवस सिद्ध करने के लिए उपायें की हुँ हैं निज्ञालने में ये पूरे प्युर होते हैं। उनके चुनने में उनहें किसी प्रभार का संशेच नहीं होता है। पुरु, स्थायों तथा दूरवर्ती लाभ का उनहें कुछ भी प्यान नहीं रहता है। यदि ऐमा न होता तो क्या यह सम्भव था कि वैपाल के नवायों का नार्त, प्रथम के नवायों की प्रधीनता और स्थयं वाद्याह तथा प्रस्य राजाकों की, शेन जिटिया निज्ञता के विकार वन पुके हैं, निवाह में रस्ते हुए भी ये ऐमी सन्ध्या करते, जिनमें उनके हमारी सहायता मांगने ही सायरकता प्रती ?\*

१ फॉएर, मन्त्ररोध कॉम दि स्टेट पेपने ऑक टाउँ कार्नेवार्डम, ति० १,

सन्धि का परिणाम-पेशवा मराठों का नेता था। गवर्नर-जनरख की राप में उसके साथ सन्धि हो जाने से सारे मराठा-मंडल से सन्धि हो गई। वसे भाशा थी कि इससे ''देश भर में शान्ति स्थापित है। जायगी "। परन्तु परिगाम उलटा हुआ, शान्ति की श्रपेचा घोर युद्ध छिड़ गया। 'वोर्ड श्रॉफ कट्रोल' के सभापति केसलरी की पहले ही से इसका भय था। आर्थर वेले-ज़ली को भी ऐसी ही बाशका थी, यद्यपि इस समय वह सन्धि का पूरा सम-र्थन कर रहा था । र पेशवा मराठा-मंदल का नेता श्रवस्य था, पर इस समय वह निर्वेत हो रहा था। ऐसी दशा में यह आशा नहीं की जा सकती थी कि मराटा-मंडल के श्रन्य सदस्य बेसीन की श्रपमानजनक सन्धि को जुपचाप स्वीकार कर लेंगे । यह बात नीति-निपुण गवर्नर-जनरस की समझ में न चाई है।, ऐसा अनुमान करना उसकी दूरदर्शिता में सन्देह करना है, जो ठीक नहीं जान पड़ता। नासन में इसका परिशाम उससे भी छिपा न था, पर श्चमती युद्ध के समर्थन के लिए पहले शान्ति पर जोर देना श्रावरपक था। युद्ध श्रिष्ठ जाने पर कहा जाने लगा कि चाहे यह सन्धि होती या न होती युद्ध प्रतिवार्य था। सन्धि कर लेने से युद्ध में भी सुगमता है। गई और विजय द्वारा शान्ति स्थापित हो गई। दोनों बंग से सन्धि का यह विचित्र समर्थन था।

यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि मशहे स्पतंत्र थे, उनके काहों में हलहेंप करने की हस समय क्या जानश्यकता थी ? उत्तर में कहा जाता है कि कासीसियें का मध्य था। रे यह भय जेसा कुन् था दिखलाया जा चुका है। दूसरा कारया यह बतलाया जाता है कि सिनिया, भॉसखा चीर होलकर के पास बड़ी मही सेनाएँ थीं, जिनका सर्व चलता के लिए वे प्राय. जुट-मार करते थे। कम्पनी तथा उसके मित्र निजास और सैस्टर के राज्ये पर उनके चाक्रमण की

१ देशिंगटन, डेसपैनेन, स० ओयन, भूमिका ए० ४८-५०।

२ इटन, बेळेजली, १० ८९।

ध्यागंका थी। १ इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना ध्यानस्यक है कि मराठों के। हन दिनों खपने ही क्षानों से लुट्टी न थी, फिर अच्य राज्यों पर साक्ष्मप्य का कहना ही क्या था? यह भी कहा जाता है कि पेशवा ने शैंगोरों से सहा-पता मौगी थी, उसको सहायता न देना केवन मीत-विक्द ही नहीं यिक 'मीचता' थी। 'परन्तु जब कम्पनी के परम मित्र निज़ाम पर संकट पढ़ा था, तय यह उदारता कहां चित्र गिर्दे थी? हसके खितिरक्त होजकर को, जिसने वाजोराव के। निकाल बाहर किया था, दंड देने की क्या ध्यवस्था की गई थी? मराठों के कमाड़ों में पढ़ने की आवश्यकता भले ही न रही ही, सिन्ध का तास्कालिक परिखाम युद्ध ही हुत्या हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि अन्तरः अंगरेजों का इससे परा लाभ हुता सिडनी खेपन का कहना है कि इस समय तक भारत में एक 'जिटिस साम्राज्य'था, परन्तु इससे कम्पनी के हाथ में 'भारत का लाजाव्य' जा बया। चस, दिख्य धीर पूर्य में शैंगारेज का ममुल स्थापित हो हो जुका था, खब पक्षिम के मराठा साम्राज्य में अन्त स्थापित हो हो जुका था, खब पक्षिम के मराठा साम्राज्य में अन्त स्थापित का साम्राज्य था पक्षिम के मराठा साम्राज्य में अन्त स्थापित हो हो जुका था, खब पक्षिम के मराठा साम्राज्य में अन सराव आतंक अम गया।

वाजीराय की वापसी—अधेल सन् १ म० ३ में आयेर वेले जुलों ने एक बढ़ी सेना के खाय पूना आकर वाजीशव को फिर से गद्दी पर बिठला दिया। वेसीन की सन्धि से चिड़कर सिन्धिया और भोसला ने बाजीशव का साथ नहीं दिया। होतकर भी जुणवाप रहा और बेवारे अस्तराव ने पंदान स्वीकार कर लो। पेशवा की रहा के लिए पूना में औरते होता रख दी गई। गवर्नर-जनरल जिलता है कि अधिकांश मराठा जागीरदार बाजीशव के पह में में और महा वस्ति कि से गद्दी पर बिठलाने में सहायता देने के लिए सेवार थी। यदि ऐसा न होता तो में उसके सत्वद पर विठलाने का प्रथम पूर्वरत ही देह देता। प्रभामत के प्रतिकृत मराठा पर किसी शासक का रहना ''न्याय और

१ मालकम, हिस्ट्री ऑफ़ शंडिया, जि॰ १, १० २४९।

२ हटन, बेलेज्लो, पृ० ९०।

३ वेलिंगटन, डेसपैचेज, मूमिका, ए० ४६।

बुद्धि" के विरुद्ध था। १ दिनिया के जागीरदारों के सम्बन्ध में वार्धर वेलेज़बी लिखता है कि जब तक खूब सेना एकत्र करके उनकी यह धन्छी तरह नहीं दिखलां,दिया जायगा कि हम विचा अपना मतलब सिद्ध किये हुए नहीं हरेंगे, तब तक वे हमारा साथा न देंगे। १ यदि यवर्नर-जनरल के कथानानुसार अपि-कांग जागीरदार वाजीराव के ही पन में ये, तो फिर इस सैनिक भय के दिखलांने की क्या आवश्यकता थी १ प्रजा उसके ख़लाचार से पीदित थी, असी की अनुसनि से सिन्ध्या ने पूना में लुट मना रखी थी। फिर उसके साथ प्रजा की सहाजुश्वित केसे है। सकती थी १

याजीराय की व्ययोग्यता गवर्नर-जनरल से छिपी न धी । वसकी राय में यह निर्येल, कपदी और शासन के व्ययोग्य था । शार्थर का कहना था कि सार्यजीठिक वातों का हो उसे कभी प्यान ही न व्याता था । उसका व्यक्तिगत जीवन ''मयंकर' था । वै विद प्रजा के हित का ही प्यान था तो व्यस्ततात, जो व्यार्थ शब्दों में "वहा वोग्य" था, येखना वर्षे न बनाया गया ? उत्तर में व्यार्थ हा जों में "वहा वोग्य" था, येखना वर्षे न बनाया गया ? उत्तर में व्यार्थ हा, जो व्यपन भाई की तरह नीति-नियुष्य न या, स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यदि वह विद्रोह करता तो व्यवद्यों के मार्य में याजीराय से भी वड़कर केटक होता। धार देशक है कि शासक की व्ययोग्यता ही में व्यवद्योग का हित था।

सिन्यिया श्रीर भींसला—पुना दरवार से सिन्ध्या के। हटाने के खिल पेकेज़ली पहले ही से प्रयक्ष कर रहा था। वह जानता था कि शिन्ध्या की उरस्थित में वाजीराव का फैसना श्रसम्प्रन है। हसिन्ध्य पहले बसके। उत्तरी भारत में ज़र्ताशाह के श्राक्षमण का भय दिख्लाया गया। इस पर भी जब यह नहीं हटा, तब बसके विरुद्ध निज़ाम श्रीर भींसला के साथ गुप्त सिन्ध का प्रयव किया गया। इस स्थाप सुप्त सिन्ध का प्रयव किया गया।

१ बेल्पाली, देसपीचेत्र, जि॰ ३, १० ४२-४३ ।

२ बेलिगटन, देसपैचेत्र, ए० २००-२०१।

इ वही, ए० ३६७ ।

४ वदी, दृ० ३६७ ।

जाने लगा कि उत्तरी भारत में स्विन्धिया के राज्य में अवान्ति फैजी हुई है। सन् 1982 में ही क्लार्क की अवध की सीमा पर सेना एक म करने के लिए आजा दे दी गई थी! साथ ही साथ वह भी लिख दिया गया धा कि सिन्धिया या उसके सुबेदार अम्बाजी के कारख पुछ्ने पर यह कह देना चाहिए कि अवध का परपुत नवान क्वीर्याली वनारस से भागकर जमीजाह के पास तांतवाला था! उन देनिंग के प्राक्रमण को रोकने के लिए ऐसा करना पढ़ा। वह तांतवाला था! उन देनिंग के प्राक्रमण को रोकने के लिए ऐसा करना पढ़ा। वह तांतवाला था! उन देनिंग के प्राक्रमण को रोकने के लिए ऐसा करना पढ़ा। वह तां ही तहीं यह भी कह दिया गया या कि लहाई छिडते ही राज-पूत राजाधी को अपने पच में मिला लेना चाहिए और सिन्धिया के कुट्टीनयी तथा नोकरी की, जो उससे असमाइट हो, सहायता का वचन देकर भव-काना चाहिए! इस समय उनका गुस रखना आवश्यक था! सिन्धिया के शिन्ध सी री, परन्तु इस समय उनका गुस रखना आवश्यक था! सिन्धिया के सिन्ध सी यह सोकर कुछ काल के लिए पूना छे। इन ही पटा, पर वह सीम ही किस सीट आया।

सिन्धिया के विरुद्ध भोसला को हाव में लाने का कास के। त्युक को सोंचा गया। परन्तु टीपू के पतन से खगरेजों की शक्ति इतनी यह गई थी कि भीसला सराठों की रक्षा के लिए विनित्तत हो रहा था। मई सन् १८०१ में निराश होकर को। तुक्क पापस चला गया। भोसला ने दो प्रतिनिधियों को मूना भेता और सिन्धिया तथा हो लाकर के परस्पर घर को सिटाने का बहुत छुद्ध प्रयक्ष किया, परन्तु बेसीन की सिन्धि हो जाने से उसका बना बनाया वाना विवाद गया।

मराठों का दूसरा युद्ध — वेसीन की सन्धि के सम्यन्य में सिन्धिया या अन्य किसी मराठा राजा से कोई परामर्श नहीं किया गया था। उसकी क्या शर्ते थीं, इसका भी उनको ठीक ठीक पता न था। सिन्धिया थोर भेाससा की राथ में सन्धि के पूर्व खेगरेजो तथा पेशवा का उनके साथ परामर्श करना कर्तम्य था। जा सिन्धिया, होजकर क्षेत्र भेसला की सन्धि के समाधार मिले, ता उन कोलों ने इस सम्बन्ध में परस्पर विचार करना आवश्यक

१ ता० ८ मार्च का "पुप्तपत्र", टेसपेचेत्र, जि० १, पृ० ४८७-९१।

सेमका। इसी बहेरय से फ़रवरी सन् १ म०३ में सिन्धिया उजीन से चलकर यरहानपुर पहुँचा। यहीं उसको श्रेमरेज रेजीडेंट काखिस मिला। मई में नागपुर से भोसला भी चल पद्मा। कालिस की राय में इन दोनों का वहेरय पूना की श्रोर बढ़ने का था। इन दोनों के मिलने में वह श्रॅमरेजों का हित न समकता था। वह सिन्धिया का स्पष्ट मत जल्दी जानना चाहता था, इसी लिए विजाम की सीमा से सेना इटाने का श्राप्तह कर रहा था। ता० २७ मई को कालिस के यहुत जोर देने पर सिन्धिया की श्रोर से उसकी विस्वास दिलाया गया कि संगर्देजों के मार्ग में वह किसी प्रकार की वाधा वहीं उसका चाहता। चहता था, वहीं कि स्पाद कर रहा था। वह साम विद्यास दिलाया गया कि संगर्देजों के मार्ग में वह किसी प्रकार की वाधा वहीं उसका चाहता। कहा जाता है कि इसी श्रवसर पर सिन्धिया ने यह मी कहा कि ऑसला से मेंट होने के बाद कहा जा सकता है कि "पुद्व मेंगा या मिन्ध"।

यरार में सलकापुर नामक खान पर सिन्धिया थार भीसला की भेंट हुई। इन दोना ने कालिस की विश्वास दिलाया कि निजास के राज्य की सीमा पार करने या पूना की थोर बढ़ने का उनका छोड़े विचार नहीं है। येसीन की सिन्ध की रक्षा करने का वे ग्रवर्न-जनरक की चक्रन दे थुके है। परन्तु कालिस की राय में यह सब यहानावाजी थी। वस खान से हाना ही मिनता का केवल प्रमाय हो सकता था। इस पर ता॰ रम खाने है नित्या थार को सकता था। इस पर ता॰ रम खाने है नित्या थार की सिन्ध की सिन्ध की सीन्ध की सिन्ध की सीन्ध की सिन्ध की सीन्ध की सिन्ध की सीन्ध की सिन्ध सीन्ध की सिन्ध सीन्ध की सिन्ध सीन्ध की सीन्ध की सिन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध की सिन्ध सीन्धि की सिन्ध सीन्ध की सिन्ध सीन्ध की सिन्ध की सिन्ध की सिन्ध की सिन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्य सीन्ध सीन की सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्य सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्ध सीन्य सीन्ध सीन्य

१ वेलेजली, डेसपैचेन, जि॰ ३, ५० २५०-५१।

ही कुछ कहा गया। ता॰ ३ श्रमस्त के कार्बिस दरवार छे।डकर चला गया और ता॰ ६ श्रमस्त के श्रहमदनगर पर शाकमस्य करके सेनाध्यत्र श्रार्थर वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी।

युद्ध पर विचार-सिन्धिया श्रीर मोसला वेसीन की सन्धि से ग्रसन्तुष्ट ग्रवश्य थे, पर इस युद्ध में पडने का न उनका विचार ही था श्रीर न ये तेपार ही थे। ता० १६ अप्रैल के पत्र में स्वय गवर्ना: जनरल गुष्ठ कमेटी की लिखता है कि सिन्धिया बरावर शैंगरेजों से कगडा वचा रहा है। भासला से वेसीन की सन्धि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशका नहीं है। सिन्धिया, होलकर ग्रोर भोंसला ग्रास्मरचा के लिए एक गुट बनाना चाहते हैं. जिससे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शत्रता का भाव सिद्ध नहीं होता है। १ ता० २३ श्रप्रैल के पत्र में श्रार्थर वेलेजली ने भी स्टिवेंसन से ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। र ता० १४ मई के पत्र में पूना का रेबीडेंट कर्नख क्लीड भी गुप्त कमेरी के जिसता है कि किसी राजता के भाव से सिन्धिया इस गृह में शामिल हो यह''बिलकल श्रसम्भव'' है। सिन्धिया श्रोर मॉसला ने कोई श्राक्रमण नहीं किया था। उनकी सेनाएँ उनके राज्य में थीं, तब भी श्रार्थर बेलेजली के हटने पर वे बरहानपुर वापस जाने के लिए तेयार ये और गवर्नर-जनश्ल तथा रेजीडेंट काखिंस की अपनी मित्रता का सब तरह से विध्वास दिला रहे थे। युद्ध की कोई तैयारी न थी। कालिस ही के राखों से सिन्धिया के पास प्रचास इजार से ऋधिक रूपया न था।

दूसरी श्रीर सवर्नर-जनरत न सन् १७३१ में ही निरिच्त कर लिया था कि घच्दा श्रवसर मिलने पर सिन्धिया की शक्ति को नए कर खालना चाहिए। जनवरी सन् १६०३ म ही सेनापति खेक को सिन्धिया के राज्य की सीमा पर सेना एकत्र करने की खाज्ञा दे दो गईंथी। वैलेजवी लिखता है कि ऐसा करने म उसका उदेश्य केवल भय दिखलाना था। इस तरह भय दिखलाने

१ वेलेजनी, देसपैनेक, जि॰ ३, ५० ७१-८३।

२ वेक्षिगटन, डेसपैचेज, ए० २२५।

के वहाने से लढ़ाई की पूरी तैयारी करने में कोई दोप न था, पर सिन्धिया थीर भींसला का थारमरचा के लिए भी थापस में मिलना दोर श्रद्शाध था। एवनर-जनरल ता॰ २० जून के पत्र में संचालकों के यान्ति की थाशा दिला रहा या थीर दूसरी थीर ता॰ २० जून के "श्रवन्त गुष्ठ" पत्र में श्रपने भाई बार्धर वेलेज़ली को लिख रहा था कि शत्रुता का प्रमाण मिलने पर सिन्धिया थीर भोंसला की शक्ति को नष्ट कर डालना चाहिए, तोपजाना दीन लेना चाहिए, यदि सम्भव हो तो दोनों को पकड़ लेना चाहिए। वनके यूरोपियन प्रमुखा की भी नौकरी थेड़ देने के लिए कहना चाहिए। इनके यूरोपियन प्रमुखा की भी नौकरी थेड़ देने के लिए कहना चाहिए। इसमें चाहे जो इस एन ही, किसी के दूत यनाना पढ़े, इसकी कोई पर्योह नहीं है। गोहर के राजा थार राजपूतों को में भी सक्ताने का प्रयत्न करूना श्रीर तुम भी इसमें केह कसर उठा न रखना। यशक्तान्तराव के विरुद्ध उसके आई काशीराव के।

इतने पर भी अंगरेज़ इतिहासकारों का कहना है कि येनेज़जी युद्ध नहीं चाहता था। वह बराबर शानित के लिए प्रयत्न कर रहा था, परन्तु मराठे अपनी तैवारी में लगे हुए थे और केवल समय को टाल रहे थे। यही गत अंगरेज़ों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। वे भी तैवारी में लगे थे शीर केवल समय को टाल रहे थे। जनत्व येलेज़जी जानता था कि मराठों पर प्राप्तमण करने का सबसे अधिक शुभीता वश्साल में था, क्योंकि वर्षा होने पर घोड़सवार सेना, जिसका मराठों को वड़ा धर्मंड था, अधिक कमा नहीं बर सकती थी। इसी जिए वह नैसे-वैसे यरसात की प्रतीचा कर रहा था। जान-कृतकर यह सिन्धिया के हटने के जिए कोई तारीम् निश्चित न करना शहरा था। वह तिस्तता है कि इस चाल को में ग्रुस स्थना चाहता हूँ, जिसमें समय थाने पर में पहला प्रहार कर सहूँ।

फ़्रांसिस का यत-इस युद्ध के सम्बन्ध में फ़्रांसिस का बहना था कि भारतवर्ष में जितनी लड़ाहवां होती हैं, उनकी रापति के कारणों

१ बेलेबली, डेसपेनेज, बि० २, प्र० १५३-१५८।

२ बेलिंगडन, देसपैनेज, ४० २६४।

का पार्लामेंट के। कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। हिन्दस्तानी राजाओं के द्त पार्लामेंट के सामने नहीं त्राते हैं। उन्हीं का देश लूटा जाता है, उन्हीं की सम्पत्ति श्रपहरण की जाती है श्रीर उन्हीं पर युद्द छेड़ने तथा शान्ति-भंग करने का दोष लगाया जाता है। मराठा युद्ध के जो कारण वतलाये जाते हैं, उनमें कुछ भी तत्त्व नहीं है। देशी राजाओं के दोप दिखलाना, उन्हें विषयी वतलाना एक साधारण वात है। वेलेडली की सरकार जिस भाषा का प्रयोग कर रही है, उसी से सन्देह होता है। सिन्धिया को जैसा बुरा-भला कहा गया है वह छिपा नहीं है। जिन फ्रांसीसियों के भय पर ज़ोर दिया जाता है, सिन्धिया की सेना में उनके ऋफ़सरों की संख्या १२ से प्रधिक नहीं थी। सिन्धिया स्तयं विदेशियों को सेना में रखने का पद्मपासी नहीं है, यह सबको जात है। इस तरह मराठों के विरुद्ध युद्ध का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। वेसीन की सन्धि की उदंद शर्तों पर चोभ का होता स्वासाविक था। यदि ऐसा न होता तो श्राश्चर्य की बात थी। मराठा साम्राज्य की राजधानी के। विदेशियों के हाथ में देखकर कीन मराठा राजा, जिसमें किंचित् भी सम्मान था, चुप रह सकता था ? इस कार्य में उनसे सहायता के बिए कहना निस्तन्देह अपमान करके जात मारना है। इस श्रवस्था का स्वयं अनुभव करना चाहिए। ऐसे सामलों में मनुष्य-स्वभाव सर्वेत्र एक ही सा है।°

युद्ध के उद्देश्य श्रीर क्षेत्र—इस युद्ध में वेबेज़ली के उद्देश्य पहले ही से निश्चित थे। फ्रांसीसी श्रक्तसरों की सेना को नष्ट करके वह गता श्रीर त्रमुना के बीच का सिन्धिया का खुल शस्य जीतना चाहता या श्रीर इस तरह कश्नों के राज्य की सीमा को अधुना नदी तक पहुँचा देना चाहता था। दिल्बी तथा श्रागरा के किन्हों पर श्रियकार करके वह इस सीमा को सुरिण्ति रखना चाहता था। इसी विचार से वह इस सुगुल सम्राट् शाहशालम को भी श्रुपने हाथ में लाना चाहता था, जिसमें उसकी निर्मेखता के कारण

१ वसु, राइज ऑफ दि क्रिश्चियन पाचर इन शब्या, जि०३, पृ० ११५-२३।

उस भोर से किसी शत्र के घुसने का भय न रहे और उसके नाम का भी पूरा लाभ उठाया जा सके। श्रागरा की रधा करने के लिए वह बुँदेलखंड पर श्रपना श्रधिकार इड़ करना बावश्यक समझता था। गुजरात में भडीच नगर तथा ज़िले पर बम्बई-सरकार की बहुत दिनों से दृष्टि थी। उस पर धर्धिकार कर लेने के लिए भी यह खब्छा श्रवसर था । पूर्व में मदरास श्रीर बगाल के प्रान्तों की मिलाने के लिए कडक छीन खेने की आवश्यकता थी। इन उद्देश्ये



ग्रार्थर वेलेजली

की प्राप्ति के लिए युद्ध का चेत्र बडा विस्तृत रखा गया भीर २० हजार सेना एकर करके दिएया, उत्तरी भारत, गुजरात, युँदैलखंड तथा उडीसा में एक ही साथ मराठों पर चाक्रमण करने का

दक्षिण की लंडा-ड्यां- दचिया मे गवर्नर-जनरख का भाई चार्धर वेले-जली प्रधान सेनापति बनाया गया चोर उसकी यह तथा सन्धि के पूर्ण श्रधिकार दिपे गये। युद्ध छिड़ने के पहले ही वसने थपना पूरा प्रयन्ध कर बिया था। दक्षिणी मराठा जायीरदारों के। कानू में

रराने के लिए मेंसूर की सीमा पर एक सेना रख दी गई थी। बामनागर दाग तरह तरह के लालच देकर इस युद्ध में होलकर की उदासीन रखने के लिए भी प्रयन्ध कर लिया गया था। सिन्धिया के यूरोपियन श्रफ़सरी की भी मिलाने का प्रयस्न किया गया था। रेज़ीडॅंट कार्लिस के सिन्धिया-दरवार छेड़िने पर प्रार्थर वेलेज़्ली ने श्रहमदनगर के किसे पर श्रिथकार कर लिया। इस श्रवसर पर यूस से काम लिया गया। सैनिक टॉंट से यह किला बड़े महत्व का था। इससे निजाम-राज्य के परिचम-दिषय की सीमा सुरचित हो गई श्रीर प्ता से बहायता चाने का मार्ग साफ़ हो गया।

श्रमेई और श्ररगाँव-धहमदनगर के पतन का समाचार सुनकर सिन्धिया और भाँसला निजाम के राज्य में बुसे। उनका पीक्षा करते हुए म्रार्थर वेलेज़ली भी मा पहुँचा। ता॰ २३ सितम्बर को भसेई का विख्यात युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। सिन्धिया का उस तीपगाना थेंगरेज़ों के हाथ में था गया थीर उसकी सेना खानदेश की खेार चली गई। इस युद्ध में सिन्धिया मीजूद न था, वह धोडसवार सेना के साथ हैदरानाद की ग्रीर बढ़ गया था। सिन्धिया की गोलाबारी से धगरेलों के बहुत सेनिक मारे गये। श्रार्थर वेलेज़ली ता० ३ बक्तूबर सन् १८०३ से वृक पत्र में लिखता है कि सिन्धिया की पैदल सेना टीप् की सेना से कहीं ऋच्छी थी। उसका त्रीपखाना तो ऐसा था कि जिससे श्रपनी सेना में बहुत काम लिया जा सकता घा। इस युद्ध में सिन्धिया के यूरोपियन अफ़सरेरी ने उसका पूरा साथ नहीं दिया। फार्टेस्कूका कहना है कि इस अवसर पर यदि पालमैन नामक नर्भन अफ़्सर ने अपने कर्तन्य का पालन किया होता, तो आर्थर वेलेज़ची बड़ी मुरिकल में पड़ता। है इतिहासकार डफ़ विखता है कि बिटिस सरकार की एक घोपणा द्वारा सिन्धिया की नीकरी होडनेवाले ब्रॅगरेज तया अन्य यूरोपियन प्रकृतरी की पूरा येतन देने का वचन दिया गया था। इस पर बहुती ने नौकरी होड दी थी। वे ता० २४ अन्तुवर के एक पत्र में आर्थर वेखेज़ली ने ऐसे १६

१ अइमदनगर गचेटियर, पृ० ६९५।

र फॉर्ट्स्, बिस्ट्री बॉफ मिटिश आर्मी, वि० ५, पृ० ३२।

३ टफ, बि० ३, ५०° २४४।

श्रफ़सरों का उल्लेख किया है। वेगम समरू की सेना भी सिन्धिया की श्रीर से लदी थी, परन्तु नेगम की श्रीरोज़ों के एच में मिलाने का प्रयस्त युद्ध विदने के पहले ही से ही रहा था।

सराटों की सेना का पीढ़ा करने के लिए स्टियंसन भेजा गया। परन्तु हकने करहानपुर छीनकर असीरमङ्का घेरा डाल दिया। इसकी रहा करने के लिए भासिता खागे बड़ा, पर उसके पहुँचने के पहले ही किला अंगरेज़ों के हाथ में जा गया। अंखिला के खला होने पर सिन्धिया की अकेते दवाने का अच्छा अवसर सिल गया। तोपख़ाना नष्ट हो जाने से सिन्धिया की शिक्ष का अच्छा अवसर सिल गया। तोपख़ाना नष्ट हो जाने से सिन्धिया की शिक्ष मार्च के भी बड़ी कमी थी। पालद होकर उसे सिल का अस्ताव करना पड़ा। खार्थर वेलेज़ली भी पका हुआ था। सिन्धिया की वोड़सवार सेना का बहुत दूर तक पीड़ा करना उसकी राथ में उचित न था। इसकिए उसने सिन्ध की शतों को तथ करने के लिए इस दिन तक युव बन्द रखने का वचन दे दिया। यह समर्जीता ता॰ २३ नवस्वर को हुआ था, परन्तु दस दिन पूरे भी न होने पाये थे कि आर्थर वेलेज़ली ने करगाँव नामक स्थान पर ता॰ २३ को सिन्धिया और सीसला की सेनाओं पर काकमय कर दिया। इस युद्ध में भी मार्टी की परालय हुई।

युद्ध बन्द रखने का वचन देकर बीच ही में भाक्रमण कर देने का कारण आर्थर वेलेज़ली वह बतलाता है कि समकीते के अनुसार सिन्धिया एतिय-पुर से २० केस्स पीड़े न हटा था। ता० २६ तक १० दिन की अविष पूरी नहीं हुई थे फिर आक्रमण करना कही तक उचित था? वास्तव में बात दूसरी ही थी। आर्थर वेलेज़ली सिन्धिया का पीड़ा करने में असमर्थ था। सेना की विश्राम देने और तैयारी करने के लिए कुल समय की आवश्यकता थी।

१ बेलेनली, डेसपैनेज, जि॰ ३, ४० ४१६।

२ जेनरल लेक, मेमोरैंडम, ता॰ १८ जुलाई सन् १८०३ । डेसपैचेन, जि०३, ८०१९२ ।

श्रकेले सिन्विया के साथ सिन्ध की बातचीत करके भोंसवा से उसकी श्रलम करना था। ये सब बातें इस समकीते से हो सकती थी, परन्तु वरावर इसकी पायन्त्री करने का विचार उसका कभी न था। इसकी उसने स्वयं स्वीकार किया है। ता॰ २४ चवम्बर के पत्र में वह जनरल स्टुआर्ट की लिखता है कि में जब चाहुँ, इस समस्रोते की तीव सकता हूँ।

अरगाँव से बढ़कर अंगरेज़ी सेना ने मोसला के प्रसिद्ध दुर्ग गाविलाह पर ऋषिकार कर लिया । इसके साथ ही साथ दिचल का अद्ध समाप्त है।



गाविलगढ़

भया। इसमें सन्देह नहीं कि इस युद्ध में आर्थर वेलेजली ने बड़ी चतुरता

१ वेलिंगटन, देसपैनेज, ५० ३२१-२२।

से काम लिया। मराठों की हर एक बात का उसे पता रहता था, रसद का पूरा प्रथम्य था, पेसी तीर्षे साथ में थीं, जो आसानी से सेना के साथ जा सकती थीं। इस मुद्ध ने उसको नेपे।लियन के साथ युद्ध करने के योग्य बना दिया। यह कठिन समय में उसने रपेन की रहा की थीं। वाटरलु के मुद्ध में स्था नेपे।लियन की हराया। इँग्लंड का वह प्रथमन सचिव भी हुआ। इतिहास में वह 'उयुक्क श्रोफ वेडिंगटन' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

गुजरात और बुंदेल्लंड — सालवाई की सिन्ध से अडोच थार गुजरात का कुछ भाग सिन्धिया के हिस्से में पढ़ा था। व्यापार की दृष्टि से भवीच बड़े महत्व का स्थान था। वश्यई सरकार की रहुत दिनों से इस पर दृष्टि लगी हुई थी। बढ़ीदा से मड़ोच पर खाकतया करने का प्रयत किया गया। गायकवाद ने इस पर कुछ खायति की, परन्तु उसकी स्पष्ट शब्दों से कह दिया गया कि खारोजों की सहायता करना उसका कर्तस्य है। मराठा राज्या स स्थासे पहले गायकवाद ही खारोजों की शस्या में गया था, इसका उसे ध्यान रसना चाहिए था। भद्रीच के विजय करने में कीई कठिनता न हुई थोर गोडे ही काल में गुजरात से सिन्धिया के खन्य स्थाने पर भी खारोजों का खिकार हो गया।

बुँदेलांड पर पहले पैशवा के समय में मराडों ने क्रिपकार कर लिया था। वसी के वंशज इस समय भी कहूँ स्थाना में शासन कर रहे थे। बुँदेन खंड की सीमा कम्पनी के राज्य से मिली हुई थी, इसी लिए क्रंगरेंज इसकें। बहुत दिनों से चाहते थे। यह देग पहारियों के जब स्थल पर बसा हुमा है। भीगोलिक रिष्ट से यह 'भारतवर्ष का सिस्ट्रबर्लेंड' है। इन दिनों पेशवा का इस पर नाम मात्र के लिए अधिकार था, वासान में बहुत से सरदार स्वतर थे। बेसीन की सन्धि से बाबीराव ने सहायक सेना के क्यू के लिए कुछ लिले केंगरेंजों को दिवाण में दिवे थे। अब क्रेंगरेंजों के दिवाण में दिवे थे। अब क्रेंगरेंजों का आधिपत्य मानने के लिए लेख के लिया था, परन्तु बुँदेला सरदार अगरेंजों का आधिपत्य मानने के लिए तथार न थे।

इन सरदारों को दवाने के लिए एक र्श्वगरेज़ी सेना मेजी गई। मुख्य बुंदेला सरदार राजा हिम्मतबहातुर गोसाई श्रूगरेज़ों से मिल गया। सिन्धिया

का एक ग्रॅगरेज़ श्रफ़सर भी, जिसका नाम शेफ़ड़े था. अपनी पैदल सेना लेकर धॅगरेज़ों की सहाबता के लिए द्या गया । <sup>१</sup> पहले कालपी पर त्राक-मण किया गया। यह स्थान उन दिनों रुई के प्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध या । यहां के सुबेदार नाना गोविन्द-राव के। हार माननी पढी। इसी यव-सर पर महिंसी के सुवेदार से भी सन्धि हो गई और सिन्धिया का मध्य सरदार श्रम्याजी इंग्लिया भी धगरेजों से मिल गया । माहादजी के समय में उत्तरी भारत का यह मुख्य सुबेदार बनावा गया था। ग्वालियर का क्ला. उसके प्रास-पास के ज़िले तथा गोहद का इलाका



बुँदेलएड के गोसाई

भी इसी के प्रधीन था। श्रम्यात्री ने बुँदेललंड का कुछ भाग श्रपने लिए स्रेक्त ग्वालियर का किला और क्सके श्रास-दास की सूमि श्रेगरेजों को देना स्वीकार कर लिया। है सिन्धिया केसाय वह सबसे यहा विरचासपात किया गया।

उत्तरी भारत की रखा के लियु म्वालियर खिन्धिया का गुख्य स्थान या । यहां उसका सबसे मृजूदा किला था, जिसमे सब सैनिक सामधी रहती थी । गुनुलों के समय में बहुंड राजकुमारों के कैंद्र करने के लियु यह किला काम

१ थोर्न, मेम्बायसे ऑफ़ दि लेट बार रन इंटिया, ए० २४४ ।

२ वहीं, ५० २४५।

में लाया जाता था। नील और कषड़े का यहाँ बच्छा न्यापार होता था। वासव में दिविण की ओर से भारत का यह सुख्य द्वार था। विश्वासधाती खम्याजी की खाजा न मानकर भी यहाँ के क्लिबेदार ने इसकी रखा करने का प्रयम किया, परन्तु उसकी क्या चल सकती थी। बन्त में यह किला भी धंगरेजों के हाथ में था गया।

उड़ीसा पर अधिकार--इलाहाबाद की सन्धि से उड़ीसा की वीवानी धँगरेज़ों की मिल गई थी, परन्तु दो ज़िलों को छोड़कर वाकी प्रान्त भोंसला के हाथ में था। मराठों के न छेड़ना न्लाइव की नीति थी। सन् १७६७ में पूरा उड़ीसा मिल जाने पर कम्पनी ने १३ लाख रुपया चीथ देना भी खोकार किया था, परन्तु भोंसला के वकील उदयपुरी गेशसाई' ने उड़ीसा देने से इनकार कर दिया था। उन दिनें। उड़ीसा में नित्य दुर्भिंत न पड़ा करते थे ! गेहूँ रुपये का ७० सेर वक मिलता था । भेजर थोर्न जिलता है कि खेती की दशा बहुत श्रव्ही थी। कटक प्रान्त में पगड़ियों के लिए बड़ी बढ़िया तंज़ेय बुनी जाती थी। र पूर्व की खोर बालासेर में खँगरेज़ों ने अपनी पहली कोठी खोली थी। वंगाल और सदरास के प्रान्तों की एक में मिलाने तथा मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न रखने के लिए कटक का लेना बढा ग्रावश्यक था । इसी उद्देश्य से इस ग्रवसर पर बंगाल, महरास तथा समुद्र तीनों थे।र से उड़ीसा पर चाकमण किया गया । सबसे पहले जगनाय जी के पंडों को मिलाकर पुरी पर अधिकार कर लिया गया। मन्दिर पर हिन्द सिपाहियों का पहरा रख दिया गया श्रीर वहाँ के प्रवन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेत्र न किया गया। जनता पर इसका बहुत श्रव्हा प्रभाव पदा श्रीर कारिजी सेना को उससे बराबर सहायता मिलने लगी। बहत से जमीन्दार भी भूँगरेजों से मिल गये। बालासेार श्रीर कटक के जीतने में कोई निशेष

१ जर्नल ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी बगाल, बि॰ ५२ पृ० २४८।

२ थोर्न, मेम्बायसी, ए० २५४-५६।

किटनाई न हुई । उद्दीसा पर श्रधिकार हो जाने से उस और से भोंसला के राज्य पर श्राक्रमण करने में भी सुभीता हो गया ।

उत्तरी भारत की लाड़ाइयाँ—माहादजी सिन्यिया दिल्या जाते समय दिरुखी थीर उसके यास-पास का राज्य क्रांसीसी अक्तस डीवायन को सींप गया था। जब डीवायन चला गया तब उसकी जगह पर पेरा नियुक्त किया गया। सेना का ल्लं चलाने के लिए दोखाय के कुछ ज़िले पहले ही से दे दिये गये थे। पेरा यहाँ यडे ठाट-बाट से रहता था। राजायों भ्रोर सरदारों से सन्य तथा युद्ध करने के उसे पूरे अधिकार थे। दीलतराव सिन्धिया को दिख्या के क्ताइ से ही लुद्दी न थी, इसलिए उत्तर का राज्य उसने विलक्ष्म पेरा के हाथ हो में छोड़ रखा था। उसकी कुछ सेना दिल्ली में युद्ध आह्यातम की राजा के लिए रहती थी, कुछ सेना सिन्धिया के साथ थी थीर वाकी सेना का पड़ाव असीगढ़ में था। पेरा की जागीर को वेसेज़ली अध्यान-तट पर "क्रांसीवियों का राज्य" कहा करता था। इससे उसके सदा अप रहता था और जब से वह भारतवर्ष धावा था, इससे उसके सदा भय रहता था और जब से वह भारतवर्ष धावा था, इससे नट करने के प्रयक्ष के लगा था।

फोपल और अलीगढ़—युद्ध हिंदून के पहले ही वेलेज़ली ने उत्तरी भारत में पूरा प्रयन्ध कर लिया था। अन्ये वादराह को तरह तरह की साम्राण्ट दिलाई गईं, सिली को उदासीन रखने के लिए चेंद्रा की गई और राजपूरी तथा गृजरी को अपने पन में मिलाने के लिए भी पदा उग्री। किया गया। सिन्ध्या के विदेशी सिन्ध अफ़तरों को जोड़ने में भेर्ड्ड कसर उटा न रखी गईं। नीकरी छोड़कर अपने देश को वायस जाने के लिए गैर्रा को वासस जाने के लिए गेर्रा को वहत से खालच दिरालाथे गये। इन सव वार्वों की सफलता से चेलेज़ली को उत्तरी भारत के युद्ध में बहुत कुछ खहायता मिली। जुर्बाई चित्रने के समाचार मिलने पर संगापित लेक कानपुर से आगे वटा। केवल जीवने में उसको कोई विशेष किवता न हुई। ता॰ २४ अमस्त के प्रमें वद गर्नरेर जनरल की लिखता है कि पेर्रा की एक पल्टन के कुछ अफ़्सर पहले ही से

ष्टाकर मिल गये थे श्रीर जाट तथा सिख जागीरदारों ने सिन्धिया का साथ छे।ड़ दिया था।

इस तरह कोयल जीतकर लेक श्रलीगढ़ पहुँच गया। यहां उसने विना लड़े हुए किला एमली कर देने के लिए सिपाहियों को बहुत लालच दिखलाया। वह लिखता है कि घन एन्ट करके में लड़ाई श्रीर हला से वणना चाहता था। परन्तु हन रिपाहियों की प्रशंसा में कहना पढ़ता है कि इन लोगों ने विश्वसायात करके कलंक का टीका श्रपने मध्ये नहीं लगनाया। जिस समय पर सिन्धिया के बड़े बड़े अफ़्सर उसका साथ होड़ रहे थे, इन मुद्दी भर सिपाहियों ने घपनी श्रद्धात स्वामिभिक्त का वरिषय दिया। घपने मेनारथ से विकल होने पर लेक ने श्राक्तमण किया। लुकन नाम के अंगरेज़ अफ़्सर से, जो सिन्धिया की नोकरी छोड़कर लेक से मिल गया था, किले के भीतरी मार्ग जानने में बड़ी सहायता मिली श्रीर किला खेंगरेज़ों के हाथ में सा गया। पे लेक का कहना है कि सिन्धिया के सिपाही बड़ी थीरता से लड़े।

दिल्ली और आगरा— श्वलागढ़ से लेक दिख्ता की बोर बड़ा। यहाँ शाहशालम उसका साथ देने के लिए पहले ही से तैयार था। इलाहाबाद में श्वंगरेज़ों ने उसके साथ जैला स्पवहार किया था श्रेर गुजामकृषिर की निस्तुरता का लिन्धिया ने जैला कुळ बदला लिया था, वह सब इस समय श्रम्थे ग्राहशालम की भूल गया था। क्रांलीसी श्रम्भस खुई की श्वंप्यचता में लिन्ध्या की सेना के हरा कर लेक श्रमुकों की राजधानी दिल्ली में पहुँच गया। श्रम्भा काम निकलों के लिए नाम सात्र के बादगाह का सख नाइ से सम्मान करने में लेक ने लियी प्रकार का सेकीच नहीं किया। उसकी रहा के लिए श्वान्दरतीनों की श्रम्यजा में एक सेना खोड़कर वह श्वागरा पहुँच। इसी

१ बेलेजली, डेसपैचेज, जि॰ ३, १० २८४-८५।

२ वहीं, १० र८७ ।

३ वही. पृ**०** २९२ ।

श्रवसर पर सिन्धिया की ढाई हजार सेना उससे मिल गई। धागरा का किला जीतने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई।

लासवाड़ी की लहाड़ें— सिन्धिया की वची-मुची सेना धागार से कुछ दूर लासवाडी नामक स्थान पर पढ़ी हुई थी। निना पेग्य नेताथां के इसकी वदी दुरंथा हो रही थी। परन्तु जब लेक ने इस पर धाशमण किया, तब यह बड़ी धीरता से लड़ी। स्वयं लेक लिखता है कि ये सेनिक "भूतों की तरह" लड़े, यदि इनका के हिं मूस्सीसी सेनानायक होता तो जीतना कि दिन हो जाता। जीवन भर में मुक्ते कभी ऐसी लढ़ाई लड़नी नहीं पढ़ी थी। इस लड़ाई से उत्तरी भारत का युख समाम हो गया। जासवाधी की विजय के लिए वधाई देते हुए धाहमाध्या ने लेक की लिखता में भी, जिसके उसने एक दरवार में समान के साथ प्रदाण किया । इसी के पा ख़लवर, जयपुर बोर जोधपुर के राजाधों के साथ सिन्ध्यां की गई। जिनमें पर देते ने उनकी रक्ता करन का वचन दिया। बेगम समस्क की सेना भी सिन्ध्या का साथ ख़ेटकर दक्तिए से वार पर की साथ प्रदाण क्या से सिन्ध्या का साथ ख़ेटकर दक्तिए से वार पर की साथ प्रदाण क्या से सिन्ध्या का साथ ख़ेटकर दक्तिए से वार पर की साथ पर की साथ सिन्ध्या का साथ ख़ेटकर दक्तिए से वार पर की साथ साई। उसके साथ भी सिन्ध्या का साथ ख़ेटकर दक्तिए से वार पर की साथ पर की साथ की साथ की सह से कर लो गई।

देवर्गाव श्रीर अर्जुनर्गाव की सन्धियां—इस तरह संिमक शिक्त पर हो जाने पर भोंसला और विश्विष्या ने दिसम्बर सन् १ = 0 के सिन्ध कराना पर भोंसला और विश्विष्या ने दिसम्बर सन् १ = 0 के सिन्ध कराना स्वीकार कर लिया। देवर्गाव की सन्धि से भोंसला ने करक सथा अन्य कई स्थान अँगरेजों को दे दिवें और बरार के कुछ जिलों पर निवास का अधिकार मान लिया। आँगरेजों से अपुता रसनेवाले किसी देश के निवासी की नौकर न रखने का भी उसने वचन दिया। अर्जुनवाल की सिन्ध से सिन्धिया की दोखाव के सब जिले बैंगरेजों की देने पड़े। आह्यालम और राजपुत राजाओं पर भी उसका किसी अकार का अधिकार न रहा। गुजरात में भवीत और दिख्या में आहमदनगर तथा धन्य कुछ स्थान अंगरेजों की मिल गये। सिन्ध्या ने भी आँगरेजों से गुजुन रखनेवाले किसी देश के निवासी की

१ बेलेनली, देसपैचेन, जि॰ ३, पृ॰ ४००।

२ वही, मृ० ४४५-४६।

नौकर न रतने का वचन दिया थीर पेशना तथा निज़ाम के साथ कोई मनड़ा होने में खेगरेज़ों को पंच मान लिया।

गवर्नर-जनरल इन दोनों को भी सहायक सम्बन्ध के जाल में वांधना चाहता था, परन्तु आर्थर वेलेज़्ली इसके विरुद्ध था। उसने श्रव्ही तरह समक लिया था कि सिन्धिया का अधिक दवाना असम्भव है। गवर्नर-जनरल की इन सन्धियों से सन्तोष न था। वह इनकी शर्ती का सनमाना शर्ध लगाकर अपना मतलब सिद्ध करना चाइता था। उसकी इस नीति से श्रार्थर वेलेजली भी तंग ह्या गया था। खाखियर का वापस न करना थीर देवगाँव की सन्धि के पहले होटे होटे ज़मीन्दारों के साथ जी ज़बानी सम-मौते हुए थे, उस पर ज़ोर देना उसकी राय में गवर्नर-जनरत्न की सरासर जयर-दस्ती थी । यह स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि गवर्नर-जनरल जिसके। "नव्रता" कह रहा है, दूसरें। की दृष्टि में उसी का नाम "महत्त्वाकांचा" है। उसके। श्रापने जपर विध्वास बहुत बढ़ गया है। कलकत्ते में दर की वजह से उसकी कोई उचित सलाह देनेवाला नहीं है। देशी राजाश्री के साथ नम्रता का व्यवहार करने ही से हित हो सकता है। वेलेज़ली इन वातें का कय सुनने-वाला था ? जब तक फुरवरी सन् १८०४ में सिन्धिया के साथ दूसरी सन्धि नहीं हो गई, उसको सन्तोप नहीं हुआ। भेंखला के द्रवार में भी रेज़ीडेंट रख दिया गया श्रीर घृत देकर सब भेदें। का पवा लगाये रखने की उसका पूरी साकीद कर दी गई।

मर्ति की हार के कार्या—हन दिनों धापस ही में छूट थी, पहले से युद्ध की कोई तैयारी न थी, विदेशी खफ़तरों ने धोखा दिया था, इन सब का उच्लेख किया जा जुका है। इनके अतिरिक्त यह भी कहा आता है कि मराठों ने धपनी युद्ध-पद्मति ख़ेाढ़कर कृवायदी ढंग से काम जेने थोर पैदल सेना पर ख़िक ज़ोर देने में बड़ी मूल की। एक मराठा लेलक का कहना

१ वेलिंगटन, डेसपेवेज, पृ० ३६९-७०, ३९७, ३९९।

२ वही, ५० ३५८-६० ।

है कि "सिस दिन मराठों ने धोड़े की सजारी छोड़ी उसी दिन उनका राज्य भी पता गया"। बाधेर वेलेंब्रली का भी कुड़ ऐसा ही मत था, वह धपने भाई गर्रनर-तनरत्न की हम बात के पसन्द न करता था कि मराठा यूरोपियन प्रफलर न रखें। उमका कहना था कि पुरानं कंग की धोड़स्त्रास मराठी मेना से लड़ना सहज नहीं है। है किसी घरा में यह बात ठीक है। परन्तु प्रपनं ठंग से लहाई लड़कर घन्त में मराठों की विजय दुई होती, हमामें यहुत सन्देह है। युद्ध के नये सापनें को म्योकार करने में भूल न थी, बाह्य में भूल भी विदेशी रस्दारों के रतने में। महाबद्दती के समय में दिवेषन का जो प्रमाद चैसर वपयोग था, वह दीलतराय सिन्धवा के समय में दिवेषन का जो प्रमाद चैसर वपयोग था, वह दीलतराय सिन्धवा के समय में हवोबस ॥

नहीं किया गया। इस तरह एक बोर तो है।लकर को सन्तृष्ट रखने का प्रयत्न किया गया और दूसरी बोर गुस्र रीति से उसके मुख्य सेनानायक अमीरख़ां को फोड़ने में कोई कसर उठा न रखी गईं। है।लकर श्रूँगरेज़ों की इन चाले। को समम्प्र न सका। वह किसी न किसी तरह सिन्थिया का माश देखना धाहता था, इसी लिए वह युद्ध में जुथनाय रहा।

होलकर की यह यही भूल थी। यदि हुस क्ष्यसर पर उसने सिन्धिया थीर भीसला का साथ दिया होता, जो खँगरेज़ों का इस तरह विजय पाना सहज न था। उन दोनों के हारने पर उसकी आँखें खुर्ली। ग्रॅगरेज़ों की विजय से उसका कोई लाभ भी नहीं हुआ थीर मराठों की शाँक नष्ट हो गई। जिस तरह श्रय सिन्धिया, भांसला थीर पेशबा के साथ व्यवहार किया जा रहा था, उसे देखकर होलकर को प्रयने लिए भी चिन्ता होने लगी। ग्रपना सम्मन्ध स्पष्ट करने के लिए वह कुछ भुओं की समन्दीता द्वारा विपटाना चाहता था। उसका बहना था के चीथ वस्तुल करना सेरा पुराना श्रयिकार है, उसमें ग्रेगरेज़ों को हस्तकेष न करना चाहिए थीर दोशाय, बुँदेललंड तथा दिख ग्री कुछ सूमि को, जो सेरे पूर्वनों के पास थी, वायल कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह सिन्धिया के देंग की सन्धि करने के लिए तैयार था।

परन्तु विजय की उसंग में कैंगरिज उसकी इनवातों को कय सुननेवाले थे ? प्रथमा काम निकल जाने पर यह कहा जाने लगा कि वह तो गही का प्रथि-कारी तक नहीं है, वास्तव में गही उसके भाई काशीराव को मिलनी चाहिए। क्षेगरिज़ों के अधीन जयपुर के राजा पर वह आक्रमण करने का विचार कर रहा है, समस्त्रेगम तथा रहेलों के प्रथम वेष्क में मिलाने के प्रथस में लगा हुआ है ग्रार हिन्दू तथा सुसलमानों की व्यंगरेज़ों के विष्क्ष अड़का रहा है। जब होलकर ने देला कि समस्त्रेत की कोई आशा नहीं है, तब उसने प्रथमी सेना के तीन ग्रारीड प्रकृतरों की, जो उसकी नीकरी छे।इक्ट सेनापति के से मिलाना चाहते थे, मस्ता डाला। यह सिन्धिया की सी भूल करनेवाला न था, उसकी विदेशियों पर कभी विव्यास न था। उसका यह कार्य भी श्रेगरेज़ों के प्रति ग्रमुता के भागों का ममाण समका जाने लगा। युद्ध के किए समय वण्युक न था। इसके ग्रांतिरेक व्यपनी थोर से लढ़ाई खेड़ने के दोपारोपण से भी गवनैर-जनरल वचना चाहता था। इसिवए कुछ दिनो तक सन्धि की वातचीत होती रही। परन्तु संतापित लेक तो लड़ाई खेलिए कसर कसे बैठा था। वह किखता है कि "मुक्ते किसी न इतना परेशान नहीं किया जितान कि वह सैतान कर रहा है।" अन तक इस "छुटेरे" की शक्ति नहा निवा जिता सी, भारतवर्ष में स्मिन्त ल्यापित होना खसम्भव हे। उसकी वात मानकर, ख्र्येज सन् १९०४ में, गवनैर-जनरल ने होलकर पर खाकमय करने की आज़ा दें दी।

श्रार्थर वेलेज़ली का मत-- वार्थर वेलेजबी की दृष्टि में भी होल-कर वेचल एक ''लुटेरा सरदार'' ही या. परन्तु इस श्रवसर पर उसके साथ युद्ध करने का वह पचपाती न था। उसकी संध में होलकर ''मराठों में सबसे ग्रपिक शक्तिशाली" था। श्रेंगरेजों की सेना पिछले युद्ध से थकी हुई थी, है। जरुर की सेना में सिन्धिया भोर भे। सला के बहत से सिपाड़ी मिल गये थे। धन की भी कमी थी, सब रूपया बुद्ध से खर्च हो जाने से कम्पनी के संचालक बेलेजली की नीति से ग्रसन्तष्ट हो रहे थे। सिन्धिया तथा भासला पिछली हार से खटपटा रहे थे और बदला निकालने के लिए ग्रवसर ताक रहे थे। गवर्नर-जनरल सन्धियो का मनमाना श्रर्थ जताकर इन दोना के साथ पेसा व्यवहार कर रहा था कि जिससे उन दोना से किसी प्रकार की सहायता मिलने की सम्भावना न थी। उलटे होलकर के पच से उन दोने के क्रिल जाने का बराबर भय था। दक्तिया में दुर्भिक पड रहा था। ऐसी दशा में देशी राजात्रों के साथ मन्नता की नीति का श्रनुसरक्ष करके उनके। सन्तुष्ट रखना ही उचित था । रे परन्तु सेनापति लेक गवर्वर-जनरत को बराबर बदावा दे रहा था। विजय के मद में वास्तविक स्थिति का उसकी ज्ञान न था चीर न इस समय उसके। केंाई स्पष्ट सलाह ही देनेवाला या । आर्थर वेलेजली की रिचत

१ वेलेवली, डेसपैचेन, नि०४, ५०४६-४८।

२ वेलिंगटन, डेसपैचेन, भूमिका, ५० ६७-६८ ।

राय पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। पिछली सन्धियों के समय से ही दोनों भाइयों में मतभेद था। युद्ध या सन्धि करने का पूरा श्रधिकार इस बार ' लेक के दिया गया। व्यार्थर वेलेज़ली की एक एक बात सच निकली। यदि वसकी राय मानी गई होती, तो इस युद्ध में क्षेंगरेज़ों की जैसी कुछ दुर्देशा हुई, न होने पाती।

युद्ध का प्रारम्भ — इस युद्ध में भी दिचय, गुकरात और उन्तरी भारत में तीनों भोर से हेस्कर पर काक्रमण करने का प्रवन्ध किया गया। पूर्व सहायता देने के लिए सिन्धिया को लिया गया और पंजाव में सिखों को शान्त रखने का भी प्रवल किया गया। पहले तो कोई घड़वन न पड़ी भीर उत्तरी भारत में होलकर के मुख्य स्थान रामपुरा पर धिकार कर लिया गया। इस पर वह मालना की शोर हटने लगा। उसका पीझा करने या यरसात भर धारों मानकर, कर्नेल मानवित्र के तिल्य भेन स्थाह ही, पर सेनापित लेक ने, उसकी बात न मानकर, कर्नेल मानवित्र के विद्या ही, पर सेनापित लेक ने, उसकी बात न मानकर, कर्नेल मानवित्र के विद्या सेना थी, उसकी धमीरका कि वुँदेवसंद्ध की रचा के लिए जो धँगरिज़ी सेना थी, उसकी धमीरका ने लूट लिया और वहुत सी तोर्च धीन कीं। धँगरिज़ों के बहुत कुछ, जालव देने पर भी वसने होलकर की नीकरी धीन हीं। धूंगरिज़ों सेना की वह लियता धित साम, विद्या सेना के लिए सेन कि मीरिय सोना का विद्या समा वह लियता है कि प्रियित सेना के लिए यह नहीं लक्षा की बात पी, ऐसी तुर्वेदन कभी नहीं हुई थी। इसका किनता दुरा समाय पड़ेगा यह खुतान करना करित है।

दूसरी ग्रीर कर्नल सानसन की बड़ी दुवैगा हो रही थी। वह एक सेना लेकर चन्यल की ग्रीर इस भागा से बढ़ रहा था कि मालवा की तरफ से कनेल मरे था रहा होगा। परन्तु जब वह शुक्रन्दरा पहुँचा तब उसकी पता लगा कि होलकर के पदाब का समाचार पाकर कर्नल मरे गुजरान बीट गया। होलकर पर श्रवेले भाक्रमण करने का मानसन के साहस व हुआ, रसद भी चुक गई, इस

१ वेलेज्ला, देसपैनेज्, जि॰ ४, ४० ८१-८५।

पर वह पीछे हटने लया । होलकर के सवार श्रवसर पाकर भागती हुई ग्रॅगरेजी सेना पर टूट पडे । उन्होंने रसद लूट बी श्रीर सारी सेना के। छिन्न-भिन्न कर



मुकुन्दरा

दिया। बची हुई सेना वेतहाजा भाग निकली। इसने ही में वर्ण प्रारक्त हो गई। भीर निदेश का पार करना सुरिक्व हो गया। जैसे तेसे मानसन रामपुरा पहुँचा। यहाँ उसकी कुछ बीर सेवा मिली पर तब भी उसको सुनु पर आक्रमण करने का साहस न हुआ। यह एक महीने तक रामपुरा म पदा रहा, वहाँ से निकलने पर होतकर की सेना पिर उसका पीछा किया। वेत यही कठिनती से वह चर्च-मुने सिमाहियों के साथ खागरा पहुँचा। वेत सेत किया से वह चर्च-मुने सिमाहियों के साथ खागरा पहुँचा। वेत सेत किया से वह चर्च-मुने सिमाहियों के साथ खागरा पहुँचा। वेत सेत किया है कि इस सेना में उसके चुने हुए सिमाही थे। उनकी मुले से ने तिस्वता है कि इस सेना में उसके चुने हुए सिमाही थे। उनकी मुले से ने हिस होगी। वे वेतेजली के साथ बात से हम से से साथ साथ से साथ से साथ से साथ सेत से साथ साथ से से से होगी। वे वेतेजली के साथ साथ से से हम से से साथ साथ से से से होगी। वे वेतेजली के साथ साथ से से से होगी। वे वेतेजली के साथ साथ से से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ सा

१ वेहेजही, डेसपैनेज, वि० ४, ५० १९७-९८।

भरतपुर का घेरा-होलकर की सफलता देखकर उसका दल घीरे धीरे बढ़ने लगा । सिन्धिया धीर पेरावा की गवर्नर-जनरल धपने पत्र में किसी न किसी तरह मिलाये रखना चाहता था। होलकर के जीते हुए राज्य की उसने वन्हीं दोनों में बॉट देने तक का बचन दे दिया था। पहले सिन्धिया ने भी भंगरेज़ों की सहायता के लिए एक सेना मेजी, परन्तु श्रव यह सेना होलकर से मिल गई। सिन्धिया ने घपने एक घंगरेज चफुसर की फैंद कर दिया थीर यह खुले तीर पर होलकर की सहायता करने का विचार करने लगा। मध्य भारत के कुछ राजा भी घंगरेज़ों के व्यवहार से धसन्तुष्ट थे धीर होलकर का साथ देने के लिए तैयार थे। इनमें सबसे मुख्य भरतपुर का राजा रण-जीतसिंह था। यह पहले सिन्धिया के श्रधीन था, परन्त युद्ध छिडने पर इसने शंगरेज़ों के साथ सन्धि कर बी थी। श्रव वह शंगरेज़ों के व्यवहार से बहुत चसन्तुष्ट हो रहा था। उसके शासन में किसी तरह का इसकेप न करने का वचन दिया गया था, पर श्रेगरेज़ इसके लिए बराबर प्रयत्न कर रहे थे चीर उसके राज्य में अपनी चदालतें खोलना चाहते थे। तीर्थस्थानां में भी गोवध करने में वाँगरेज़ों को संकोच न होता था। इससे हिन्दू जनता वड़ी क्षद्ध हो रही थी। थैंगरेज़ों के विरुद्ध भरतपुर के राजा का यह बड़ी भारी शिकायत थी।

होतकर ने पहले मधुरा पर धिकार कर खिया। वसने विक्लो छोनने का भी प्रयक्ष किया, पर लेक के बढ़ने का समाचार पाकर यह आगरे की तरफ़ हट गया। मानसन की हार से लेक ऑफ़्स्ता गया था और पड़ी तेज़ी से आगे वह रहा था। होलकर खपनी घोड़सवार सेना के साथ फ़तहगढ़ के निकट पढ़ा हुआ था। लेक ने दस पर सहसा धाकमय कर दिया। उसके पढ़ते से इसका कुढ़ पता भी न था। वहाँ से बढ़कर लेक ने होग के किले पर, जहाँ पहले ही से युद्ध हो रहा था, अधिकार कर लिया। भरतपुर का पढ़ला राजा सुरवमल और ही में रहता था। यांने जिसता है कि वहां का

१ वेलेजली, डेसपैचेज, जि० ४, पृ० १८३-८८।

किला बड़ा रह बना हुआ था। उसके पास ही राजा का सुन्द्र महल ग्रीर विद्याल बद्यान था।



दीग के खँडहर

डीग से भागकर खपनी सेना के साथ होतकर भरतपुर जाया। इस पर केक ने भरतपुर की घेर बिया। इस किले का घेरा लयभग थाट मील के है, इसी के भीतर नगर बसा हुआ है। किले की दीवाल के चारों थार एक घट्टी बीड़ी थोर गहरी साईं है, जो उन दिनां पानी से भरी हुई थी। रसके पार करके किले में जाने का मार्ग तक लेक को मालूम न था। परन्तु एक सिपादी भेप यदलकर थीर जाटों की घोला देकर इसका पता लगा लाया। लेक ने चार गर किन्ने पर धाना किया, परन्तु किले की दीवाल पर से गोलिये नी बीलार के कारण उसको बराबर पीड़े हटना पटा। वीसरे घाने में धंगरेना

१ भौने, मेम्बायर्स ऑफ दि लेट बार इन शिंदवा, पृ० ४२२।

की हिम्मत ऐसी ट्री हुई थी कि उनसे थागे बढ़ा न जाता या, इस पर हिन्दुसानी सिपाहियों ने खागे बढ़कर अपने साहस का परिचय दिया। इन धावों में लगभग तीन हज़ार खँगरेज़ी सैनिक मारे गये। अन्त में लेक के इस फ़िले से लेने का विचार छ़ेाड़ना पड़ा। सुरंग और तोपों से क़िकों के तोड़ने का जो डंग है, उससे काम न लेकर बार बार धावा करने में सेनापति लेक ने अपना हठ दिखलाया। यदि ऐसा न किया जाता तो सम्भव पा कि धंगरेज़ों की इसनी हानि न होती। इसके बाद ही सन्धि की वात-चीत होने लगी। एक छोटे से राज्य के लिए खँगरेज़ों की शर हो रही थी। बीस लाख लगा सम्भव था। इसरे होलकर की भी हार हो रही थी। बीस लाख रूपया साजा से हरजाना माँगा गया, पर उसने तीन लाख से अधिक नहीं दिया। धँगरेज़ों ने उसके खँग भी वापस कर दिया और जैसे तैसे इस मामले की, जिससे उनकी चारों और वदनमारी हो रही थी, समाह किया।

वेलें ज़ली की वापसी—कम्पनी के संवालकों थार वेले ज़ली में बहुत दिनों से मतभेद चल रहा था। वे लोग रूपया चाहते थे, येले ज़ली मान चाहता था। जहाँ वे बचत करना चाहते थे, वहाँ वह खुवै करना चाहता था। वे लोग प्रश्नेक कार्य्य को शार्थिक लाम की हिंट से देलते थे, पर येले-ज़ली केर रूपये की व्याचाह न थो, वसे किसी न किसी तरह साझाज्य का निर्माण करना था। इस मतभेद के कारचा दोनों में जुरा जुरा सी यात पर मत्त्र होना था। वेलेज़िली ने उनसे विवा पुछे ही अपने दोनों आह्यों की चड़े बड़े श्रीहा था। वेलेज़िली ने उनसे विवा पुछे ही अपने दोनों आह्यों की चड़े बड़े श्रीहा था। वेलेज़िली ने उनसे विवा पुछे ही अपने दोनों आह्यों की चड़े बड़े श्रीहा था। वेलेज़िली ने उनसे विवा यो था। क्लकते में गवर्नर जनस्त के रहने के लिए शानदार केरी वनवा लो थी थीर खपर का सामला भी अपने मतमाने जंग से पिरटा लिया था। उसके इन मथ पातों से सिमालक बढ़त चिड़ रहे थे। निजी ज्यापार के सम्मन्य में भी दोनों की राय एक न थी। इँग्लैंड की सस्कार वेलेज़िली के पप में रहती थी, इसलिये यह संचालकों की कुछ भी पर्वाह न करता था। सुले तीर पर वह वनकी धाशार्थों

१ धार्न, मेम्बायर्स आफ दि छेट बार इन शहिया, पृण् ४५२।

का उल्लंघन करता था श्रीर उनके। ''वनिया'' कहकर सदा उनका तिरस्कार किया करता था।

येसीन की सन्धि से इंग्लंड-सरकार को भी उसकी नीति में सन्देह होने लगा था। विश्विया धीर असिता के साथं युद्ध में विजय होने पर यह सन्देह इच्छ काल के लिए दब गया और उसकी बड़ी मध्यं सा की गई। संचालकों ने भी उसकी बधाई दी, पर साथ ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के न्याय- 'संगत होने में उनको सन्देह हैं। उनकी हम ''ध्युदारता'' से येतेज्ञती बहुत विद् गया। बह पहले दें। बनकी इस ''ध्युदारता'' से येतेज्ञती बहुत विद् गया। बह पहले दें। बनर इन्लोप्त दें जुका था, लेकिन ईसलारी वे समक्राने-बुकाने पर ठहरा हुआ था।

परन्तु सन् १८०४ की दुर्घटनाओं से यह स्थिति एकदम बदल गई। श्रव इंग्लंड-सरकार की भी उलका समर्थन करना कठिन है। गया। कृत्वनी का कर्ज़ा दुगुना हो गया था, खर्चे का कोई अन्त न था, खड़ाना खाली था. युद्ध के शीघ समाप्त होने की काशा न थी, होलकर बरावर जड़ रहा था श्रीर सिन्धिया भी युद्ध की तैयारी कर रहा था। वेहद सूर्च, मनमानी नियुक्ति थीर बार बार बाज़ा उरलंधन करने के लिए संचालक उसकी निन्दा कर रहे थे। कींसिज की बैठकों में अनुपश्चित रहना 'बोर्ड आफू कंट्रोज' की राय में भी श्रमुचित था। बार्थर बेलेज़ली थीर बनरल स्टुआर्ट की सन्धि तथा युद्ध के पूर्ण श्रविकार दे देना बहुतों की दृष्टि में नियम-विरुद्ध था । मानसन की दुर्देगा का समाचार मिलने पर संवालको ने उसकी घापस बुलाना निश्चित कर लिया । वेलेज़ली के सबसे बड़े समर्थक, इँ॰लेंड के प्रधान समिव, पिट की भी राय थी कि गवर्नर-जनरल "विना कुछ सोचे विचारे विलकुल नियम-विरुद्ध काम कर रहा है, अब उसके हाथ में शासन रखना ठीक नहीं है।" वेक्षेत्रज्ञी भी किसी तरह जाना चाहता था, इँग्लॅंड-सरकार की वह जिस्र भी चिका था। परन्तु उसके पत्र पहुँचने के पहले ही लार्ड कार्नवालिस दूसरी शार भारतवर्षे का गवर्नर-जनरत्न नियुक्त कर दिया गया । ता० ३० जुलाई सन १८०४ की यह कलकत्ता पहुँचा और १४ खगस्त की वेलेज़ली इँग्लेंड वापस चला गया।

सहायक सन्धियों की थी। इसके अनुसार देशी राज्यों को अपनी रहा के सित्य सन्धियों की थी। इसके अनुसार देशी राज्यों को अपनी रहा के लिए खेंगरेजों की सेवा रखनी पढ़ती थी, जिसके खर्च के लिए कुछ भूमि देनी पढ़ती थी। खंगरेजों के अतिरिक्त किसी निर्देशी थी नौकर न रखने, युद्ध या सन्धि के सम्प्रन्थ में कम्पनी की सलाह लेने तथा अन्य राज्ये। के साथ क्षाया इंग्ले पर उसके। एंच मानने की अतिञ्चा करनी पड़ती थी। पहले देवी राजाओं की सहायता करने के लिए खगरेज कुछ सेना रखते थे। जय उनका राज्य रहा पित्र हो। यहा खोर वे स्वर्ध लड़न लगा गये, तथ देशी राज्यों से सहायता के लिए सन्धि करने लगे। परन्तु हम राज्यों की सहायता के लिए सन्धि करने लगे। परन्तु हम राज्यों की सेनाएँ स्ली जान नर्थी, इसलिए उनसे क्ष्या लेकर खगरेजी डा की सेनाएँ रखी जाने लगी। जब हपया वमूल करने में किनसा होने लगी स्वा उसके अनुस्ति के ने की खर्त जों दे राहूँ। इतिहासकार लाय वस्त अरसार इस तरह सहायक प्रया जी कर सुजा। इतिहासकार लाय के भरासार इस तरह सहायक प्रया की विकास हुआ।

ग्रंगरेजों के पहुंचे सराठे भी श्वन्य राज्यों से रुपया बेकर इनकी सहायता करते थे। बुप्ते ने भी इसी नीति से काम बिया था। सन् १७७० में वारेन हैस्टिरन ने प्रवच के साथ जो सिन्ध की थी, उसमें नवाब वजीर की रुपा के खिए श्वंगरेज शक्सरों की श्रप्यचला में युक्त सेना रखने थोर उसके खर्च के बिए कुड़ जिले की श्वामन्त्री लेन की श्वर्ण रखी गई थी। सर जान श्वोर ने सन् १७२० की सिन्ध से अवच के नवाय वजीर को विमा कम्पनी की अपनात्र की कि कि कि कि श्वर्ण के साथ सम्मन्त्र रखी गई थी। सर साम श्वामति की किसी श्वन्य राज्य के साथ सम्मन्त्र रखी के बिल् मना कर दिया।

वेतेजाती का फहना था कि इन सिन्धियों से देवी राज्ये ब्यंत विदेश सरकार में ऐसा सरकत्व स्थापित हो गया, जिससे आपस में जहने कमाइने की फोई सम्मायना न रही, देशी नरेशा की रचा का प्रवन्ध हो गया और उनके निश्चिन्तता के साथ अपने राज्यों में सुधार करन का अवसर मिल गया। परन्तु वास्तव में इन सन्धियों का परिशाम राजा या उनकी प्रजा किसी के लिए भी हितकर न हुआ, उनदे बिटिश सरकार का प्रभुख जम गया। सर

टामस मनरो. जो वेलेज़ली के समय में इस नीति का पद्मपार्ता था, सन् १८३७ में लिखता है कि जिस राज्य में रचा के लिए सहायक सेना रखी जाती है. उसका राजा निर्वल श्रार श्रव्याचारी हो जाता है। समाज की उच्च श्रीणिया में ब्रात्म-सन्मान के भाव नष्ट है। जाते हैं और साधारण प्रजा दरित तथा पतित हो जाती है। पहले राजा के। प्रजाका कुछ भय रहताथा, परन्त रचा के लिए ग्रॅगरेज़ी सेना मिल जाने से, वह निश्चिन्त होकर भोग-विलास में पढ जाता है श्रीर प्रजा पर तरह तरह के श्रवाचार करने लगता है। इन सन्धियो में तो शर्ते रखी जाती हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करना असरभव हे। भारतवासियो में शारम-सम्मान का माव एकदम नष्ट नहीं हो गया है। वे चुपचाप श्रपमान की सहन न करेंगे, जिसका परियास यह होगा कि उनके राज्य कर्नाटक की तरह ज़टत कर बिये जायँये। यह रचक नीति भचक का काम करेगी, इसमें कुछ भी सम्देह नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाय कि इससे शान्ति स्थापित है। जायगी, तब भी यह कहना पढ़ेगा कि इसके लिए स्वतंत्रता, राष्ट्रीय परित्र ग्रीर मनुष्य की वस्च वसानेवाले सभी भावों का बिलदान करना पडेगा । इस तरह भीतरी फूट फैलाकर राज्यों के अपहरण करने से लड़कर जीत लेगा कही बच्छा है।

सिडनी थोयन का भी ऐसा ही मत था। यह जिलता है कि राज-सचा के जो वास्तिक चिक्क हैं, उनके दीन जेने से किसी राजा में अच्छा शासन करने का उस्साह नहीं रह जाता है। वह निषयी हो जाता है थीर प्रजा भी उसी का ध्युक्टरया करने जमती है। इस प्रया से वास्तव में "राज्य की रीड़ हूट जाती है" थीर राजनीतिक जीवन चला जाता है। ऐसी रहा में उनके जिलते हैं हैं के स्वात के साम के के स्वात के साम के हिंचा में उनके प्रिटेश राज्य में मिला जेने के खीतिरिक शासन के सुवान के कोई जगय नहीं रह जाता है। उसे क्या के से साम के से साम की से साम की साम क

१ अवंधनट, सेटेनबल काम दि मिनिट्स ऑफ सर समस मनते, पृण्११४-१५ । २ बेटेजर्डा, देसपेचेच, स० जोयन, मूमिका, पृण् २७-२८ ।

नहीं रहती है और रचा के लिए निश्चित्तता हो जाती है, तब बच्छे काम करने की प्रवृत्ति निर्वल पढ़ जाती है, या नष्ट हो जाती है और व्यक्तिगत सुख में ही सबसे अधिक रूचि उत्पन्न हो जाती है"। 1

ग्रार्थर वेलेज़लो भी इन सन्त्रियों के एच में न था। उसकी राय में इनका एक धीर दुरा परियाम हुवा। राजाओं की निजी सेनाएँ हुट जाने से पहुत से सैनिक बेकाम हो यये बीर थे लुट-पाट भवाने लगे। असने गवनैर-जनरल का इसके समकाने का बहुत कुढ़ प्रयत्न किया, परन्तु उसकी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया गया, जिसका परिचाम यह हुन्या कि जागे चलकर इन लोगो ने बड़ा उपद्वव सचाया।

वेलोज़ली का उद्देश्य-असका उद्देश्य और उसकी नीति पहले से निश्चित थी। घटनायों के यनुमार अपनी नीति स्थिर करने की उसके लिए कोई स्नावस्थकता न थी। उसे तो किसी न किसी तरह घटनाओं की सीच-तानकर श्रवनी नीति के अनुसार लाना था। जो श्रधीन राज्य थे, उनमें हस-चेप करने के लिए शासन ठीक न होने का बहाना था। जो स्वतंत्र राज्य थे, उनको श्रधीन बनाने के लिए जुर्माशाह श्रीर फ्रांसीसिया के भय का दिखावा था। सारे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करना वास्तव में उसका मुख्य रहेश्य था। परन्तु इसको ज्ञिपाकर जब कहा जाता है कि भारत में शान्ति स्थापित करना और जनता की दशा सुधारना उसका उद्देश्य था, तब उसकी नीति की विस्तृत रूप से बालोचना करने की बावस्यकता होती है। जर्माणाह बीर फ्रांसीसियों के श्राक्रमण के भय में कितना तथ्य था, यह दिखलाया जा चुका है। भवध और कर्नाटक में शासन की जो दशा थी, उसके भी कारण दिखलाये जा चके हैं । टीपू और मराठों की किस तरह लड़ने के बिए मजपूर किया गया था, इसका भी उल्लेख किया जा चुका है। इतने पर भी हटन लिखता है कि वसको रुपये पेसे की पर्वाह न थी। स्थायी गासन, ब्रस्याचार से रहा, स्वतं-जता तथा उद्यति के लिए भारत व्यात्मत है। गहा था । कोई भी हिन्द् या मुसल-

१ मिल, जिं० ६, पु० ५५९।

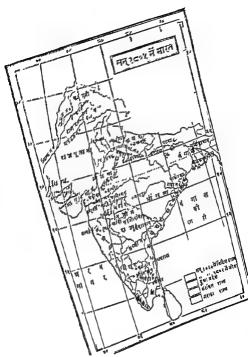

मान शासक ऐसा न था, जो इन थानश्यकताथों की पूर्विकर सकता। एक कम्मनी ही ऐसी थी, जिससे भारतवर्ष का उद्धार हो। सकता था। नेजेज़ली हसके। भच्छी तरह जानता था और इसी डहेश्य की प्राप्ति के लिए नरावर प्रयत्न करता था। उसके भागों की उचला और खुद्धता पर श्रविश्वास करना श्रससम्बद है। एक दूससे इतिहासकार ने तो उसके। "कम्पनी का श्रकथर" तक बना जाला है। परम्मु घटनाथों से इस समर्थन की पुष्टि नहीं होती। वह स्वतंत्र न था, पिट के इंडिया ऐक्ट से उसके हाथ वैंथे हुए थे, उसे एक व्यापा-रिक संस्था की सम्मुष्ट रखना था, इसी खिए वह नीति की भाषा से काम लेता था। इस आपा से उसके आवों का पता नहीं बंग सकता।

मैस्र-विजय पर इँग्लंड-सरकार की दी हुई उपाधि पर असन्तीप प्रकट करते हुए वह एक पत्र में लिखता है कि "मैं राज्यों पर शस्य, विजयों पर विजय, प्राय पर आय के देर लगा हूँगा। में इतनी शान, इतना धन और इतनी सत्ता एकत्र कर हूँगा कि मेरे मालिकों के लाखच और महत्त्वाकांचा को भी दया के लिए चिल्लाना पुरा। 1" वसके लम्ये लग्ये 'स्तरीतों' की अपना, निनके लिखने में यह सिद्ध-इक्त था, इन वान्यों से उसके वास्त्रविक भावों का कहीं अधिक पता लगता है।

उसका चिर्नि — वेलेज़ली धपने समय का एक चतुर राजनीतिज्ञ धा। उसने थोड़े ही समय में धँगरेज़ों की शक्ति को भारतवर्ष में समसे प्रवल बना दिया। धँगरेज़ों के साम में टीप धौर मराठे सबसे बड़े वाधक थे। धवसर पाकर उसने पहले एक को नष्ट कर उनला फिर दूसरे के निर्वेश बना दिया। निस्सुन्देह इससे उसकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। उसकी दिष्ट से कोई बात सुटने न पाती थी। मारतवासियों के स्वभाव

१ इटन, बेलेजली, पृ० १०९।

२ वद्दा, ५० १९२ ।

३ लेडी धन वनीर्ड के नाम पत्र, ता० २ अक्तूबर सन् १८००, वसुः जि० २,

पृ० २६७—६८।

श्रीर कमज़ीरियों के उसने थाड़े ही काल में अच्छी तरह समक लिया था। संचालकों के प्रति उसकी एप्टता की कई एक इतिहासकारों ने निन्दा की है। प्रहत्ताकां जो भागा उसमें कितनी अधिक थी, यह उसके कार्यों ही से प्रकट है। परन्तु इसमें व्यक्तिगत लाम का उस पर दोप नहीं लगाया जा सकता। हां, अपने भाइयों की उसके अवस्य वड़ी पिन्ता रहती थी। यह और मान की उसमें एक बड़ी भारी कमज़ीरी थी। अपने पड़ का प्याम रखते हुए उपाधियों पर असन्तोप प्रकट करना उसके लिए शोभा न होता था। वह अपने को एक व्यापारिक संस्था का सेवक न समकत्ताथा। उसकी भारतवर्ष के सबसे शिक्शावि साझाव्य के शासक होने का अभिमान था। अपने वोला-चाल, रहन-सहन, सन्तों में वह इस बात के दिखलाने की चेटा करता था। तड़क-भड़क को वह बहुत प्रसन्द करता था। उसकी लोग "सुलतानी की पेटा" कहा करता था। वहक-भड़क को वह बहुत प्रसन्द करता था। उसकी लोग "सुलतानी की पेटा" करता था।

साहित्य से उसकी बहुत प्रेम था। श्रारंजी भाषा खिलने में वह वहा
निपुत्य था। अपनी बात के समर्थन में वह दलीकों की भरमार करता था।
बोलने-वालने में उसका मुक्वियत करना सहज न था। व्यंग श्रीर हास्य की
भी उसमें कमी न थी। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी वह काम से कमी
धवहाता न था। उसका कहना था कि काम करने में मुखे कुछ कठिनाई अवस्य
होती है, पर ये कठिनाइचां ही मेरे प्रतिदेन का भोजन हैं, जिनसे मेरे गरीर
का पालन होता है। उसका थान सभी और रहता था। भारतपर्य के
पद्य-पिद्यों का ग्राप्यन करने के लिए उसने उत्तरटर प्रकानन की
नियुक्त किया था। उसी की सहायता के लिए वारिकपुर में पर्युभी का ग्राप्य-यवार वनवाया गया। कलकता नगर की ग्रीभा बढ़ाने के लिए वेलेज़ली
दात्यर विन्तित रहता था। यहर की सफ़ाई और सहसे के प्रत्म ये लिए
श्रासने पद योजना तैयार की थी। कलकता नग विराल और सुन्दर (सरकार)
भारत: नमी. का बनवाया हुआ है। हैं एंकेंड आकर वह बहुत दिनों तक
जीवित रहा। उस पर भी ग्रीभेशा चलाने का प्रयस्त किया गया, पर सफ-

१ इटन, बेलेजली, १० १९६।

खता न हुई। बाद में कम्पनी के संवालकों ने भी उसकी पेाम्यता के। स्वीकार किया। भारतवर्ष में उसकी एक मूर्ति खापित करने की धाजा दी।



कलकत्ता का सरकारी भवन

गई चीर २० इज़ार पींड वसको भेंट किये गये। सन् १८४२ में उसका वेदान्त हुचा।

## परिच्छेद ह

## मराठों का पतन

नीति में परिवर्तन हैं खेंड की सरकार धीर कम्पनी के संवाकक दोनों बेलेज़की की नीति से तंग था गये थे। ज्ञाना ज्ञाली हो रहा या थीर खड़ाइयों का की हैं थन्त न था। वे किसी न किसी तरह भारतवर्ष में ग्रान्ति स्थापित करना चाहते थे। यह काम्प्रे तृत कार्नेवालित को सींपा गया। दे कप्पे की कार्य्य में बहु दूसरी बार गवर्गर-जनरज होकर जुलाई सन् १ मारतवर्ष में बहु दूसरी बार गवर्गर-जनरज होकर जुलाई सन् १ मारतवर्ष पहुँचा। इस समय विशिव्या के किसी तरह खुत के बताग सक्ना था। उसके साथ सबसे बड़ा कगड़ा ग्वालियर धीर गीहद का था। पिछले युद्ध में इन दोनों स्थानों पर प्रधिकार कर जिया गया था थीर फार्नुनगांव की सन्ध्य हो जाने पर भी ये स्थान उसके पापस नहीं किये गये थे। धार्य वेलेज़ली की राथ में गवर्नुर-करत्व की यह सरासर जुजरदक्ती थी। खिल्या के कुछ सरदारों के १६ लाख स्थाया साल की विश्वन देना भी निश्चित हुआ था। इसके हिसाब में भी सम्बद्ध पर हुआ था। इसके हिमाब में भी सम्बद्ध पर हुआ था। इसके हुआ का नायन रेज़ेउँड के निश्चता सात की विश्वन से साम आप से हुक्त सिम्बवा ने नायन रेज़ेउँड के निश्चता सात की स्थान कर हुआ था। इसके हिमाब में भी सम्बद्धा राग और से खान कर रहा था।

इन स्नादों के मिटाने के लिए कार्नवालिस ने म्वालियर धीर गोहर का वारस करना निश्चित कर लिया। सन्धि के लिए वह ऐसा गमुक या कि नायव रेज़ीडेंट का मुक्त करने की शर्त पर भी वह इस समय जोर देना रचित न समयता था। वह जमुना नदी की कम्पनी के राज्य की परिचमी सीमा बनाना चाहता था। राजपूत राजाओं के कनोड़ों में पड़ना उसकी राय में मूल थी। वह आहबाजम के दिख्ली में रखकर उसकी रचा का भार लेने का भी पचवाती न था। मज़ेरी ( अलवर ) श्रीर भारतपुर के साय जो सिन्धवाँ हुई थी, उनकी भी नह तीड़ देना चाहता था। उसका अनुमान पा कि इस तरह कम्पनी उनकी रचा की ज़िम्मेदारी से यच नायगी थीर सिन्ध्या उनके अलावों में पढ़ जायगा। जीती हुई भूमि को छोटाकर यह होलकर के साथ भी सिन्ध करने के लिए लेगर था। उसका बहुता था कि होता कर के साथ भी सिन्ध कर के किए लेगर या। उसका बहुता था कि राइत के साथ भी सिन्ध करने के लिय लेगर या नम्रता" पर से देशी राज्यों का विश्वास उठ गया है। मैं उसको फिर से स्थापित करना चाहता हूँ। मेरी राज में ''कम्बनी के राज्य की रचा लाग वान्ति के लिए इसकी यही आवस्यकता है।"

कार्गवालिस की मुन्धु — लेगापति लेक की राव में कार्गवालिस का यह प्रवन्य राजपूत तथा क्षत्य होटे होटे राजाचों के साथ सरासर "विश्वास-धारा" था । सिन्धिया के साथ युद्ध के समय पर वनकी रचा का पचन दिया जा चुका था । अब वनकों इस तरह छोद देगा किसी तरह उचित न था । यह समकौते लेक के ही किये हुए थे । अपनी वात को इस तरह जाति हुए देखकर उसे बड़ा हुल हो रहा था थीर वह इस्तीफ़ देकर धापस जाना चाहता था । परन्तु कार्गवालिस अपनी बात पर मुला हुथा था । लेक का उसे पहले ही से अनुभव था । बेलेज़ली की तरह उसको पूर्ण स्वतंत्रता ऐकर वह युद्ध की चढ़ाना न चाहता था । उसकी राय में गर्वनेर-जनरल खीर लेगापति के पद्दे की खला खला स्वता सीत्रिक का या । इसि लिए यह सिगापित के पद्दे की खला खला स्वता सीत्रिक का या । इसके स्वत्त हो जनने युव स्थितिक के कि ले जिल्ल दिया था । सार समझें की निष्टाने के लिए वह कलकते से उत्तरी भारत के लिए स्थर्य चल पड़ा, परन्तु ता० ४ अक्तूबर को गाज़ीपुर ही में उसकी मुख्य हो गई । असकी खलस्या बहुत हो जुकी थी; कर्तव्यवस उसने

१ इन्हें देख के नाम पत्र, ता० १९ सितम्बर सन् १८०५।

गवर्नर-जनरत्न के पद को स्वीकार किया था। आसतवर्ष पहुँचने पर उसका स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया था। गाज़ीपुर में वसका मकृवरा बना हुत्रा है।

कार्नवालिस का यह विष्यास था कि मराठों के साथ धान्याय किया गया है। यह लिखता है कि होलकर एक "थे। या धीर शक्तिशाली" शासक था। किसी न किसी तरह सिन्धिया धीर गोंसला के साथ युद्ध शान्य हो। जाने पर उसके साथ मिश्रूना चेलेलेली की वड़ी भूल थी। टीए से वह स्वयं धकारख लड़ बैठा था, परन्तु बुड़ाएं में वह माठों के साथ धान्याय को दूर करने के लिए विन्तिया था। आते ही उसने सिन्धिया थीर मंसिला को सहामुम्ति-स्चक पत्र लिखे थे धीर उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए वचन दिया था। साथ ही साथ उसका वह भी विव्यास था कि कम्मानी की प्राधिक दशा देखते हुए अधिक दिनों तक बुद्ध का चलान धारम्मव था। वह लिखता है कि वासाव में शासन का साथारण काम चलाने के लिए भी रुपया नहीं था। इसके लिए उसके महरास से हपया मँगाना पड़ा था धीर चीन को जो चौंदी जा रही थी, उसे रोक लेना पड़ा था। इस लड़ाई से कम्पनी को प्रधिक लाभ होने भी उसे थाज नहीं थी क्योंकि जो कुढ़ मिलना था, वह मिल खुका था। ऐसी दशा में उसने केवल "शान" के लिए धन का लुटाना थीर महिल सा पर सा ।

इस नीति के लिए प्रायः सभी व्यंगरेज इतिहासकारों ने उसकी बहुत हुरा-भला कहा है। कुछ का तो कहना है कि उड़ापे में उसकी मित दिकान न थी। उन लोगों की शय में यदि वेलेज़्ली कुछ दिन भारतपर में थार रह जाता, तो वह सबको ठीक कर देता। उन दिनों की स्थिति देएते हुए इसका विम्लास नहीं होता। होलंकर पंजाब अध्यय भाग गया था, पर सामों में पीरे भीरे एका हो रहा था। वेलेज़्ली के चकारख हम्मप्य से यहुत से रामा प्रास्तुष्ट हो रहे थे। फिर सबसे भारी बात तो यह थी कि कम्पनी का एजाना राजी था, २० लास स्पया चवन के नवाब से लेकर सुद्ध का एन पलाग जा रहा था। वेलेज़्ली स्वयं इस समय जैसेनीसे सन्धि करने के लिए चिनितत हो रहा था। भारतवर्ष थोड़ने समय इस सम्बन्ध में बालों न उससे .उसको ४ लाख रूपया सालामा देने का क्चन दिया गया । इस चार लाख के बदले में वालों होलकर की मुख्य जागीर टॉक-रामपुरा सिन्बिया के देना चाहता था । मालकम लिखता है कि इस तरह से वह सिन्धिया थीर होजकर में पररपर का वैर बराबर बनाये रखना चाहता था; परन्तु सिन्धिया ने उसकी इस चाल के। समसकर उस जागीर के। मुफ्त बेने से भी इनकार कर दिया । सिन्धिया की खी थीर लडकी के लिए उत्तरी भारत में 3 लाख हवये की जागीरें दी गईं। उसके राज्य की चम्बल नदी उत्तरी सीमा मान ली गईं। चम्बल के उत्तर या कोटा के पूर्व किसी राज्य से चीय लेने का श्रधिकार सिन्धिया की म रहा। जयप्रर के राखा के साथ जो सन्धि की गई थी, वह तीद दी गई। श्रपनी मित्रता का विम्वास दिलाने पर भी यह कहा गया कि वह शबुधीं का साम दे रहा था । उदयपुर, जोघपुर, केटा तथा मालवा के कई राज्ये। के साथ सन्धि न वरने का कॅगरेजों ने वचन दिया और यह मात किया कि प्रपरे ग्राधीन राज्यों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करने का सिन्धिया का पूरा ग्राधिकार है। इस तरह राजपूत राज्यें की जी रचा का वचन दिया गया था. वह सोइ दिया गया । इन मनमानी शर्तों की पाकर सिन्धिया ने होसकर का साथ छोड विया ।

होत्तकर सित्तों से सहायता जेने की बाया से पंजाय गया था। परन्तु सित्तों के राजा रखाजीनिर्देह के पहले ब्यूपनी स्रांक हक करने की पड़ी थी, इन हिनों बहु ब्रीसरेज़ों से टक्टर न जेना चाहता था। इसके व्यक्तिरेक्त ब्यंगरेज़ों ने कई पुक सित्त सदारों को पहले से ही स्पन्ने पच में मिता रखा था। इस ब्रियर पर होत्तकर ने कानुका से भी सहायता लेने का विचार किया था। परन्तु फ़ारस दूत भेजकर बंधारेज़ों ने ब्रफ्ड्यानिस्तान की सीमा पर भी युद्ध चिद्धवा रखा था। इसित्तप्त ने ब्रीस्ता पर भी युद्ध चिद्धवा रखा था। इसित्तप्त नहीं से मी सहायता की ब्राया न थी। सिन्धिया

१ मालकम, हिस्ट्री बाफ शडिया, बि॰ १, ५० ३६३।

२ कहा जाता है कि रणवीतिहरू होत्का की सहायता करने के लिए तैयार था, परन्तु ज़िन्द के राजा ने समझा नुजाकर उसको मना कर दिया। इस राजा का अंगरेजा में मेठ था।

ने साथ क्षेत्र ही दिया था। ऐसी दशा में होत्तकर ने मी सन्धि कर लेना वित्त समका। जनवरी सन् १००६ में जो सन्धि की गई, उसके धनुसार दिख्य में उसका जितना राज्य जीत लिया गया था, वापस कर दिया गया। बम्बत नदी के जबर की धीर उसका छुत्र धर्मिकार न रहा, परन्तु उसके दिख्य में उसके स्वतंत्रवा दे दी गई। होत्तकर ने बिना धँगरेज़ां की सज्ञाह के किसी यूरोपियन को नौकर न रखने का बच्च दिया।

होलकर वंदा के साथ फँगरेज़ों की यह पहली सिन्ध थी। यशवन्तराथ प्रपत्नी हार की सहन न कर सका। इन्हीर वापस प्राकर वह नई तोंपें दलवा रहा था और सेना का फिर से संगठन करने में खगा था। यासन में भी यह सुधार करना पाइता था। पर इतने ही में उसका दिमाण़ िकाने न रहा और वह पामल हो गथा। यन्तुक की नजी फटने से उसकी पुक वाल जाती रही थी, इसी लिए वह 'एकचरगुड़ी ला' के नाम से असिद था। सावकम लिखना है हि तसकी विश्वा यन्द्री हुई थी। वह फारसी समस्त सकता था, पर लिखन न सकता था। मेराठी लिखने का उसकी प्रकास था, हिसाय में भी वह यहा चतुर था। योड़े की सवारी और भाला चलाने में यह प्रदितीय था। उसकी थोग्यता के प्रवुतार उसका साहस भी था। वावस्थकता पड़ने पर वह किसी यात में विचवता न था। वह एक वीर योदा था, पर सासन की उसमें योग्यता न थी। वह माठा युद्ध-प्याली के सहारे भारतथर्प में फिर से मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाइता था। पत्ति वह विविद्य हुया होता और सिन्धया तथा सोंसिक करना चाइता था। मिलकर युद्ध करता, तो मराठा साम्राज्य स्थापत करना चाइता था। मिलकर युद्ध करता, तो मराठा साम्राज्य स्वावत करना वो तथा में सिवा के साथ मिलकर युद्ध करता, तो मराठा साम्राज्य स्थापत करना चाइता था।

निमाम प्रोर पेश्चा-व्याबों यथिए हरावेप न करने की नीति का पर्पपाती था, पर जब मतलात्र का प्रश्न था जाना था, तन वह भी न बुकता था। निज़ाम धपने दीनान मीरबालम के निकालकर उसकी जगह पर राजा महीपतराम के रखना चाहता था। मीरबालम कहने की तो निज़ाम का

१ मालकम, सेम्बायर्स ऑफ सेंट्रल शहेबा, बि॰ १, पु॰ २५४-५५ :

दीवान था, पर वास्तव में यह धेंगरेज़ों का नाकर था। निज़ाम की इच्छा के विरुद्ध वह दीवान बनाया गया था और उसको बरायर एरवा दिया जाता था। निज़ाम के दीवान के। अपने हाथ में रचना अँगरेज़ों की नीति थी। अन्त में राजा चन्दूताल नायब दीवान बनाया गया, जो बराबर धँगरेज़ों का कहना करता रहा और भोग-निकास में कूँकने के खिद निज़म के भी काफ़ी रुग्या देता रहा। "सहायक सन्त्रियों से देशी राजाखों के। यही शासन की खतं न्नता ही। गई थी।

कम्पनी के संचालक वेसीन की सिन्ध की भी, जिसके कारण मराठा युद्ध बुका था, यदलना चाहते ये। यह सिन्ध यातों की सलाह से बुई पी, इसका यदलना यह सहन न कर सकता था। परन्तु प्रकट रूप से अपने स्वामियी की खाला का विरोध करने की श्रपेषा उसने यह दिखलाने का प्रयक्ष किया कि स्वयं पेराजा सिन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। व यह बाह सत्य नहीं जान पड़ती। सिन्ध होने के बाद से ही यह स्वतंत्र होने का प्रयक्ष कर रहा था। उसकी तरफ़ से जो चाह कह दिया जाता था, अपने विचार प्रकट करने की उसकी सस्तंत्रता ही कब दी जाती थी ?

विद्यार का उपद्रव—टार के बेट और रिश्तेदार विश्वीर में मज़रबन्द रहते थे। जुलाई सन् १८०६ में यहां एक बब्ध उपद्रव हो गया। मद्रास के गवर्नर विजियम बेटिंक की बानुसति से स्थानीय सेनायित ने एक बाज़ा निकाल दी कि सिपाहियों के एक नये ढंग की पगड़ी बाँगरी पड़ेगी, दाड़ी मुख भी एक ख़ास ढंग से यनवानी पड़ेगी बाँग साथे पर तिकक या अहम्य देशहं वार्मिक जिल्ल नवाया जायगा। इस "मूस्तेत की ब्राह्मा" से सारी सेना में समस्त्री फेल गई बीट सिपाही समस्त्रे खांगे कि उनकों हैसाई बानी का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंने किले पर कृष्ण सर सिपाही सार्मक वार्ग कि उनकों हैसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंने किले पर कृष्ण संतर्भ से सीर कुछ चौररेज़ों सेना छा गई थीर

१ मिनिल, दिस्ट्री ऑफ दि डेकन, जि० २, ५० १४६-४७।

२ मालकम, हिस्दी ऑफ शंडिया, जि॰ १, ए० ३८१-८३।

उपन्नव सीप्र ही शान्त है। यथा। सिपाहियों की बड़ा कड़ा दंउ दिया गया धीर टीप् के बेटे क्लकता भेज दिये गये। बास्तव में उनका कीई दोप धाया



सदरास के सिपाडी

नद्दां, इसकी पूरी तरह से जांच तक नहीं की गई। इस पर संचालकी ने सद्रास के सेनापति तथा गवर्नर देशों को वापस तुला खिया।

यालों ने ख्ये घटाने का बहुत कुछ प्रयक्ष किया, इसी लिए कम्पनी को छुछ लाभ भी होने लगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह "सबसे नीच गवनैर-जनरल" था। उसके समय में सिन्धिया और होतकर के साय जो सिन्धियां की गई, उनसे "विटिश शान" पर घटवा लग गया। वह नीच था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु उसकी नीचता इस सिन्धियों के करने में न थी, इसका बदा उसके दूसरे ही कामों में मिलता है। वह देशी राज्यों को शापस से लड़ाने का बराबर प्रयक्त किया उसता पा। मालका लिखता है कि वह कुछ जूमि देकर के भी मधेरी और भरता पा। मालका सिन्धता है कि वह कुछ जूमि देकर के भी मधेरी और भरता पा। मालका सिन्धता है कि वह कुछ जूमि देकर के भी मधेरी और भरता पा। मालका सिन्धता है कि वह कुछ जूमि देकर के भी मधेरी और भरता पा। मालका सिन्धता है कि वह कुछ जूमि देकर के भी मधेरी और भरता पा। मालका सिन्धता है कि गहने स्वाधित पा। में सेटकाफ का तो बही ता पा। में सेटकाफ का से मही ही में मिटिश सासन की इड़ता थी, इसी लिए वह जान-मूमकर इन मगड़ों की

१ माल्यम, हिस्ट्री ऑफ़ शर्दिया, जि॰ १, ५० ३७३।

भारत में व्रिटिश साम्राज्य

करने के। तैयार था।

२२६

बढ़ाया करता था। <sup>९</sup> श्रपने स्वामियों के प्रसन्न रखने के लिए वह सब कुछ



लाई मिंटो लार्ड मिटो--संचालक बालों को ही गवर्नर-जनरल रखना चाहते थे, परन्तु हुँग्लंड की सरकार एक दूसरे ही ध्यक्ति की चाहती थी। ग्रन्त में १ जान के, सेलेक्शस क्राम दि पेपर्स ऑक सेटकाफ, ए० ७।

होनों की राय से, सन् १५०० में 'बोर्ड बाफ़ कंट्रोब' का सभापति लाई मिटो गवर्नर-जनरत्न बनाया गया बीर वार्की भदरास का गवर्नर बना दिया गया। मिटो यर्क का मिछ था, हेस्टिंग्ज पर श्रमियोग चलाने में भी वसने भाग लिया था, परन्तु फ़ांस की राज्य-कान्ति से उसके विचारों में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था।

महाराजा रामजीतासिंह—रामजीतासिंह का जन्म सन् १७८० में हुया था। उसका पिवा महानसिंह 'सुकर पिकवा' नामक मिसल का मुख्य सरदार था। रामजीतासिंह यन्यन से ही प्रश्ने पिता के साथ जाड़ाहरी पर जावा करता था। यपने पिता के मस्ने पर वह बरावर अहता रहा और धीरे धीरे वसने कई एक मिसलों को उचा लिया। सन् १७६६ में इमांबाह ने उसके लाहोर का राजा वना दिया। लाहोर सिली का मुख्य स्थान था, मन् १७६७ में इसकी ज़र्माश्चाह ने जीन लिया था। सन् १९८२ में रामजाह ने जीन लिया था। सन् १९८२ में रामजाह ने जीन लिया था। सन् १९८२ में रामजाह ने जीन लिया था। सन् १९८२ में रामजीतिसिंह के अन्तरसर पर भी प्रधिकार कर लिया। प्रय वह एक स्थतंत्र राजा हो गया थीर उसके नाम के सिस्के चलने लगे। रामजीतिसिंह की उद्यति से सिरा मिसलों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। कई एक मिसलों का एक बड़ा राज्य पन गया थीर उसके भाग्य का नियटारा लाहोर के रामा के हिएमें से पाराया।

स्माल्सा द्ला — रखजीतसिंह के पहले मिसलों की सेनाएँ जलता प्रजान भीं, हनका आपस ही में पुत्र हुआ करता था। परन्तु रखजीतसिंह न इन सबके मिलाकर एक यही सेना तैवार की। मताठी की तरह बसने भी सिरों की युद्दमणावी की छोड़ दिया खीर सैना के क्रायद सिराजान के जिए कई एक यूरोपियन अफ़नरां की नीकर रखा। इनमें सब से सुराय येचुरा था, यह महाराजा की 'फ़ीज ग़ास' का सेनापित था। रखजीतिर्दिह का इस पर पहुत विश्वास था। बमने इसके लाहोर का 'क़ाज़ी' थार 'हाकिम' भी बना दिया था। मिरों की सेना में भी धोरहसार की अपेया पैदल पर अपिक प्यान दिया जाता था। इस पैदल सेना में ज्ञारातर 'अफ़ाजी' भें। भें, ने मदा लड़ने मारने के लिए सेवार रहते थे। तीस तीस मील का घावा यह पैदल सेना एक दिन में लगाया करती थी। दीवान मेहिकमचन्द्र प्रधान सेनापित था। वसके अधीन कई प्रसिद्ध सिख सरदार थे। तोपलाना का अध्यन्न इलाहीकक्ष नाम का एक मुसलागन था। सिपाही अगरेज़ी ढंग की वहीं पहनते थे। सेना में भर्ती होने का सिखों की ऐसा चाव था कि रस्प जीतसिंह को सिपाहियों का कभी अभाव न रहता था। इसी विशास सेना के सहारे यह अपने राज्य की सीमा को बराबर बढ़ाया करता था।

अमृतसर की सिन्धि—सिन्धिया के साथ जब युद्ध है। रहा था,
तभी से अँगरेज़ सिलों को अपने एक में मिलाने के लिए प्रथल कर रहे थे।
रणुजीतिसिंह ने पंजाब में होलकर का पीछा करने के लिए प्रथल कर रहे थे।
रणुजीतिसिंह ने पंजाब में होलकर का पीछा करने के लिए भी अँगरेज़ी सेना
को आज़ा दे दी थी। इस समय उसके राज्य का प्रारम्भ ही था, ऐसी दशा
में बहु थँगरेज़ों से कोई करगड़ा न करना चाहता था। परन्तु अय एक ऐसा
प्रश्त अपिता हो गाया, जिसके कारण उसको बंगरेज़ों का सामना करना पड़ा।
सतलक और अमुना के बीध का देश पहले नाम मात्र की सिन्ध्या के धर्धान
था। इसमें कई एक छोटे छोटे सिता राज्य भी थे, जिनसे मुक्य परियाल
था। इसमें कई एक छोटे छोटे सिता राज्य भी थे, जिनसे मुक्य परियाल
गामा खीर फिल्ड, 'फुलकिया मिसल' के राज्य थे। इस स्वयं राजा एक ही
धराने के थे और बनायर धापस में लड़ा करने थे। सन् १००६ में अपने
चचा फिल्ड के राजा के बुलाने पर रच्युजीतिसिंह अपनी सेना लेकर पहुँच
गया। खुधियाना पर उसका अधिकार हो गया और वह धीरे धीरे इस और
भी धरना राज्य बढ़ाने लगा।

इस पर इन राजाओं ने चैंगरेज़ों से सहावता सींगी। लाई सिंटी ने हस्तचेष करने का यह अच्छा अवसर देखा। इधर ज़रस और अफ़ग़ानिखान होंकर फ़ांसीसियों के जाकमण की ख़बर वह रही थी। यह भी एक यहाना मिल गया। रखनीतसिंह से कहा गया कि सिन्धया पर विजय पाने से यह प्रदेश आरोज़ों के अधीन हो गया, उसकी रचा करना उनका कर्नेज्य हैं ऐसी दशा में सेना लेकर रखनीतिर्धाह के सत्तवज्ञ नही के उस पार चला जाना चाहिए। वसके समस्तान का काम मेटकाफ़ को सींपा गया। साथ ही साथ सुचियाने की खोर खंगरेज़ी सेना भी मेड दी गई। रखानीतिर्दित ने

पहले तो यहुत विरोध किया, वह लड़ने तक के लिए तेवारी करने लगा, परन्तु श्रपने एक मंत्री श्रपीड़ होनं के बहुत समकान पर उसने सन्धि करना स्वीकार



श्रमृतसर

कर दिवा। सन् १८०६ में अस्ततसर की सन्ति हो गई। सतलज नद्दी दोने राज्यों की सीमा मान जी गई। इसके दत्तर तथा परित्यम में राजनीत-स्वित पूर्ण स्वतनता दे दी गई थार इसके दायिव का देश धगरेजों के स्थीन मान जिला गया। इसके वाद से स्वतित्येंह खपने जीवन भर धगरेजों से दाावर मिनता का व्यवहार करता रहा।

सीमात्री की रहा भारतवर्ष में कुछ वाल्वि होने के कारण मिटी का प्यान वाधिकतर राज्य की सीमाव्यों को सुरिपत बराने की चोर था। जब उसके पता लगा कि कास से पुक दूव पुरस्य भेगा गया है, तब उसने भी मालकम के फिर से फारस भेगा। बेलेजली के समय म यह एक बार पुरस्त का शुका था। तभी व्यक्ताविस्तान की सीमा पर जमांशाह के चरमाये रातने के लिए पुरस्त के शाह को इन्द्र रपया देन का भी वचन दिया गया था। इधर हैं सेंब्रें-सरकार का भी एक दूव तेहरान पहुँच गया। शाह ने

उसको म्हासीसिया की सहायता न करने का वचन दे दिया। उसके सामने माल कम की कोई पूछ न हुई और वह वापस लीट आया। मिटो इस प्रबन्ध से सन्तुष्ट न था। उसने मालकम को दूसरी वार फिर से भेबा, परन्तु कोई लाभ न हुआ। सन् १८१० में लीटने पर मालकम अपने रे।ज्नामचे में लिसता है कि ''क्ट, कपट और पड्यंगें" से भेरा पिंड खुटा! जिस बग से उसके फारस में काम करना पड़ा था, बसका पता इसी से लगता है।

इसी उद्देश्य से एलिएंस्टन कावुल भेजा गया, परन्तु उसे पेशावर ही में पता नगा कि कमीर शाहराजा अफगानिसान से निकाल दिया गया है। यहीं अमीर के मिन्नें से उसकी भेंट हुई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे कह दिया कि यदि फासीसिये। के विरुद्ध हमसे सहायता चाहते हो, तो शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता करना तुन्हारा कर्नेन्य है। एलिएंस्टन के पास इसका कुछ उत्तर न पा। अफ़्ग़ानिसान में क्याइ। बड़ाये रखन के लिए फास को हरगा दिया जा रहा था, कावुल पर आफ्रमण करने के लिए रयप्रीतिसह के। स्वतंत्रता दे दी गाई थी, तिस पर भी अफ़्ग़ानिसान के साथ मित्रता की सन्धि का प्रसाल किया जा रहा था। इस खबसर पर एक लाभ अवस्य हुआ, एलिएंस्टन के। कई एक सरदारी से अफ़्ग़ानिसान की बहुत सी यातों का पता लगा गया।

सिन्ध के भ्रमीरों के साथ भी शांसीसियों के विरुद्ध पूक सन्धि की गई। मासीसियों का जो कुछ अब था, वह तो था ही, पर सिन्ध में इसापेंच करने का यह अच्छा भ्रवसर मिल गया। इस तरह लाउँ भिंटो की नीति से चार स्वतंत्र राज्यों में मारोज़ों का पेर जमने लगा।

समुद्री युद्ध--- मिंटो ने केवल रूपल से ही भारत पर प्रथमण करन के मार्गों को नहीं रोका, विक्क उसन समुद्र की चोर से भी किसी के बाने की सम्भावना नहीं रखी। भारतवर्ष के निकट दो पेसे स्थान थे, जहा से चाकमण होने की बाराका थी। एक तो मारिशस खाह उसके निकटवर्गी टाए, जे।

१ जाम के, सर जान मालकम, कि र, पृत्र ३५ ।

फ्रांसिसियों के श्राप्तिन ये श्रीर दूसरे जावा तथा मसाला के टापू, जो उच लोगों के पास थे। मारिशस से फ्रांसिसी श्रॅंगरेज़ों के ज्यापार को बढ़ी हानि पहुँचाया करते थे। दस वर्ष में उन्होंने लगभग ३० लाख रुपये का नुकसान किया था। मसाला के टापुओं पर श्रॅंगरेज़ों की पहले ही से हिए थी। सन् १८५० में एक जहाज़ी येहा भेजकर फ्रांसिसी टापू जीत लिये गये। उसी समय गवर्नर-जनरल ने स्वयं जाकर जावा तथा मसाला के टापुओं पर भी श्रिकार कर लिया। सन् १८६१ में बह जावा से लिखता है कि "गुउही पहनदरिप से लेकर होंने श्रन्तरीप तक जिटिश जाति का कोई शत्रु या सामना करनेपाला नहीं रह गया"। क्रांस श्रीर हार्लेंड के साथ सिन्द हो जाने पर सब टापू वायस कर दिये गये, केवल जारिशस कि जिया साम यह में से टापू" होता की स्वर्ध हो जाने पर सब टापू वायस कर दिये गये, केवल जारिशस कर जिया गया। यहां "सिन्द के टापू" के नाम से प्रसिद्ध है, जहां भारतवर्ष से जुली भेजे जाते हैं। यहाँ उन्ह की सेती होती है श्रीह कुलियो से यड़ी निर्दयता के साथ काम लिया जाता है।

कुप्णाकुमारी का आत्मविल्दान—इस समय राजपुताने की वड़ी शोचनीय दशा थी। आंगरेज़ों ने रचा का विश्वास दिखाकर राजाफो का साथ होड़ दिया था। होलकर सबसे मनमाना रुपया वस्तु कर रहा था। जयपुर, तोघपुर और बदयपुर में बड़े कराड़े चल रहे थे। इनका मुख्य कारख बदयपुर के महाराखा की लड़नी कुष्णाकुमारी थी। वयपुर तथा जेपपुर दोनें के राजा उसके साथ विवाह करान चाहते थे और हेल्लकर की सहायता मांग रहे थे। इस पर अमीरखाँ ने राजकुमारी की मरवा डालने की महा-राखा के सलाह है। अस पीर वालिका ने सब मनदों की मिटाने के लिए सहर्थ विवन्तन कर लिया।

ईसाई मत का प्रचार—चेबेजली की नीति से पाददियों का उस्ताह यद गया था थार भारत में ईसाई मत के प्रचार का प्रयत्न किया जा रहा था। मिटा की भारत थाने पर पता लगा कि धीरामपुर के 'मिशन' से कई एक कितावें देशी भाषाओं में विकाली गई हैं, जिनमें हिन्दू और सुसलमानों के धर्मों पर श्रतुचित आप्रेप किये गये हैं। मिटा ने पैसी कितावों का झापना थन्द फरवा दिया थीर कलकते में प्रचार-कार्य के लिए देशी भाषात्री में व्याख्यान व देने की यादा दे दी। उसका विश्वास था कि यदि लेगों की यह सन्देह हो जायगा कि सरकार उनके धर्म में हम्बर्डण करना चाहती है, ती राज-विद्योह फेलेगा।

लार्ड मिटी की नीति— सिटा हस्तवेष न करने की नीति का ही श्रमुपायी था, पर साथ ही साथ उसने हैं अबेंड-सरकार थार करणां के संधालकों की यह दिखलाने का भी प्रयस्त किया कि मारतवर्ष की तरकालीन स्थिति में इस नीति का अनुसरण करना असरभव है। यह विखला है कि भारतवर्ष में 'शिक-सामंजरप' के आधार पर शान्ति स्थापित रखता वड़ा श्रीकल है। वार्ड कानैवालिस के समय में इसके लिए बेस्टा की गई थी, परन्तु निज़ाम की सर से मराडों की शक्ति वड़ गई! वेंडेज़बी की लड़ाइवों से स्थिति थीर भी यह नाई! विना असरभव है, परन्तु पीड़े हटना "आमे वड़ने से भी अधिक हाविकारक है"। मिटा नम्नता थीर रहता दोनों से अध्यीत तरह काम लेना जानता था। भारत की स्थिति की उसते खुल समक लिया था। वह न अकारण कारड़ा ही उठाना चाहता था और न किसी थे द्वारा ही था। उसके शासन-काल में देश में जुल सान्ति रही! कनवरी सन् १९५४ में वापस जाने के लिए वह संचालकों की लिख चुका था। परन्तु अपने सन् १९५४ में वापस जाने के लिए वह संचालकों की लिख चुका था। परन्तु अपने सन् १९५३ में अवकी अगह पर सार्ड हिस्टेन्ड नियुक्त कर दिया गया।

क्रम्पनी की नया आञ्चापत्र—हर बीसवें साल कम्पनी के भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए पालोंमेंट से आञ्चापत्र लेना पड़ता था। इसी रीति के अनुसार सन् १=१३ में उसके नया आञ्चापत्र मिला। इस यवसर पर उसके शासन की जॉच करने के लिए एक कमेटी तिषुक्त की गई, जिसने बहुत से तमकालीन देगों के दिकलाथ। इस पर कुल लेगों की गय भी कि कम्पनी के हाथ से शासन ने लेना चाहिए, परना ऐसा नहीं किया गया। शासन में सुधार करने के लिए उसे केवल चेवाचनी दे दी गई थीर भारतवासिये। की शिचा के लिए पहले-पहल एक लाख रूपया सालाना मंजूर किया । नेपालियन की नीति से यूरोप में खँगरेजों का व्यापार चीपट ही जाने के कारण हैं गई के बहुत से व्यापारी अपना माल भारत में भेजना चाहते थे । उनका कहना था कि कम्पनी की अब राज्य मिल मया है, इसलिए व्यापार का ठेका उसके हाथ में रहना जेक नहीं है । इस पर बहुत बहस हुई थीर अन्त भारत के स्थापार का इंटर इस हुई थीर अन्त अपना मालत के स्थापार का इंटर वह सहस हुई थीर अन्त स्थापार के स्थापार के हमा से के स्थापार का इंटर सब खैराका के स्थापार को इस सब खैराका के प्रचार के लिए लाइसंस लेकर पायुदियों को भारतवर्ष बाने की सल्मति है

दी गई। कलकत्ते में एक 'बिशप' ग्रोर चार पादडी भी नियुक्त कर दिये गये, जिनका वेतन भारतवर्षं की ग्राय से डेना निश्चित ह्या। सन् १७६३ के बाज्ञापत्र से यह स्पष्ट वह दिया गया था कि भारत में राज्य-वृद्धि के लिए युद्ध करमा ''इस राष्ट्र की इच्छा, प्रतिष्ठा तथा नीति के विरुद्ध है 1 परन्तु इस नये श्राज्ञा-पत्र में इसके दे।हराने की धावश्यकता नहीं सममी गई।



लाई हेस्टिंग्ज

लाई हेस्टिंग्ज़—यह पहले 'धर्न खोफ सीयरा' छे नाम से प्रतिद या। इम समय इसकी खबस्या २६ वर्ष की थी। कार्नवालिस के साथ यह भी स्वतंत्रता के थान्देखन को द्वाने के लिए धमरीका तथा था। इँग्लंब के दुवराज का यह बड़ा धनिष्ठ मित्र था थीर उसके साथ पढ़कर थवनी बहुत सी सम्पत्ति उड़ा चुका था। उसी की विद्यारिय से, लार्ड मिटें। का विज्ञा कुछ प्यान किसे हुए, यह भारतवर्ष का गवर्चर-जनस्त थीर सेनापति का दिया गया। जय यह भारतवर्ष पहुँचा तब इसके। "सात ऐसे मनाड़े जान यहे जान में दिया है से सम्भावना थी।" इनमें सबसे पहला मनाइ मैपाल राज्य के साथ था।

नैपाल का राज्य- इस राज्य में पहले राजपूत शासन करते थे, परन्तु सम् १७६८ से गोरसों का श्रधिकार हो गया था। सतलज नदी से लेकर भूटान तक हिमालय की द्विको पहाड़ियों में यह राज्य फैला हुआ था। यही पुक ऐसा राज्य रह गया था, जिसमें मुसलमान न पहुँच सके थे चौर जहाँ प्राचीन हिन्दु उंग से शासन होता था। उत्तर में इसका चीन केसाम्राज्य से सम्बन्ध था। दिख्य का दालू भाग, जो तराई केनाम से प्रसिद्ध है, श्रवध के राज्य से मिला हुआ था। सन् १७६४ में एक भँगरेज़ी सेना ने सराई में प्रसने का प्रयद्य किया था, परन्तु गोरखों ने इसकी निकाल बाहर किया था। सन् १७६१ में कार्नवालिस ने कर्नल कर्फपेट्रिक की भेजकर नेपाल के साथ एक व्यापारिक सन्धि की थी। इस राज्य का वर्णन करते हुए कर्कपैटिक जिखता है कि यहाँ परम्परा से चली आई हुई शासन-व्यवस्था इतनी दृढ़ हो गई थी कि किसी स्वेच्छाचारी राजा का बसके विरुद्ध जाना एक प्रकार से असम्भव था। शासन का कुल भार प्रधान सचिव के हाथ में रहता था। न्याय विभोग का अध्यक 'धर्माधिकारी' कहलाता या । इस विभाग का ऐसा उत्तम प्रवन्ध था कि चारी का कहीं नाम सक न सुनाई देता था। यहाँ से मारत का माल तिब्बत और चीन जाता था। ज्यूपे की शान में बहुत रुपया न फूँका जाता था, इसी लिए खुज़ाने में खुब धन था। संस्कृत विवा का श्रम्छा प्रचार था। वृत्त की झाल से, जो 'कागुज़ी-पाट' कहताती थी, कागुज बनता था। साटगीव 'नैपाल का वनारस' समफा जाता था। यहाँ के केवल एक युस्तकालय में उस समय भी ११ हज़ार मे प्रधि

ग्रन्थ थे । कर्करेट्कि सैनिक रहस्ये। का भी पता लगाना चाहता था, परन्तु इसमें उसको सफलता नहीं हुई । १

गोरसी का युद्ध — जेलेज़्ली के समय में गोरखपुर का ज़िला कम्पनी के हाथ में या जाने से उसके राज्य की सीमा नेपाल की तराई तक पहुँच गई। इस सीमा पर वश्यर मकड़ा हुआ करता था। दोनों थोर से भूमि दबाने का प्रयक्ष किया जाता था। इन दिनों स्थीरान कीर युटवल के गाँवों पर स्तादा था। कहा जाता है कि गोरखों ने इनकी दवा लिया था। यहते समस्तित से मामला नियटाने का प्रयत्न किया या। विदास सम्मेति हैं से मामला नियटाने का प्रयत्न किया या जिसमें सफलता न होने पर अंपिकार कर लिया। गोरखों ने इस समय तो विरोध नहीं किया पर बाद में अंगरेज़ी पुलिस के कुछ सिपा- हिया की मार डाला। इसी पर गवर्गर-जनस्त्व ने युद्ध की घोषणा कर दी।

र्षंगरें को थ्रेर से चार खानों पर थाकमण करने का प्रवस्थ किया गया। इसके लिए ३४ हजार सेना एकत्र की गई। परन्तु गोरखों से लड़ना सहज न था। नेपाल पहाड़ी देख है, गोरखा बीरता में भी किसी से कम महीं है। वनकी सेना इस समय ३२ हज़ार से श्रीक ने भी, तब भी उन्होंने केंगे, को चन्छी सेना इस समय ३२ हज़ार से श्रीक धिक न भी, तब भी उन्होंने केंगे, को चन्छी सेना इस समय ३२ हज़ार से श्रीक धिक न भेना देख द गोरखों को लेकर जनत्व जिक्केसी के हरा दिया जेत बक्के जुड़ में मार उत्ताः विस्तन विख्ता है कि इस युद्ध में जिल्लेसी के बहुत उन्होंनित करने पर भी गोरों की पहटन भागे में बढ़ रही थी और खैगरेज़ी अफ़सर हताश हो रहे थे। लड़ाई में इस तरह असफल होते देखकर फूट फैलावे की मीति से काम लिया गया। नैपाल के साहशे राजाओं कें शासन से सन्तुष्ट न भे, मिलाने का प्रयत किया गया। परिचम में हिन्दूर के राजा की सहायता से सर्जेज आमरर तोनी आमें बढ़ने लगा, पूर्ण में शिकिम का राजा मिला लिया गया और एक सेना कमाऊँ की तरफ़ से भी धुस पड़ी। इस पर सन्ति जी

१ दर्कपैदिक, अकाउट ऑफ दि किंगडम ऑफ नैपाल, सन् १८११।

यातचीत होने लगी। गोरखों को ६०० मील की सीमा की रहा करनी थी, सरहरी राजा उनके साथ न थे, जल के मुख्य मुख्य स्थानों पर खँगरेज़ी ने प्रिपकार कर लिया था। खँगरेज़ भी तंग छा गये थे, उन्हें पहाड़ी युद्ध का प्रभ्यास न था, इसलिए दोनों सन्धि चाहते थे।

सिगौली की सन्धि-पन् १८१६ में सिगाली नामक स्थान पर सन्धि हो गई। इससे थॅगरेज़ों की कमार्ज, गढ़वाल तथा तराई का वहत कुछ भाग मिल गया। यह प्रदेश मिल जाने से देहरादन, मस्री, नैनीताल तथा चलमादा चंगरेज़ो के ऋधिकार में का गये। इस समय तक खेंगरेजी के पास कोई पहाड़ी स्थान न थे। इनके मनेतरम दश्य च्रीर स्वच्छ जल-वायु का बड़ा भारी लालच था। चहुत से र्थगरेज इन सुन्दर तथा रमणीक पहाड़िया में बसना चाहते थे। जान पढ़ता हे, शायद इसी लिए यह लड़ाई लड़ी गई थी, स्योराज श्रीर युटवल का समझ तो साधारण था । गौरखीं ने श्रवनी इच्छा के विरुद्ध श्रेगरेज रेज़ीडेंट की भी रखना स्वीकार कर लिया। वस समय से दोनों राज्यों मे मित्रता का सम्बन्ध है। धंगरेज़ों ने गे।रसों के हतभाव के। चक्छी तरह पहचान लिया है। वे उनके वीरेरचिन गुर्कों का बादर करते हैं। खेंगरेजी सेना से बनकी कई एक पत्रवें हैं। सिराही-विहोह के समय पर गोरखों ने खँगरेजो का पूरा साथ दिया और सन् १६१४ के यूरीपीय महायुद्ध में भी वे बड़ी वीरता से बड़े। ये स्वभाव से ही वीर, साहसी श्रीर वहें स्वासिमक होते हैं। इन भोले-भाले पीरों से घप दूसरी की स्पत्रता चपहरण करने का काम लिया जाता है।

नेपाल राज्य के पिना मिटिश सरकार की श्राप्तमति के किसी श्रन्य राज्य से सन्तरभ जीदने या किसी यूरिपियन के नीकर रहाने का श्रापकार नहीं है। इस इष्टि से यह योगरेज़ों के श्रप्तान है। पर अपनन में उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। रेज़ीडेंट के किंचिन भी हस्वपेष करने की श्राप्ता नहीं है। नैपालियों से जो उस मिलना था, यह मिल पुड़ा था, यहाइंग की विकट थाटियों में जुड़ राया न था। गोहरों का मान रहाने से उनकी श्रमुख्य सहायता मिलती थी। यदि ऐसा न होता तो यहाँ के आसन में भी, किसी न किमी यहाने, हस्तंदेष

प्रवस्य किया जाता । विना विशेष श्वाज्ञा के नैपाल में कोई जाने नहीं पाता है। गोरखी को विदेशिया पर बड़ा सन्देह रहता है। किसी राजनैतिक सकद के समय पर इनके सरदारों की एक समा एकत होती है। सन् १८५६ में कई समाडे के कारण इस समा ने तत्कालीन महाराजा को गही से उतार दिया था। प तभी जंगवहादुर प्रधान स्विच बचाया गया। सन् १८५० में वह इंग्लंड नया और वहाँ से लोटने पर उसने शासन में कई सुधार सन् १८५० के गदर में उसने जंगरेजों का साथ दिया। सन् १८५० के गदर में उसने जंगरेजों का साथ दिया। सन् १८५० में वह संस्था विवा। सन् १८५० में वहाँ सुधार सन् १८०० में वहाँ सुधार सन् १८०० में वहाँ सुधार सन् १८०० में सुधार सन्या सन् १८०० में सुधार सन सन् १८०० में सुधार सन् १८०० में सुधार सन सन् १८०० में सुधार सन सन् १८०० में सुधार सन सन् १८०० में सुधार सन् १८०० में सुधार सन्य सन् १८०० में सुधार सन् १८०० में

पिंडारियों का दमन— रिष्ण के छुड़ पठाकों ने अपका पेका लड़-गा-भिड़ना वना रखा था। राज्यों के परस्यर सुद्ध मे ये बराबर भाग खिया करते थे भीर शुनुष्ठों की लूटकर अपना काम चलाते थे। भीरंगजेय के समय में इन्होंने रिवाजी का साथ दिवा था और मुगल सेना को लूद लूटा था। नसरू नाम का इनका एक सरदार विवाजी की सेना का जमादार था। इसी के वंग्रज गाजीवहीन की सहायता से पेशला बाडीराव पहुले ने माखवा पर आक्रमण किया था। तभी से ये जीव मालवा में नस गये थे। इक्ड हिन्दुलों के शासिक हो जाने से इनका दल बहुत बढ़ गया था। इनमें पर्मे या जाति का छुड़ भी भेट्ट न था। जड़ना इनका मुख्य काम था, वलवार और भास्ता इनके शक्त थे। घोटे की सवारी मे ये वहे निषुण होते थे। एक दिन में पालीस चालीस, पचाल पचाल मील का पावा लगाते थे। ये सबसे मय विदारी कहताते थे। यह नाम की समाव बहुत पिया करते थे, हसी सिष्ट पिशारी कहताते थे।

इनकी सेनाएँ बन गई थीं, जो हर समय लड़ाई के लिए तेयार रहती थीं। उनकी बेतन देने की भी आवश्यकता नहीं पहती थीं, वे केवल सन् की

१ हीलर, हिस्ट्रा ऑफ शडिया, ४० ५८२–८६ ।

लुक्ने की चाला चाहती थाँ। सिन्धिया और होलकर दोनों विवासियों से सहायता लेते थे। इसलिए इनके दो दल बन गये थे, जो 'सिन्धियाशाही' ग्रीत 'होल-करशाही' के नाम से प्रसिद्ध थे। विक्रं महाठा युद्ध में धार्थर येलेज़ली भी विंडा-रियों से सहायता लेना चाहता था। रामुखों को ये खूब लुटते थे थीर उनके साथ कभी कभी निर्देशता का भी न्यवहार करते थे, इसमें सन्देह नहीं है। पर फेवल लूटना ही इनका पेशा न था जैसा कि पीगरेज़ इतिहासकारों का कहना है। मालकम लिखता है कि होलकर की तेना में इनका पृश्व खलता रहता या और लार खाना रोज़ के हिलाब से इनके भता मिलता था। इसके खितिश्व अपने टहकों खोर बेलों पर नाज तथा लकड़ी लाइ करके भी ये लेगा कहा कमा लेते थे। जा लूटने की खाला सती थी तब यह भता बन्द मर दिया जाता था। विस्तन का कहना है कि सिन्धिया और होलकर ने नमेंदा के निकट इनको जागीरें दे रखी थीं, जहां ये शान्ति के समय में रहते धीर लाइही ही इने पर खपने मालिकों का साथ देते थे।

बेलेज़ुबी की नीति से इनकी संख्य बहुत वह यह यह थी। निज़ान, रीष्ट्र तथा मराठों के यहुत से वेकान सिराही इनमें शामिल हो रापे थे। प्रार्थर वेलेज़ुबी ने गवनैर-जनरल को तभी सचैल किया था, परन्तु तथ इस पात पर कुछ भो ध्वान नहीं दिया गया। इन दिनों क्रीमख़ां, शासिल-जुहमाद और चीत् इनके अख्य सरदार थे। सिन्धिया के राज्य में कृरीमख़ां तथा चीत् की जागीर्ते थीं धीर थे दोनों नवाय कहसाते थे। इन दिनों सालवा, राजयुताना थीर दिख्य में पिंडारी कथम मचाये हुए थे। कर्नेल टाड ने राजयुताने में इनके अध्याचारों का बड़े ममेस्पर्शी ग्रंथों में चर्यन किया है। इधर कुछ दल विहार की सीता तक पहुँच गये थे और कुछ निज़ान के राज्य में सुट-पाट मचाये हुए थे। मन् भी भी क्रिकेट के निज़ान के साल्य में सुट-पाट मचाये हुए थे। मन् भी भी के उत्तरी सरकार के ज़िलों पर टूट पड़े। इस पर 'वीड पार्य कंड्रोल' की अनुमित से लाड है स्टिटेंग्ज ने इनका इसन करना निश्चित

भंगरेज़ इतिहासकारों ही के मताजुसार इनकी संख्या ३० हज़ार से यिषक न थी। पर इनके दमन करने के लिए १ लाख २० हज़ार सेना एकप्र की गई, जिसमें १३ हज़ार नोरे सिपाही थे। पहले नये समफीते करके महाठों की ग्रीक्त अच्छो सरह अकड़ दी गई, जिसमें उनसे पिंडारियों को किसी प्रकार की सहायता न मिले। किर यह दोना पिंडारियों पर इट पड़ी। इतनी यड़ी सेना से लड़ने के लिए उनमें दम ही कितना था? क्रिमेस्तां ने हिपियार डाला दिये, उसको गोरखपुर के ज़िले में एक जागीर दे दी गई। वासिल-सुहम्मद ने निराख होकर प्रात्मवात कर लिया। चीत् कुछ दिनों तक लड़ता रहा, पर जंगल में एक खोते ने उसके ला डाला। इनकी सेनाएँ डिजियनिस हो गई और सैनिक अन्य कामों में लग गये। इस तरह सन् १ मा में पिंडारियों का चम्ल हो गया।

मर्दि का भय- पिंडासियों को बसन करने के खिए जैसी कुछ तैयारी की गई थी, उसे देखकर सराठे चिन्तित हो रहे थे। सर बान के लिखता है कि इस अवसर पर बारों ओर से जिस तरह सेना उसड़ रही थी, उससे यही जान पहना था कि पेक्स सराठा राजाओं का यिकार किया जायगा। उनका यह सेचना कि 'फिरंगी अब काफी विधाम कर शिक के एक य करके हैं से पिर से चीर युद्ध के लिए कमर कम रहे हैं और अवनी सारी सैनिक शक्ति के पफल करके इस बार भूमि पर से देशी राजाधों का नाम सिटा देना चाहते हैं,'' हवाभाविक था।' इतनी आरी सेना के आगो बढ़ने से वे उर रहे थे। उनकी अब था कि अन्त में इसका वार मराजें पर अवस्य होगा। उनका यह सन्देह निराधार न था। विदायियों पर आवस्य के पिर्धास स्वरूप मराठा युद्ध की सम्भावता की चर्चा जन दिनों सरकारी कागज़ात में बड़े विस्तार के साथ हो थी। के जिल्ला अवन में राजनीतिज्ञ चड़ी मम्मीराता से इस पर यहर कर हो थे। सराठा राजाबों के पूर्व हम कथीन बन जेने पर मेटकाफ ज़ोर दे थे। उसका कहना था कि यदि पिरासी-युद्ध में मराठ पूरा साथ न दें था

१ जान के, ठारफ़ ऑफ़ सर जान मालकम, नि०२, प० १८७।

सराजों से इस समय कोई ऐसा भय व था L जिटिया सरकार की शिक्ष इतनी बढ़ गई थी कि मनरों की राय में अब देशी रावधें के किसी गुद्द से उसे कीई इर नहीं था। दे परम्तु आँगरेओं की नीति अब पलट जुकी थी। वासव में नैपाल का गुद्ध नीति के परिवर्तन की घोषणा थी। चीर नेपोलियन, जिसके नाम से आँगरेज़ कांवते थे, करवनी के अधीन सेंट हेलेना के टापू में पड़ा सक् रहा था। उसके साथ जहने में उँडबॉड की जो चित हुई थी, उसकी किसी न किसी तरह पूर्ति करनी थी। पिंडारियों के दमन के बहाने से मराठें। की राजनीति में इस्तवेष करने का खाँड हैरिटांज को अच्छा स्वसर मिल गया। भारत आते ही उसने निश्चत कर लिया था कि जिटिंग सरकार की 'संबेंब' वना देना चाहिए और देशी राजायों के। नाम से भने ही नहीं पर वास्तव में उसके 'जागीरदार' बनाकर रखना चाहिए। "

१ जान के, काइफ ऑफ़ मेटकाफ, जि॰ १, ५० ४३७।

२ जान के, लाश्क ऑक्स सर जान मालकम, जिल् २, ए० १८९-९०।

३ ग्लाग, छाइफ ऑफ मनरो, ए० २४६, २५०।

४ लाई इस्टिन्स, प्रास्तेट बर्नरु, (पाणिनि आफ्स सस्करण) ६० ३० ।

भें सिला खों की अवन्ति—मार्च सन् १ मार में राधोजी भोसला की मृत्यु हो गई। नागपुर का यह खन्तिम स्ववत्र राजा था। इसका पुन, जो ख्र-धा था, नाम मात्र के लिए राजा मान लिया गथा, परन्तु शासन किसके हाथ में रहे, इस पर भगडा चल पडा। बुसने के लिए खेंगरेजों को यह खन्द्रा खर सिल गया। लार्ड हेस्टिय्स लिखता है कि "राधोजी भोसला की सचानक मृत्यु से में उस कार्य्य के कर सका जिसके लिए बारह वर्ष से बराबर प्रयत्न किया जा रहा था।" इस मामले में तरह तरह की चालें चली गई थोर वृस से काम लिखा था। ये राघोजी का भास खाय स्वरोग्यों के साथ हाथ से काम लिखा गया। ये राघोजी का मात्र देश रोति से खारों के साथ सहायक सिन्ध कर ली। जब तक नायपुर में खेंगरेजी सेना पहुँच न गई, इसका किसी के पता भी न लगा। मालकम लिखता है कि इस सिन्ध का समाचार मिलने पर रिनिवास तक में केलाहृत मच गया। "मराठा मडल की शिक पर वह भीषण खाधात हुआ?"। रे

फरवरी सन् १०१७ में नवे राजा बाला साह य की भी सृत्युं हो गई, हस पर अप्पा साह य राजा बना दिया गया। अब स्वथ अप्पा साह व को अगरेजों का हस्त्रेष्ण असहा होन सता। राज्य की आमरनी के एक तिहाई भाग से भी अधिक केवल सेना का दर्ज मांगा जा रहा था और मित्रेषों की तियुक्ति स भी बाबा डाली जा रही थी। भीसला सराहा मडल का सेनापति माना जाता था, इसी लिए गही पर बैटले समय पेठवा के यहा से स्थित आई भी। यह बात ग्रंगरेजों को यहुत स्टब्डी, क्येंकि एक तो इन दिनो पेठावा में उनकी चल रही थी, दूसरे मराहा मडल के अस्तित्य के जतानेवाले किसी रीति सिवान को ये मानने के लिए तथार न थे। अप्पा साहव को हाथ स स्रतने के लिए रेनीटेंट ने अगरेजी सेना को नामपुर उला भेता। अप्पा साहव की सेना इस व्यवसान को सहन न कर सकी और उसने सीतायवरी की झाननी पर व्याक्षमण कर दिया, पर सफलता न हुई। व्यवसा स्ताहय ने किर समसीता कर लिया, जिससे सेना का प्रयन्ध थोर सुख्य गढ़ व्यांगोरों के हाथ में था गये। इस पर भी व्यांगोरों के हाथ में था गये। इस पर भी व्यांगोरों के सन्ताय न हुवा। ध्रा कहा जाने लगा कि यह सेना को भड़का रहा है थीर बाजीराव से प्रन्यवहार कर रहा है। इतने दिनो बाद याला साइव की ख़ुख का दोप भी उसी के मध्ये दिवा गया। रेजीडेंट की खाड़ा से वह गिरएवार कर के इलाहायाद भेन दिवा गया, नहीं से वह भाग निकला। इन्द्र दिगे तक वह रखानीतिहद के दिवा गया, नहीं से हटाये जाने पर वह जीधपुर चला गया, जहीं के राजा ने उसे धारोजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। जून सन् १८१६ में रायोजी का नाती, जो बालक था, नाम मार के किए राजा यना दिया गया। इस रायोजी का नाती, जो बालक था, नाम मार के किए राजा यना दिया गया। इस रायोजी का नाती, जो बालक था, नाम मार के किए राजा यना दिया गया। इस रायोजी का नाती, जो बालक था, नाम सार के किए राजा यना दिया गया। इस रायोजी का पाती, जो बालक था, नाम सार के किए राजा यना दिया गया। इस रायोजी का स्ता के विचा से सीनी किए निविध्य राज्य से मिला लिया गया। इस तरह थाधुनिक 'मध्यमान्य' की नींच पथी।

सिन्धिया के साथ नई सिन्धि—इस समय सक सिन्धिया की ग्राफि पूर्व क्ष से नह न हुई थी। विद्यती सिन्ध म थेंगरेजों न यह प्रवन्न दिया था कि राजपूत राज्यों के साथ उसका जो। सम्बन्ध है, उसमें वे किसी प्रकार का इस्राचेप न करेंगे। उसे निर्वेद्ध बनाने के लिए किसी न किसी नगर इस राते की बदलना था। अब उस पर यह अपराध लगाया गया कि यह गुन्त रिति से विंद्धारियों की सहायता कर रहा है और अंगरेजों के विरुद्ध नेपाल के राजा से भी सम्बन्ध जोड़ना चाहता है। इसी बात पर पिडारियों को रमन करन के लिए जो सेना तैयार की गई थी, उसे लेकर स्थय रावनेर-जनरल ने सिन्धिया को इस तरह घर लिया कि मजबूर होकर उसे धंगरेजों को सच वर्त माजनी पर्दी। उसके देश मुख्य कि जजबानत म ले लिये गये थार राजप्त राज्यों के साथ सन्धियाँ के दस्त नता मिल गई। जाई हेरिसंत लियता है कि मैंन सिन्धिया के एस जनक दिया है कि धंग

विश्वासधात के लिए उसमें दम नहीं रह गया। इस सन्धि से "वास्त्रत में मराठों का पतन हो गया"।

होलकर के राज्य की दुर्दशा-इस राज्य का कोई देखनेवाला न था। श्रमीरखाँ, जिस पर यशवन्तराव के। बड़ा भरोसा था, उसके जीवन-काल से ही विश्वासद्यात कर रहा था। इस समय ते। धँगरेज़ों ने होलकर के राज्य का ही एक भाग (टोक) देकर उसकी धपने पह में मिला लिया था। नेरलन नाम का एक खेंगरेज़ खपने इतिहास में जियता है कि "है।लकर के राज्य की एकता नष्ट करने के लिए श्रमीरखी श्रीर श्रीरोज़ जी चालें बल रहे थे, वे हमारे राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठास्वद न थीं। उनके सक्वन्ध में, दरवार के सभी बादमी, राज्य के सभी दल, खेंगरेज़ों के पत्र में या उनके विरुद्ध और एक दूसरे के प्रतिकृत पड्यंत्र रच रहे थे। सूर, धोलेगाजी, थपहरण, वध, हत्या, लूट, विद्रोह और परस्पर के युद्ध से वह राज्य, जिस पर सुवसिद्ध होलकर कभी शासन करता या, बिद्ध-सिद्ध और कलुपित है। रहा था"। र रानी तुलसीबाई मार डाली जा चुकी थी। ऐसी दशा में भी यह सन्देह किया गया कि इस राज्य से भी पिंडारियों की सहायता मिल रही थी। दिसम्बर सन् १८१७ में महीदपुर में होलकर की सेना चारी श्रीर से पेर जी गई । यही घेर खदाई हुई जिसमें खेंगरेज़ों के बहत से सैनिक मारे गये। रेशनवेग के तेपस्ताना न बड़ा काम किया, परन्तु इतने ही में चन्द्रलगुफ्र पूर्व, जो होलकर का एक मुख्य सेवानायक था, चेंगरेज़ों से मिल गया। इसी के सिराहियों ने रानी तुलसीराई का वच किया था। इस पिश्यासपात के लिए उसके वंशजों की जावरा की जागीर दी गई। र जन-परी सन् १८१८ में सन्धि हो गई, तब से होलकर राज्य भी भागरेज़ों के भाषीत है। सवा।

१ लाइ देखिएन, प्राह्मेट चर्नल, प्रक ३०९ ।

२ नोहन, निटिश एपायर, जि॰ २, १० ५२१।

३ दुतमुला, वायेबायमैठी, ५० १०३-१०४ ।

पेशवाश्चीं का ग्रन्त-वाजीसव थपने की बढ़ा नीति-निष्ण सम-मता था, पर ग्रेंगरेज़ों से कूटनीति में पार पाना सहज न था। पिछले मराठा युद्ध के समय से ही खँगरेज़ों ने घूस देकर उसके मंत्रिये। की फीड़ रखा था। १ इन दिनें। उसके दरबार में प्लिपिंस्टन रेज़ीडेंट था। पेशवा पर उसकी यदी कड़ी निगाह रहती थी। वाजीराव लिखता है कि वह किस दिन क्या राता था, इसका भी पता रेज़ीडेंट की रहता था। इन्हीं दिनों गगा-धर गास्त्रो, जो बड़ोदा राज्य का कुछ हिसाबी ऋगड़ा निवटाने के लिए पूना श्राया था, मार डाला गया । रेज़ीडेंट का कहना था कि यह कार्य्य पेशचा की राय से उसके मंत्री स्थम्बक्रजी द्वारा किया गया। स्थम्बक्रजी धंगरेजी का पदा विरोधी था। रेज़ीडेंट के बहुत द्वाने पर पेशवा ने उसकी चँगरेज़ी के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे एक किले में कैंद कर दिया। थोड़े दिन बाद वह किले से भाग निरुता। रेज़ीड़ेंट की राय में इसमे भी पेशवा की साज़िश थी। उसकी यह भी सन्देह था कि पेशवा गुप्त रीति से युद्ध की तेपारी कर रहा था। इस पर गवर्नर-जनरल ने घेापणा कर दी कि बाजी-राव 'श.ज.' है। धँगरेज़ी सेना भी पूना की थोर बढ़ने लगी। धवड़ाकर बाजीराव ने सन् १८१७ में नई सन्धि पर इस्तावर कर दिये। इसके प्रानु-सार भराठा-मंडल नष्ट कर दिया गया। श्रन्य मराठा राज्यों पर पेशवा का के।ई श्रधिकार न रहा श्रीर दंड स्वरूप उसे रावगढ़ तथा पुरन्दर के किले श्रीर मालवा तथा उत्तरी भारत के सब इलाके अगरेज़ों की दे देने पड़े। लाई हैस्टिंग्ज ने भी माना है कि ये शर्ते बड़ी कही थीं। पर उसका कहना है कि यदि वाजीराव की गडी पर विठलाये रखना था चीर चपनी रचा का भी प्रयन्ध करना था, तो उसे इस तरह से "प्यु बना देने" के श्रतिरिक्त थीर कोई उपाय न था। र यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बाजीराव के गुप्त भाव चाहे जो कुछ रहे हें।, इस समय तक बसने बेसीन की सन्धि के किसी तरह

१ वेलिंगटन, देसपैचेय, ए० २७३-७६।

२ लार्ड हेरिंटम्ब, प्राह्मेट जर्मल, ए० २९१।

र्भग नहीं किया था। शासन में भी वह थोडे बहुत सुधार कर रहा था। इसके। इतिहासकार मालकम ने भी माना है ।१

इस नई सिन्ध के श्रपमान के। भी वदि बाजीराव चुपचाप सहन कर जैता ही प्रारचर्य था। परन्तु भव यह वात उसके हाथ की न भी। पेशवा की गही का इस तरह अपमान देखकर उसकी सेना उस्तीवत हा रही थी । मुख्य

सरदार गेरखले. जो स्वयं पहले खँगरेजों का पचपाती था. उनकी ज्यादती देखकर विगइ रहा था। इन दिनों कुछ श्रॅगरेज़ी सेना पिंडारिया के साथ लड़ने के लिए बाहर गई हुई थी। श्रवसर पाकर गोखले ने नवस्वर सन् १८१७ में किस्की (राङ्की) की द्वावनी पर श्राक्रमण कर दिया। मालकम के कथनाउसार पेराजा इस समय भी पहले धपनी तरफ से वार न करना चाइता था, परन्तु गोराले ने ऐसे स्वामी की बात न सनना ही उचित समस्रा। रेजी डेंसी में प्राप लगावर पेशवा की मेना न धार यह किया, परना श्रेगरेजी सेना श्रधिक बाजाने से उसे पीछे हटना पड़ा चीर पना पर चेंगरेजो का फिर से थिकार हो गया । बातीराव भाग निकला ।



बाद गोपले

गोगाले ने प्रसाम युद्ध जारी रगा, अन्त से वह बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए मारा गया। वेशवा का दल वह रहा था। जिसके पूर्वजो ने "मलायार से लंकर लाहोर" नक भगता कड़ा फहराया था, उसकी गड़ी का

र मालच्म, दिख्य ऑक श्रदिया, जि॰ र, ए॰ ४६६-६७ ।

इस तरह नष्ट होना मराजा सरदार सहन न कर सकते थे। इस माव को द्याने के लिए मैस्रावाली चाल चली गहुँ। शिवाली के बंग्रज सतारा के राजा को पेशवा का चहुत सा राज्य देने की घोषणा की गहुँ। इस चाल का भी कोई प्रभाव न प्रमु, खंगरोज़ों की नीति से बराबर ध्रसन्वीप कैजने लगा। परन्तु वाजीराज ने इस खंबस पर भी खंगती कायरता का परिचय दिया। वसने खंगने के खंगरोज़ी सेनाध्यक्ष मालकम के हवाले कर दिया, जिसने चरको प्रकार के बी पेशन देकर बिहुर सेन दिया, जहाँ वह बहुत दिने तक जीवित रहा।

बाजीराय के। हमनी यहाँ पेंशन देना गवर्ना-जनरहा की राथ में उधित न था। श्रेंगरेज़ इतिहासकारों का कहवा है कि पेशवा के साथ यहां उदा-रता की गई। परन्तु वास्तव में बात कुळ श्रीर ही थी। सालकम, जिसके



इसरा वाजीराव

बा और जिसने पेगवा को गए। होएं देने के लिए बाठ ताल श्वरण सासामा देने का लालच देकर राज़ी किया था, जिस्ता है कि पेशवा के पास हम समय भी चार पीच हज़ार घोड़क्यार गाड़ी थे, जो कुछ दिन विधाम फाने, फिर से जड़ने के लिए तैवार थे। उसके पास हतनी ही पेदल संना थी, जिसमें बहुत से चरन लोगा थे। ''इस नोल ही टिए अं सक्की दशा चाहे जिनमें गिरी हुई हो, पर उसके जाम से सहसां सेनिक गुकत्र हो रहे थे।' जिन्या

सरकालीन नियति का सदसे श्रविक जान

भी उसका साथ देने का विचार कर रहा था। सैस्र से लेकर शालवा तक सारा देश वसके लिए चिन्तित हो रहा था। वेशवा अपनी सेवा के साथ असीरगढ़ की थोर बढ़ रहा था, जिसका बसौत में जीतना कदिव था। ऐसी दशा में किसी न किसी तरह समका-बुक्ताकर वाजीराव के। खाथ में। लाने के सिवा श्रीर केर्डि उपाय न था। <sup>१</sup>

याजीराय के अति वो राजभिक्त दिसलाई गई, उसके पेग्य वह न या। वसमें स्विकत्त साइस का सर्वेग ब्रमान था, केवल पूर्तांता में घह वड़ा निपुष्य या। संस्कृत का वह ष्रच्छा विद्वान् या और पंत्रितों का सदा प्रादर करता या। संस्कृत का वह ष्रच्छा विद्वान् या और पंत्रितों का सदा प्रादर करता या। ज्ञान का वह ऐसा मींडा या कि उसका समी पर प्रभाव पढ़ता था और उसके भावों का जानना कठिन हो जावा था। वह यहा स्पत्रनी और प्रालम पा, इसी विष् गाम के तट पर षाठ लाया क्या सालाना से जानन्द करने के सामने वसको पेरावाचों का नाम मिटाने में भी संकोच नहीं हुष्मा।

पेश्वाइ शासन—पेश्वयाओं के समय में शिवाओं को राज्य-व्यवसा में यहुत कुढ़ परिवर्तन हो गया था। इन दिनें मराठों का साम्राज्य कई एक राज्यें का समूह था। इन राज्यें को शासन की स्वतंत्रता थी, पर तय भी इन सव की शासन-पदित में यहुत कुढ़ समानता थी। गीव का मृतिया परेल कहलाता था। इसका मुख्य काम लगान वसून करना होता था। इसके नीचे पूक 'कुल कर्षां' रहता था, जो प्रायः प्रास्त्रण होता था। इसके गीचे पूक 'कुल कर्षां' रहता था, जो प्रायः प्रास्त्रण होता था। इसके गाँव का कुल हिसाय रचना पढ़ता था। पटेल की ही प्रध्यक्रता में गाँव का काम करनेवाले पेशेवर रहते थे। है इन सव का सालियाना वैद्या होता था, जो गाँव की प्रामदनी से ही सिखता था। पटेलें की निगरानी के लिए सवेदार श्रीर मर स्वेदार रहते थे, निनके उपर राज्य के दीवान श्रीर मंत्री होते थे। पटेलों में रचया वसूल करने के लिए कमी कभी स्वेदार थपने नीकर रचते थे, जो मामलतदार श्रीर कर करा काम करनेवाले थे। शिवाजी के ममय में मालयुआरी के लिए मिलक कपर राज्य कराया हुआ बन्दीयल था। यालाजी याजीशय ने किर मंत्री काम राज्य कराया हुआ बन्दीयल था। यालाजी याजीशय ने किर मंत्री काम प्राया वालाजी याजीशय ने किर मं पीना

<sup>।</sup> मालकम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नि० १, ५० ५२१-२३।

२ न र्रं, लेकार, पोबी, नारं, कुग्बार, सीनार, पुत्रार्श, निर्मी, मोनी, रस्सी स्टोबाला, नीकीदार और मुद्रा ये गाँव के 'बारक बक्के' कहनात थे।

यग्र कराकर कई साल के लिए नया चन्दोवस्त किया था, जिससे गांचा की मालगुज़ारी बहुत वढ़ गई थी। दूसरे बाजीगब ने व्यंगरेज़ों की देखा-देखी ठेके की प्रधा चला दी थी, जिससे प्रजा पर चलाचार होने लग गया था।

पूना के न्यायाधीश के पद पर चार शाको काम करते थे। न्यायाधीश राम-शाकी की ये। स्वता प्रसिद्ध थी। प्रान्तों में इसी ढंग की क्षेटी छोटी श्रवालतें थीं। इनके खितिरक्त पटेल, मामलतदार श्रीर तहसीलदारों की भी पोजदारी तथा दीवानी के कुछ श्रविकार रहने थे। परन्तु खिकतर न्याय पवायतों द्वारा होता था। उनका फ्रेसला मान्य न होने पर सरकारी खदालतों में अपील होती थी। दीवानी में स्मृति मन्यों से कात्न का काम लिया जाता था, पर खिक-तर देश, कुल तथा गाँव के रीति रिवाओं ही पर विशेष प्यान दिया जाता था। राजनैतिक अपराधों के छोडकर श्रम्य खराधों के लिए दंड की स्वत्था यहा प्रयोग रहता था। कृष्टियों के बहुत कुछ स्ववंग्रता या। जेल का खब्छा प्रयोग रहता था। कृष्टियों की बहुत कुछ स्ववंग्रता रहती थी थोर वनका अपराधा कभी न किया जाता था। अपराधियों के साथ यथाशांक सोम्य व्यवहार किया जाता था।

क्सीन फे लगान के सिना थीर भां बहुत से कर लिये जाते थे।
परन्तु इनके वसूल करने में देनेवालों की स्थिति का वरावर प्यान रखा
जाता था। पेरीवरी से जी कर लिया जाता था, वह 'सोइतरफा' कहलाता
था। व्याचार पर चुनी लगती थी, जो 'वकात' के नाम से प्रसिद्ध थी।
लोकोपपीती व्याचार पर 'वकात' मांक कर दी जाती थी। यिना माणों के परवाने के पेरावा तक के माल पर ज़कात ली जाती थी। विदेशिये को विना
रोक टोक के व्याचार करने की बाज़ा थी थीर उन्हें सब तरह की सुविधार्य
दी जाती थीं। क्षेत्रेक स्थानों पर सरकारी कुकाने' रहतो थी, विनवे द्वारा
विरोप वस्तुओं का व्याचार किया जाता था। इन दूकाना से किसानों की कमी
कभी कमी विया जाता था। नवे बाजार थीर हार वसनों की खोर पेरावांग

१ सुरेन्द्रनाथ सेन, रेडमिनिस्ट्रेटिन सिस्टम बॉफ दि मराठान, ए० २९८।

का बड़ा प्यान रहता था। खाने-पीने की चीज़ें बहुत सम्बी िककती थीं। पे खेती की रुद्रति के लिए सी प्रवल किया जाता था। पड़ती ज़मीन को तोड़-कर पैनी बनाने के लिए किसानों को धन दिया जाता था धीर बहुत दिनों तक लगान समुल न किया जाता था। दुर्भिंच या युद्ध के समय पर भी किसानों के साथ खास रिवायत की जाती थी। सिंचाई के लिए नहाँ थीर भड़े बड़े ताला योदवाये जाते थे। योतों को रहन या वय करने का धाधिकार किसानों की न था।

जन दिनों गांवें का जीवन ऐसा या कि गांववाले खपनी वावस्यकताओं की पूर्ति का प्रमण्य खाप ही कर लेते थे। इसलिए राज्य को इस खोर अधिक ध्यान देने की व्यावस्यकता न रहती थी। पर तय भी गरीवें के लिए चिकि-ध्यान देने की व्यावस्यकता न रहती थी। पर तय भी गरीवें के लिए चिकि-ध्यालय प्रोलान, उनको खल देना, धर्मशाले धीर सन्दिर यनवाना, सभी हिम्मू राजा धपना कर्तच्य सम्प्रमण्य शीव के शिष्कों हारा ही होता था। यह प्रमण्य पा, यह कार्य्य साधारणतः गांव के शिष्कों हारा ही होता था। यह पूर्व पंदितों को राज्य से दिख्या खरस्य मिलती थी। गांवां की उसित के लिए खानकल की तरह न कोई खाय विभाग ही था धीर न उसके लिए खानकल की तरह न कोई अवनी जेता हुन खामदनी होती थी, उसमें से इन कार्यों के लिए कुछ भाग खला कर दिया जाता था। वाहरी धाक्रमण से उनकी एक क्या करा करा हर्तिया कारा था।

गांव की राजाली वहाँ का बीकीदार ही कर खेलाथा। विशेष अवसरों पर सरकार की श्रोर से इसका प्रवन्ध किया जाताथा। तहसीलदार की मात-हती में पहरेदार कीर सवार पुलिस का काम करतेथे। बड़े वड़े नगरों में केतवाल भी रहतेथे, जिन्हें वहां का सब हाल लिएकर राज्ना पढ़ताथा। अश्वरहर्वी यतादी के अन्त में पूना की पुलिस बड़ी अच्छी सममी जातीथी।

१ माधवराव के समय में चावल एक रूपया चार आचा मन, येहूँ दो रूपया मन और भी भक्त रुपये का जेड़ या दो सेर विकता था। पेछवाओं को उपयों, दिल २, पुरु २११-१४।

र केन्त्रित दिस्यो ऑफ़ शर्रिया, जि० ५, ५० ३९१।

हिन्दुओं के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में भी इस्तवेष करने का पेशवाओं के अधिकार था। अस्तिमानों के हाथ में पड़कर जिनका धर्म प्रष्ट हो जाता था, उनकी शुद्धि कर ली जाती थी। वाजीराव ने सती प्रपा वन्द कर दी थी। अन्य गतावलिक्यों के पूरी स्वतंत्रता थी। उनकी गाधा रखा की जाती थी। गाँवों में अस्त्वमानों के लिए मुख्ला का सालियाना वैधा रहता था। पुनैमालियों के गिरजावरों के। भी सहायता मिलती थी। बहुत से हलाकों में गराब बनाने की मनाही थी, केवल यूरोपियन सोगों के। भी बाहा में आहा मिलती थी; उनको भी साथारण जनता में उसके बैंपने का धाला मिलती थी; उनको भी साथारण जनता में उसके बैंपने का धाला मिलती थी; उनको भी साथारण जनता में उसके बैंपने का धाला मिलती थी; उनको भी साथारण जनता में उसके बैंपने का धाला पा। बेगार और गुलामी की भी वाल थी, पर गुलामों के साथ निवैषता का ध्यवलार न होता था।

श्रावरयकता पड़ने पर सरकार की साहुकारों से कुई भी लेगा पड़ता था। पेशवा लेगा बहुत कुई लिया करते थे। निजी ज़र्च और दरवारी ज़र्च बटा बुद्धा न या। बिगुल बादराहों की नक्त करने में पेशवाओं का भी पहुत ज़र्च होता था। सिक्के अनेक प्रकार के चलते थे, जिनके बदलने में यहा लगता था और प्रायः बहुत समझा होता था।

फड़्नवीस की अध्ययता में प्ना में पेशवा का 'हजूर दुएतर' रहता था, जिसमें २०० कारकुन काम करते थे। इसमें सभी विषयों के कागुज़ात रहते थे। आजकत यह 'दुएतर पूना के इनाम कमीरान के अधिकार में है। 'ड़ेकर वर्मांस्युक्तर ट्रेंपलेशम सीलायदी' की ओर से इन कागुज़ात की कई एक जिस्हें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें सेना, जहाज़ी येद्ग, ज़मीन की पेमायश, गांधो के मताड़े, कमेचारियों थीर जागीरदारों के दुराधार तथा ख़तकपर, यूविस भीर जोक की न्यवस्था, साकारी डाक, नैवाकिया, सक्किया, खूप, टकसाल, ज्यापार, सामाजिक जीवन, बाज़ायहर तथा मज़दूरी खोर उसस तथा धन्म बहत सी वातों का बद्दा रोचक वर्षन दिया हुआ है।

नाना फड़नवीस के समय तक सब न्यवस्था शब्दों वेंग से चलती रही। पेशवा माधवराव बल्ताल के जीवनकाल में बढ़े बड़े सरदारों का भी हसके

१ पेशवाओं की टायरी, बि॰ ३, ५० २१५, २१९।

विरुद्ध जाने का साइस न होता था। सिन्धिया थार होतकर ने कई इलाक़ों से ज़बरदस्ती 'धास दाना' वस्तु कर खिया था, जिसके लिए उनको पेशवा की डाट सुननी पड़ी थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार के निर्वेत होने पर यह स्ववस्था भी विगड़ गई। वाजीरान के समय में तो किसी की सुनवाई ही न होती थी। धासीराम कीतवाल का प्रवाचार प्रसिद्ध था। दूसरे यह स्ववस्था केवत महाराष्ट्र देश के खिए ही थी। सराहों ने जो थीर बहुत सा देश जीत खिता था, वहाँ न तो किसी प्रकार का सुधार ही किया गया था वर्ग प्रमान के हिन की चीर ही विशेष प्रवाच विचा गया था। वर्ग प्रमानों से केवत रपना वस्तु किया वावा था। वर्ग प्रमानों के केवत रपना वस्तु किया वावा था। वहीं कारण था विवाच मानों में स्वाच स्वाच के हिन की चीर ही विशेष प्रवाच हिया गया था। वर्ग प्रमानों से केवत रपना वस्तु किया वावा था। यहीं कारण था कि उन्होंने धन्ता में सारों का साथ गई। दिया।

इस ग्रासनम्बन्धा में बहुत से दोष भी थे। श्रीपकारी स्वेच्छाबारी होते थे, उनके निरीचण का श्रीपक प्रमन्ध न रहता था। श्राजकल की यहुत सी सुविधाएँ जब दिनों न थीं। यह सब होते हुए भी यह व्यवस्था 'निन्दर्नाए' नहीं कही जा सकती, जैसा कि मुख्य भैंगरेज इतिहासकारों का मत है। इसमें जो दोष थे, उनसे तरकालीन यूरोप के यहुत से राज्य भी मक्त न थे।

मर्जि का पतन — पेरावाधी के धन्त के साथ ही साथ मराठी का भी वास्त्र में पतन है। गया। धन्य मराठा राज्य ध्यारेज़ों के ध्यान हो गये। वायकवाड़, होजकर धार सिन्धिया के राज्य ध्या भी है। भोंसखा का वचा-खुवा राज्य क्षा होते के समय में हदूव कर जिया गया। युद्ध में हारने के कुछ कार्यों का वर्षन पहुंचे किया जा चुका है, पर सबसे मुख्य यात हस समय भाषम की फूट थी। रिवाबी के बीवनकाल में रेपाभिक को जो भाव उदय हुमा था, वह ध्या धम्म हो जुका था। पेरावाधी के समय माराव की साधाम्य बातीरों का एक समूह चन गया था, निसको एकता में मार्जि का साधाम्य बातीरों का एक समूह चन गया था, निसको एकता में व्यविनेवाला कोई रह बन्धन न था। नाता स्वह्मवीस के साथ बीति विदा हो गई थी। इस समय कोई योग्य नेता न रह यथा था। सेतार में स्वा हो रहा है, हसका कुछ भी जान वरकालीन मराठा राजाधों के। न था।

थेंगरेज़ों का राज्य स्थापित हो जाने से सारतवर्ष का सम्बन्ध यूरोप की राजनीति से हो गया था। उसी की चाल के साथ साथ भारतवर्ष में खँगरेज़ों
की नीति बदलती थी। खमरीका स्वतंत्र हो गया था। यूरोप में इन दिनों
फ़्लिसी राज्य-कान्ति का ज़ीर था। परन्तु मराठा राजाओं की इनकी ख़बर
तक न थी। भूगोल धीर इतिहास तो ने जावते ही न थे। इस सम्बन्ध
में दुनों को पेरिस भेजकर टीप ने धपनी दून्दिश्ता का परिथय दिया था।
रियाजी के समय में मराठों के जीवन में जो सादगी थी, वह मी इस समय
सुप्त हो गई थी और उसके खान पर कई एक दुर्ज ख आ गये थे। धँगरेज़ों की गृह नीति, उनका रहन-सहन, उनकी सभी यातें मराठों के लिए नई
धीं, जिनको जानने का बन्होंने कभी प्रयत्न तक न किया था। एक घौर धापस
की फूट, यह खज़ानता, उदासीनता तथा शिखलता थी भीर दूसरी घौर
राष्ट्रीय एकता, धद्शुत संगठन, सब यातों के जानने की उस्सुक्ता, हुटिल
नीति, खद्य उस्साह तथा बुद्धि की प्रस्ता थी। ऐसी दृशा में परियाम
वहीं हो सकता था, जो यानव में हुखा।

श्रव्य के शिह्—सन् १०१४ में नवाय साद्वयवी की सृष्यु हो
गई। हेवर विख्ता है कि वह एक वेग्य ग्रासक था, उसने सीमाओं के
सुरिश्त बना दिया, राज्य की श्रामदनी बढ़ा दी और वह एक्ताने में बहुत
सा धन छोड़ गया। वज़ीर हकीम मेहदी ने श्रासन में बहुं एक सुधार किये।
इसके समय में प्रजा सन्तृष्ट थी। वह श्रीगरेजों को शासन में यहुत हक्षेप
न करने देता था। उसके बाद उसका लड़का गृज़ीउड़ीन गड़ी पर पेठा।
इन दिनों कर्नेल येशी रेज़िंडेंट था। वह नवाय की हर एक वात में हल-लेप करता था। उसके विषय में स्थयं लार्ड देस्टिंग्ज़ लिखता है कि "यह
स्रोटी ख़िटी यादीं में भी नगाव को द्याता था, बिना स्वना दिये हुए उसके
सहस में शुस पदना था, यपने श्राद्धियों को बड़ी बची वनन्वाह दिवचाता
था, जेर नवाय की सब यातों का उसकी पता देते थे धीर सबसे भारी वात
तो यह थी कि वह नवाय के साथ सदा श्रासक की भाषा का प्रयोग करता
था, जिससे प्रजा और घरवाओं की दिश में नवाव का बढ़ा सपमान होता था"। भेराखा जुद्ध के समय पर नवाय ने कम्पनी की दो करीड़ रुपया कुर्ज़ दिया था। शासन में श्रेंगरेज़ों के इस्तेज्य से मता में भी बहुत श्रामित फेल रहीं थी। प्राचीन रीति-रिवाजों का नवे प्रवन्ध में कुलू भी प्यान नहीं रहा जाता था। इन सब बातो का विचार करके गवनैर-जनरज ने कर्नेल बेली को रेनीडेंट के पद से इटा दिया श्रीर शासन में नवाय को कुछ स्वतंत्रता भी हे बी।

हस समय तर जयश्य के नवाय सुगल सम्राट् के यगीर कहलाते थे, परना अब जार्ड हेस्टिंग्ज़ की सजाह से गाजीवहीन हेदर ने 'अवभ के साह' की वर्गाजि धारण की । इससे अवश का कश्या के साध जो सम्मन्य था, उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भोले नवाय की प्रसन्न करने के लिए यह वेवल एक खेलवायह ही नहीं था, विहेक लार्ड हेस्टिंग्ज़ की इसमें भी नीति थी। यह नवाय के इस कार्य से सुसलामार्गों में फूट फैलानर चाहता था। इसके। उसने अपने एक पत्र में स्वय स्वीकार किया है। ' इस समय तक उचरी भारत के सुसलमार्गों में दिश्ली सम्राट् के नाम का सम्मान था, परन्नु अब अवध के सुसलमार्गों का दल ही अलग हो गया। साथ ही साथ सबके। यह भी दिखला दिया गया कि कश्यनी को भी वादशाह चनाने का अधिकार हैं। इस तरह सुगल सम्राट् का खुले तीर पर अक्षमान किया गया। अब दीवानी के दिन व्यतित हो। जुके थे, वह कश्यनी का बेतनभीशी था, फिर उसके नाम के मान रखने की प्रावस्यकता ही क्या थी ?

गोरला युद्ध के समय पर जो रुपया लिया गया था, वसके बदलें में खेरी-गढ़ और तराई का कुछ भाग श्रवध की दिया गया। सन् १८२४ में उससे डेढ़ करोड़ रुपया फिर कुई लिया गया। इस तरह श्रवध का खुड़ाना कम्पती की सहायता के लिए खाली किया जाता था श्रीर कुशवन्ध का दीप शासको के मत्ये मढ़ा जाता था। गाज़ीवहीन तालुक्दारी की मालगुड़ारी बहुाना

१ ठाउँ हेस्टिम्ब, प्राइवेट बर्नल, पृ० ९७

२ मालकम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नि०१, ए० ५३६।

पाहता था, यह उसका श्रन्याथ यतलाया जाता था। वाददी हेवर लिखता है कि गानोवदीन वरावर कहा करता था कि कम्पनी की मिन्नता पर भरोसा करना ही मेरी सब किताइयें का मुख्य कारण है। उस पर विश्वास करके मेंने श्रपनी सेना हटा दी, इसीलिए श्रव मुक्ते सैनिक सहायता के लिए कम्पनी के हतना रुपया देना पड़ता है। यदि यह रुपया यच जाता, तो में श्रपनी प्रता का कुछ दित कर सकता। श्री गानोवदीन श्रवध का श्रन्तिम सातक था, निसको प्रता का कुछ एपान था। उसके वाद भोग-पिजास ही यह कि सातक था, निसको प्रता का कुछ काम रह गया।

श्रीसन-पिदन्य — लार्ड हेस्टिंग्ज़ के समय मे शासन में भी कुछ परिवर्तन किये गये ! इन दिनों अंगरेज़ी खदाखर्त खन्याय और झखाधार के लिए यदनाम हो रही थां । एलफ़िस्टन लिएतता है कि खदाखर्तों के भय से लोग गाँव छोड़कर भाग जाते थे ! जिनका मुख्य काम न्याय था, उनसे इतना भय हो रहा था। खदालतों के मुधारने का कुछ प्रवन्ध किया गया थीर उनकी संख्या पड़ा दी गई। इनमें कुछ हिन्दुस्तानी भी रखे गये। कार्न- पालिस के समय से फलेक्टर के हाथ में केवल माल-विभाग ही रह गया था, ग्रम वसको न्याय के खधिकार फिर से दिये गये। उन्होंसा में कर इतना चम्रा खा था कि यड़े थाइच हो रहे थे। उसको जान्य करने के लिए एक किमश्नर रखा गया, जिसको जनवा के रीति-रिवार्जों का भ्यान रखने की ताकीद की गई। आगार प्रान्त में नव करने के लिए फिर से पीमायम एक की गई। आगार प्रान्त में नवा बन्दोक्टल करने के लिए फिर से पीमायम एक की गई। जार्डों होई हेस्टिंग्ज़ के सीमायस से उसको बड़े थोग्य इफलर मिल गये थे, जिनकी सहायता से वह शानित स्थापित कर सका।

सर टामस मनरी-यह मदरास का गवर्नर था। वेलेज़ली के समय में टीप से जो राज्य बीना गया था, वसका वन्दोबल इसी ने किया

१ हेन्स, नैरेटिन ऑफ़ ए जरनो, जि॰ २, ५० ८६-८७।

२ कोलगुक, स्टाइफ, ऑफ़ एटाफिस्टन, जि०२, ५०१३१।

था। यह लार्ड कार्नवालिस के बमीन्दारी बन्दोवस का पर्रपाती नथा। इसने मदरास में रैयतवारी बन्दोबस्त ही आरी रसा। इसका मत था

कि प्राचीन समय से भारत-यर्पमे यही बन्दोबस्त या। इसके चनुसार किसाना से सरकारी तहसीलवारे। हारा लगान वसूल किया जाता है। जब तक किसान बराबर लगान चवा करता रहता है, वह बेदलल नहीं किया जा सकता। धपने खेता के रहन-षय करने का भी उसकी कुछ श्रधिकार रहता है। छोटे बडे सभी किसाना के। एक ही तरह के श्रधिकार मास रहते हैं। इस यन्दोयस से तभी लाभ हो सकता है. अब तहसीलदारेह की किसाना के हित का बशयर



टामस मनशे

प्यान रहे, जिसको सदा श्राणा नहीं की जा सकती। यह दोप मनरो से समय म ही दिखलाई देने लगा था श्रोर उसके कई एक तहसीलदार तथा कखेन्दरों की प्रस्तुती तरह से खबर खेनी पड़ी थी। मनरो ने जो लगान वर्षा था, वह भी बहुत ज्यादा था। सन् १८२५ म उसके प्रस्था म बहुत कुछ परिवर्तन किये गये, तब से मन्दरास शान्त में यह देंग श्रप्यक्ती तरह चल रहा है। मनरो प्रधायतो का बड़ा प्रपाती था। उसके बहुत श्रुरोप करने पर मदरास में बजा के साथ प्यायतो की विडलां का प्रस्था क्या गया। परन्तु 'यूरी' के देंग की भ्वायतों का देश म रिवान न था, इसलिए विशेष सफलता न हुई।

हिन्दुस्तानियों के यह यह चोहदे न देना उसकी राय में यह भूल थी। यह जिस्ता है कि जब तक हिन्दुस्तानियों को प्रतिष्ठित पत्र देकर उनकी निम्मेदारी का प्यान नहीं दिलाया जायगा, तब तक उनके चरित्र में मुपार करने की खाजा प्यापे हैं। ऐसा न होने ही के कारण फॅमोदों के सपीय प्रानों में रहनेवाले हिन्दुस्तानी "सबसे खायक गिरे हुए हैं।" केवल सारतवर्ष के ही क्षेम पूस नहीं रात हैं, प्रमुत सब देगें का यही हाल है। उस शिपा के लिए तस्ताह ही बचा हो सकता है, जिसके प्राप्त करने पर केवल केसक का पद मिल सकता है। है सकता है, जिसके प्राप्त करने पर केवल केसक का पद मिल सकता है। है अकता के यह हो भी पही द्वारों आसन करने जसे, तो थोड़े ही काल में वहां की भी पही द्वारों आसन करने जसे, तो थोड़े ही काल में वहां की भी पही द्वारों जावा है। केत हैं। केवल खंगरेज़ें हारा शासन करना नीति थी(र न्याय देगेने के विवह हैं। देशका में रहने से राहोश्वत के गुवां का प्राप्त हो जावा है, जिसका परिवास खह होता है कि सतुप्य केवल सर्वन्तिक जीवन ही में नहीं यदिक व्यक्तित जीवन में भी शिर ताता है। इससे ताति वही सप्ता होता कि केमरेज़ भारतवर्ष के एक दस पेड़ देते। यदि ऐसा समस्य नहीं है, तो हिन्दुलानियों के प्राप्तन में पूरा हिस्सा देना चाहिए।

माउंट स्टुआर्ट एलाफ्रिस्टन — वेशवा से जो राज्य होना गया, 
वसकी पहुंचे पंताल सरकार के बाधीन रखने का विचार था, पर धरना में पह 
धरबाँ प्रान्त में मिला दिया गया थीर पूजिद्देस्टन, जो पेराया के यहाँ रेड़ीडेंट था, परवाई का गवर्नर यनाया गया। वह धरुपी तरह जानता था कि 
जनता से तिए पूना का प्रमुख भूलना सहज नहीं है, इसीलिए यह चाया 
उसने भागों का प्यान रखता था। उसने यहाँ पुरूदम से कोई नया प्रवश्य 
वहीं किया। सरदारों के न्यायाधिकार होने नहीं गये, क्लेक्टरों को दोवानी 
मामलात में यथासम्भव पंचावतीं हारा निर्धाय कराने का धादेश किया 
गया। यह प्रवन्ध धर्मरोड़ी श्रदालतों की परान्द न था। सन् १००२ में

र अवंधवट, सेलेवशंस क्र्राम दि मिनिट्स ऑफ सर टामस मनरो, ४०

यम्बर्ध में 'मुश्रीमकेट' स्थापित हो गया या, यह खबनी धायिकार-सीमा यद्गामा चाहता था। इसखिए थोड़े समय में अंगरेज़ी यदावात सुल गई थीर महाराष्ट्र देश से भी पंचायतों का लेग हो गया। माल-गुज़ारी के लिए वाजीराव का चलाया हुआ ठेक्ट्रारी का वेंग उठा दिया गया थार महाराष्ट्र देश से भी पंचायतों का लेग हो गया। माल-गुज़ारी के लिए वाजीराव का चलाया हुआ ठेक्ट्रारी का वेंग उठा दिया गया थार महाराष्ट्र के लाथ, रेवतारी यन्त्रोयल किया गया। वाजीराय के पहले भी ऐसा ही प्रमध्य था। यन्त्रोयल के स्थायी करने के लिए बन् १ ५२२४ में पैमायश प्रारम्भ की गई। पटेली से पुलिस के धार्यकार ले लिये गये और कड़ेक्टर की धार्यका में समर तथा पेंदल पुलिस रही गई! इतिहासकार लिंकेड किया में समर तथा पेंदल पुलिस के प्रारम्भ की साथवा मा समर वर्ग पेंदल पुलिस के प्रमुपरी के यह से पाया मारा साथवा प्रारम्भ की साथवा मारा नहीं हुई, जो पेरामायों के समय में प्राप्त थी। एल- फ़िस्टन के। फ़ारसी का धप्या ध्वाम धा। उनने भारतम्य का एक धप्या हतिहास किया है।

सर जान मालकाम- प्लिक्टिंटन के बाद सर जान मालका प्रमद्दे का गरनर हुआ। यह भी यहुत दिनों से भारतवर्ष में काम करता था। लाई मिटी के समय में यह कारस भी गया था। देशी राजाओं के स्वभाव की यह त्यूय पहचानता या और उनमें सहज ही में अपना मतलब निकाल जेता था। याजीराव के इस पर बड़ा पिरवाल था। इसने भी भारतवर्ष का पुरु चच्छा द्तिहाम लिया है। मध्य भारत पर भी इसका एक घरदा मुख्य है, जिसमें यहुत सी तस्कालीन याती छा पर शेष इसका एक घरदा मुख्य है, जिसमें यहुत सी तस्कालीन याती छा

कर्नल जेम्स टाइ — सम्बन्धन के सम्बन्ध में टाइ साइव का सम्म प्रमिद है। इसी की महाबक्षा में राज्युत राज्यों के साथ सिन्धकों हुई भी। मार्की के पिरुद्ध इसने राज्योंने की घण्डी तरह भद्दावाथा। राज्योंने के जिए इसके हुदब में सचा चाहर था। इसने बड़े परिश्रम धीर सेव के माथ राज्याने के मुक्त राज्ये का इनिहास विस्ता है, जो "टाइ राज- स्थान'' के नाम से प्रसिद्ध है। विना इस प्रन्थ के हमकी राजपूतों की बहुत सी वातों का पता ही न चलता।



बैत परित थीर कर्तन राज

लार्ड हेस्टिंग्ज़ का इस्तीफा—हैदाागद में पामर कपनी महा-जनी का जाम करती थी। विज्ञान पर उसका बहुत कुर्ज़ हो गया था। धीरे भीरे कर्नाटक के जवानवाला हाल निज़ाम का भी हा रहा था। इस कम्मनी के एक हिस्सेदार से हेस्टिम्ब का भी कुढ़ सम्बन्ध था। कहा जाता है कि हसी लिए वह इस मामले में चुन रहता था। स्वालकों को यह बात पसन्द न आई। इस पर जनवरी सन् १ न-२ से बसन इस्तीफा दे दिया। नी वर्ष के ग्रासन काल म रसने यहत कुछ किया। भारत्वर्ष की उत्तरी सीमा को उसने हिमा लग्न तर पहुँचा दिया, पि डासियों की बखा को दबा दिया घोर मराठा मड़क से तीव फोड़कर उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। कम्पनी के राज्य म उसने यहुत सी भूमि यहा हो। इन सब कामा के लिए सचालकों से उसकों द० हजार पोड़ मिले। उसम न उतनी चतुरता ही थी घोर न उसनी से महाँ की जा सकती। उसम न उतनी चतुरता ही थी घोर न उसनी पोग्यता हो। शासन से उसकों जो इन सफतवार्ष में उसने जिटिश सरकार के कारण हुई। यह यात क्या क्या हु सफतवार्ष में उसने जिटिश सरकार के अपन वह में स्वाल के "बासक में सर्वोण" बना दिया, जैसा कि उसका वह देव वह या हिया सरकार के आप हुई। यह यात क्या क्या हु सफतवार्ष में उसने जिटिश सरकार के "बासक में सर्वोण" बना दिया, जैसा कि उसका वेटरंग था।

विलायती माल् — इस समय तक भारतवर्ष केवल 'क्रापिषधान' देश न बना था। इस समय की वर्णा का वर्षन करते हुए मनरा का कहाँ सली का कर का पा मा हि सभी आवरपक चत्तुष्ट पूरोप की अपेषा भारतपर्य म कहीं सली ओर अच्छी बनती है। इनम सूती तथा रेशमी कपड़े, बमका, कागज, लोहे तथा पीतत के चर्तन और रेती 'के भीजार सुक्य है। मेरटे जनी कपड़े, बहुत खब्दे वर्षों हैं। वर्षों के पर्यन और रेती 'के भीजां सुक्य है। मेरटे जनी कपड़े, बहुत खब्दे वर्षों है। वर्षों के भारत था के बता मेरिक मराम और टिकाज होते हैं। भारतपर्य के लेगा मेरि ही प्यापारी है, जैसे कि हम लेगा। कनके जितन पवित्र स्थान और सीर्थ हैं, वास्तव म वे मेले हैं, अहाँ सा तरह का माल विकता है। भारतपर्य म पर्म और प्यापार एवं साथ खब्ते हैं। व्यापारी के और हिन्दुस्तानियों की प्रमुत्ति देशकर ऐसा जान पहुता है कि धारेबा के व्यापार छोड़ना। एक बात यह भी है कि हिन्दुस्तानियों का रहन सहन इस्ता सारा भीर कम-प्रचं है कि कोई यूरोपियन उनका सुकृतवान वर्षों कर सकता।

१ अवधनट, सेल्बग्नस फ्राम दि मिनिटस आफ मनरो, ४० ९४, ४८८।

सन् १८१२ में पालांमेट की बमेटी के सामने कहा गया था कि यदि भारतवर्ष का माल हैं कों उ में वेंचा जाय नो वहां के वने हुए माल हो १० हे ६० तैक इा कमीशान और लाम के साथ बिक सकता है। मिलर्शन के 'खोरियंटल कामसं' नामक प्रन्थ में भी इस समय की व्यापारिक श्चिति का प्रच्छा वर्षण मिलता है। डाक्टर उकानन के 'क्लंल' में दिये हुए विवरण से पता लगता है कि केवल पटना, साहावाद, भागलपुर और गेरखपुर के ज़िलों में, जिनकी धावादी महर ११४४ थी, म१४२२६ लोग कवाई का काम करते थे। साल भर में १३१८१० एवं का स्तुत्र काता जाता था। इन ज़िलों में १६६६ करने चलते थे, जिनसे १४२७६० रुपये साल का कपड़ा बनता था। विचया भारत की भी यही वरण थी। मेसूर में बाहायों को ख़ेड़कर सभी जाति की लियां कताई का काम करती थीं। केवल मदरास से १३ लाल सपरे से ध्रधिक का माल बहर जाता था। इस तरह कताई-युनाई भारतवर्ष का माल वरदसाय था।

हस व्यवसाय को धीएट करने का बराबर प्रयक्ष हो रहा था। विदेशीय ध्यापार को ध्यमे हाथ में न रखकर हिन्दुस्तानियों ने बड़ी भूल की थी। इँग्लंड ने इससे पूरा लाभ उठाया। धव बही भारत से जानेवाले माल पर ७० से २० सेकड़ा तक चुंगी बड़ा दी गई और भारत में विलायती माल पर एकदम से चुंगी घटा दी गई। विलसन लिखता है कि यदि ऐसा न किया जाता तो भाभ के ज़ोर से भी पेसली थीर में वैस्टर के मिलन चल पारे। भारतपर्य में भी विलायती कपड़े के प्रचार करने का अरपुर प्रयत्न किया गया। देश की घन्य कलाओं को भी नष्ट करने में कोई कक्षत न रखी गई। घेलेज़ली के समय तक यगाल में नहाज़ चुंब वनते थे। धन्यई के वने हुए बहाज़ लन्दन या जिवरपुल के जहाज़ों से किसी तरह घटिया न होते थे। ध्यव इस वात का

१ पुन्ताम्बेकर और वरदाचारी, हाय की कताई-बुनाई, ( ाइन्हीं ) ए० ८५।

र बुकानन, जर्नी फ्राम मदरास मू मैसर, कनाडा ऐंड मछाबार, सन् १८०७।

३ वेलेजली, देसपैचेच, स० ओबन, प० ७०५।

४ हेबर, जर्नल, बि॰ २, ५० ३८२।

प्रयस्त किया तथा कि भारतीय जहांजों पर श्रॅगरेज़ स्थापारी माज न खादा करें। इससे इस कजा को भी बड़ा चका पहुँचा। इन सब बातों का परिधास यह हुआ कि भारत की सुख्य कजाएँ नष्ट होने लगों श्रीर विज्ञायती माज की खगत बढ़ने लगी। बने हुटू माज के बजाय कच्चा माज अधिक बाहर जाने लगा धार भारतवर्ष 'श्रीयोगिक' से 'कृषिप्रधान' देश बनने लगा।

ग्राधिक जीवन-इँग्लेंड की नीति का देश के शार्धिक जीवन पर यदा विरुट प्रभाव पड़ा। कपड़े की कला से बहुतों का निर्दाद होता था। थीरत मर्द सभी इसमें काम करते थे। खेती के खाध साथ वह काम है। सकता था। कताई से खियों के जाजकल की दर से दस वीस रूपया साल तक मिल जाताथा। इसी सरह प्रति कर्घा २३ से ४३ रुपयातक लाम होता था। परी मेहनत करनेवाले जुलाहे तो माल भर में धानकल की दर से पांच सो रुपये से भी ऋषिक कमा खेते थे। । उन दिना सब चीज़ों का भाव भी सत्ता था। उस समय की दर से गेहूँ चोर चावल रुपये का मन भर मिलता था। वुकानन लिखता है कि पहत अच्छे देंग से रहनेवाले पाँच भादमियां के कदस्य के साना-खुशक में ३३४ थीर कपड़े में २१० हरया साल खर्च होता था। सनमे गुरीन लोगों के इतने बड़े कुटुम्ब का खाने के लिए २१ और पहनने के लिए धड़ाई रुपये में ही काम चल जाता था। परना एक ग्रीर ती। कपडे का व्यापार नष्ट होने लगा भीर दसरी श्रीर लगान ऐसा बढ़ा दिया गया कि स्तेती से भी अधिक लाभ न रह गया। फल यह हमा कि येचारी जनता हर तरह से पिसने लगी। अकानन का कहना है कि गाररापुर की दशा नवायों के समय से भी गई बीती थी। जहाँ पह ले जेती है।ती थी, वहाँ जुमीन असर पड़ी थी। मदरास का इलाका, जो पश्चास वर्ष

१ द्वाभ की कताई-जुनाई, ए० ८६, ८७।

२ मिल्बर्न, ओर्शबटल वामर्स, सन् १८१३, बि॰ २, पृ० १५७।

३ दाय की कवाई-बुलाई, ए० ८९।

से कम्पनी के श्रविकार में था, निर्धन हो रहा था। बहुत सी ज़मीन पिलकुल जंगल हो गई थी। सिँचाई के लिए नहरों थीर तालावों की मरम्मत का कुछ भी प्रबन्ध न था। कम्पनी के श्रविकार में जो देश था, उससे मैसूर की दशा कहीं श्रद्धी थी।

राजनैतिक उद्दासीनता—इस समय के भी हिन्दुस्तानियों के समयन्त्र में उत्परद मरसर की राय थी कि वे स्वमाव में नम्न, ध्वाचार-व्यवहार में शिष्ट धीर घर के जीवन में चड़े स्नेही होते हैं। सर जान माजकम का कहना था कि उत्तरी भारत के हिन्दू थीर, उदार धीर दयान होते हैं। उनमें सस्य धीर साहस की कमी नहीं है। मनरो का तो मत या कि स्वेती, दस्त कारी, तांचों में शिष्पा-प्रपत्थ, धातिप्य-सरकार, वानगीजता भीर विषये प्रति धादर में धाररे उनसे चहुत छुद सीक सकते है। 'स्विमेन के भी माना है कि इस समय तक हिन्दुस्तानियों ने "स्वुष्ट के मृत्य का धतुमव न किया या"। हन गुणों के होते हुए भी भारतवातियों के पराधीनता में पड़ने का एक गुण्य कारया उनकी राजनैतिक उदातीनता थी। गांवों के प्राचीन संगठन में लाभ के साथ एक यह पड़ा श्रेण था कि दससे राष्ट्रीय मायों की जागृति नहीं होती थी। भारत में इतने राजनैतिक उथक-पुथक हो रहे थे, एर जनता का अधार धार भी न जाता था। धारोज़ी शासन का प्रभाव देश के सारे जीवन पर पढ़ रहा था। ऐसी द्वा में राजनैतिक इदातीनता से चड़ी हानि है। रही थी।



## परिच्छेद १०

## सुधार श्रीर शिक्षा

जान ऐडम श्रीर श्रख्वार—बाई हेस्टिंग्ज़ के बन्ने जाने पर, साह महीने तक, काँसिल का बड़ा मेम्बर जान ऐड़म गवर्नर-जनरल के पद पर काम करता रहा । इसने 'कलकत्ता जरनल' नामक अँगरेज़ी पत्र के सम्पादक की, सरकारी चतुसरों की तीव आलोचना करने के कारण, पकड़वा कर जबर-दस्ती इँग्लेंड भेजवा दिया। भारतवर्षे में सबसे पहला चैंगरेज़ी पन्न सन् १७८० में निकला था। वारेन हेस्टिंग्ज़ की खी पर आश्रेप करने के कारण इसके सम्पादक का बहुत दिनां तक जेल में रहता पदा था। लार्ड कार्न-वालिस के समय में भी एक सम्पादक की देश-निश्कासन का दंड दिया गया था। लाई वेजेजनी थीर मिंटो की भी समाचारपत्रों पर बड़ी तीन दृष्टि रहती थी। लाई हेर्हिरंग्ज सरकारी कार्यों की विचारपूर्ण बालीधना के विरुद्ध न था, इसी लिए उसके समय में समाचारपत्रों के कुछ स्वतंत्रवा मिल गई थी। सन् १८१८ से 'समाचार दर्पण्' नाम का एक वेंगला साप्ताहिक पत्र भी निकलने लवा था। इस समय तब भारतवासियों का छापाखाना की ग्रोर प्यान ही न गवा था । पहले-पहल पादिव्यों ने कुछ पुम्तकें छुपवाई थीं । 'समाचार दर्पय' भी मार्शमैन नाम के एक पाइड़ी का ही निकाला हुआ था। जान ऐडम की लाई हेस्टिंग्त की नीति पसन्द न थी। उसने यह नियम यना दिया कि विना सरकारी लाइसेंस लिये हुए किसी की श्ररावार छापने का श्रधिकार नहीं है।

लार्ड एमहर्स्ट-अवस्त सन् १८२२ में इँग्बेंड हो लार्ड एमहर्स्ट. गर्वनर-जनाल नियुक्त होकर था गया। चीन में यह उद्यु समय तक दूत रह चुका था। इतने दिना की लड़ाई से संचालको की नीति में फिर परिवर्तन हो रहा था। उनका कोई निश्चित सिद्धान्त न था, उन्हें केवल रुपये की चिन्ता



एसहस्ट

त में था, उन्हें केवल रुपये की पियत रहती थी। यदि युद्ध से स्पास लाग होता रहे, तो उसमें शेंह देए न था, पर उपेही सर्च बढ़ने काता था, उसकी वन्द कर देने की पुकार मच जाती थी। लाई प्रमहस्ट से यह घाशा थी कि उसके समय में केहि युद्ध न हेगा, पर उसकी नीति ने कश्यती को ऐसे युद्ध में मिद्दा दिया, जिसका पूर्व गत पहारी तथा मराहा युद्धों से कई गुना यधिक या, जो मात्रम देवतय होन पर भी मिदिश सर-कार की यहत कुछ हानि हुई।

प्रमा का राज्य — जिस समय क्षमरेज प्रमास में लड़ रहे थे, कहीं
दिनो, सन् १७६० के जातभा, क्षतीम्मा नामक एक सस्दार ने यमा में मनत्र
राज्य स्मापित किया। यह पहले एक साधारण मनुष्य था, परन्तु उसने थोड़े
ही दिनों में क्षमती नुद्धि और बाहु-यल से सारे वर्मों की एक वना दिया।
यह प्रधिकतर क्षाया नगर में रहता था। उसके वंशमें ने राज्य का धीर भी
क्षियक विचार किया। यहले पीगू पर क्षियकार करके सन् १७६६ में स्थान
राज्य से टेनासरिम प्रोन लिया यथा। सन् १००५ में कराकन भी जी।
लिया गया। यह पहले एक जनत्य राज्य था और स्थान सिवा परियम म शाम का थी। सन् १८३३ म नर्मों के राजा ने मनीपुर पर क्षियकार कर लिया भीर सन् १८३३ ने उसत् क्षासम जीककर क्षमन राज्य मिता लिया। दिवा। दिवा पहला युद्ध — यह सीमा स्पष्ट न होने के कारण दोनां राज्यों में यहुत दिनों से कगड़ा चला आला था। श्रारकान के बहुत से निवासी आगक्तर श्रंगरेज़ों के राज्य में चटर्गाव के समीप बस नवे थे। ये लोग बरावर श्रराकान की सीमा पर लूट-मार किया करते थे। इनके एक सरदार ने इन दिनों बड़ा कथम मचा रला था। श्रराकान का पर्मा हाकिम इन लोगों को निकाल याहर करने के लिए श्रंगरेज़ों से परावर खुरीय करता प्रार्प, प्ररन्त ये शोग बसती थुक भी न सुनते थे श्रीर इथर-उथर की पालों हों में टाजा करते थे। ससकी व स्व मन सुनते थे श्रीर इथर-उथर की पालों हो में टाजा करते थे। समकीते से यह प्रश्न दल होते हुए न देखकर बसियों ने चटार्गाव के निकट राहिपुरी नाम के टाए पर खिकार कर लिया। उनका कहना था कि यह टाए प्रमां राज्य का है। खटर्गाव श्रीर वाका पर भी ये श्रपना हक दिएताने तो, क्योंकि किसी समय ये स्थान धराका पर भी ये श्रपना हक दिराताने तो, क्योंकि किसी समय ये स्थान धराकान राज्य में शामिल थे।

दूसरी घोर बासाम में भी कमड़े चल रहे थे। वहां कई एक होटे होटे राज्य थे, जो खायस में लड़ा करते थे। वर्षा के बाधियत्य से ये सन्तुष्ट म थे। मनीपुर के राज्य का सन् 3 ७६२ से बंगरेजुंं के साथ सम्यन्भ पा। दो सीन धार राजा भी खंगरेजुंं की लड़ावता से वर्षियों के निकालना चाहते थे। इसके लिए फंगरेजुंं की कुत्र सेना उपर पहुँच पुकी थी धार कचार के राजा से सन्य की पातचीत है। रही थी। वर्षियों की सेना भी दो सर्फ से चारा यह रही थी। विकमपुर के निकट दोनों की सुटनेड़ हो गई; जिसमें धर्मी ऐसी वीरता में लड़े कि खंगरेज़ी सिपाहियों को पीधे हटना पहा। दिस्स पर परान रराना चाहिए कि विमियों ने खंगरेज़ों पर कोई खाकमण नहा किया था। ये कचार की तरफ वड़ रहे थे, जिसके साथ फंगरेज़ों की इस समय तक मन्य न गई थी।

वर्मा के राजा ने महारम्बूला की अध्यक्षता में एक सेना वंगाल पर चारमण करने के लिए भी भेजी। रामू के निकट खेगरेज़ी सेना के साथ

१ धाँरी, जनर नर्भीत वासं, सन् १८८५, पृ० २१।

इसका युद्ध हुया, जिसमें कप्तान नेटन मारा गया श्रीर श्रंगरेजो सेना भाग निकली । इस पर कलकत्ते म इलचल मन गया श्रीर श्रंगरेजो को यदा भय होने लगा। परन्तु इतने ही में समुद्ध के मार्ग से एक श्रारोजी सेना रंगूर पहुँच गई। इस पर महावन्द्रला नापस शुला लिया गया। गवर्नर-जनरख को योध ले जाने के लिए वह सोने की जजीर नाया था, लेकिन इसको खाली श्राय ही लैटना पड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि सैनिक टिप्ट से यह भूल की गई। उपर श्रासाम में भी कुटनीनि से काम जिया गया श्रीर देशी राजाशों की स्वरंग पड़ में मिनकर विभियों को वहीं से हटाया गया।

चारिकपुर का चिद्रोह—इस युद्ध के बीच ही में कलकता के निकट बारिकपुर में एक बड़ा उपत्रव हो गया। यहाँ पर हिन्दुसानी सेना की एक बड़ा उपत्रव हो गया। यहाँ पर हिन्दुसानी सेना की एक बड़ी पावनी थी। उन दिना वंगाल के हिन्दुसानी सैनिकी हो कई पूक शिकायतें थीं। वम्बई थोर मदशस के सिपाहियों से उनका समा कम मिसता था। गीरों के लिए तम्बू लग आते थे थीर उनका सामान लाद से चलने का



वारिकपुर की केाठी

सव प्ररन्ध कर दिया जाता था, पर हिन्दुस्तानी सिपाहियों के कप्ट का कुछ भी ध्यान न रखा जाता था। रहने के लिए कोपड़े तक उन्हें स्वय ही धनाने पद्ते

थे। यर्मा में युद्ध छिड़ने पर समुद्ध के मार्ग से बगाल की सेना के। रंगून भेजना निश्चित किया गया था । इस सेना में बहुत से कुलीन थे, जो समुद्र-यात्रा निपिद्ध मानते थे। कुछ लोग श्रलग श्रलग श्रपने वर्तन ले जाना चाहते थे, जिनके दोने के लिए ऋफसर कोई प्रयन्ध नहीं कर रहे थे। उनकी इन सर शिकायता पर कुछ भी ध्वान न दिया गया थीर कहा गया कि वे श्राज्ञा न मानकर विद्रोह करना चाहते हैं। कलकत्ता से गीरी सेना उलाकर उनकें। घेर लिया गया धार पहली नवस्वर सन् १८२४ की कवाबद करने से इनकार करने पर गाली चलाने की चाला दे दी गई । इसमें बहुत से सिपाडी सारे गये। कई एक नताओं के फासी दी गई थोर बहुतो की जेल में रखकर सद्द पीटने का काम दिया गया । समझाने-उमाने से ही यह उपद्रव शान्त हो सकता था । सिपाहिया की शिकायता में बहुत कुछ सःवता थी । किसी तरह की हानि पहुँचाना उनका उद्देश्य न था । पास की ही कैकी में लाई एम-इस्ट टहरा हुया था। यदि ये केल चाहते ते उस पर बाकमण कर सकते थे, परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया। उनकी जो यन्त्रके मिली, वे सब खाली थी। ऐसी दशा में पहले उन पर गोली चलाना बोर फिर कडोर दख देना उचित नहीं कहा जा सकता। अन्य सैनिको पर भी इसका प्रभाव बहुत पुरा पड़ा। यमा युद्ध की बलकलता और इसका समाचार मिलने पर संवालको ने पुमहर्द की वापस अलाना निरिचत कर विद्या, परन्तु यह पता लगने पर कि इसमें गवर्नर-जनरल का श्रधिक दोष नहीं था, ऐसा नहीं किया गया।

नुर्मा में युद्ध — बंगाल से सेना को रंगून भेजने का विचार ऐए दिया गया भीर भर भाषां भवड़ कैम्पबेल की अध्ययता में मदशस से सेना भेजी गई। इस सेना ने मई महीन में रगून पर खिकार कर खिया, परन्तु यहाँ इसके यह कर सहना पद्मा। बसीयों न सारा देश उबाद कर दिया था, रन्य का कोई प्रक्य न था, बसात शुरू हो गई थी, नदियां भरी दुई थी, भीरोजा को देश का खिक ज्ञान न था थीर यीमारी भी पैता रही थी। ऐसी दशा म यहुन दिनों तक खेगरेजी सेना पद्मी रही। इतने में यंगाल से महायन्द्रका भी शा पहुँचा और अच्छी तरह से युद्ध प्रारम्भ हो गया। रान् से कुद्ध दूरी पर इसने अपने पड़ाव की बड़े यत्न से सुरांवत बना रखा था।



बर्मियें का जंगी मच्चान इस पर सन्धि की वासचीत होने सगी।

एक श्रेगरेज लिखता है कि इस सम्बन्ध में उसकी योग्यता किसी वैज्ञानिक इंजीनियर से कम न थी। यहीं पर श्रधानक मोली खग जाने से उसकी स्यु हो गई। महाबन्दला बड़ा बेारब धीर बीर सेना-पति था। <sup>१</sup> यदि वह जीवित रहता तो धगरेजों के लिए इस युद्ध में विजय पाना सहज नहीं था। इधर चेगरेजी सेना ने भराकान थीर देशसरिम पर अधि-कार कर लिया। महा-बन्वला के माने पा कैम्पयेल ने आगे बढ़कर प्रोम नगर भी जीत लिया।

यांडव् की सन्धि---फ़्तवरी सन् १८२६ को यांडव् नामक स्थान पर सन्धि हो गई। श्रेंगरेज़ों को श्रासाम, श्रराकान श्रार टेनाशरिम के स्वे मिल गये। श्रासाम में कचार, जयन्तिया श्रीर मनीपुर के राज्य वर्मा के श्राधिपत्य से स्वतंत्र हो थये। श्रेंगरेज़ों को लड़ाई का सूर्य भी मिला श्रीर

१ स्नॉहग्रास, नैरेटिव ऑफ़ दि वर्मीत बार, सन् १८२७, पृ० १७५-७६।

वर्मों के राजा ने अपने दरवार में खेगरेज रेज़ीड़ेंट भी रखना म्वीकार किया। वर्मिया के द्वारा से बहुत सा समुद्र-तट निकल गया थोर वंगाल की पूर्वीय



मन्धि मम्मेनन

सीमा मुर्खित हो गई। इस सुद ने वर्मी बड़ी वीरता से लड़े, उनके तृत मराठा राजाओं तक पटुँचना चाहने ये धीर जारतवालियों के साथ मिलकर श्रमीज़ों के। निकालना चाहते ये। उनके एक जासूस ने खार्ड एमहस्ट तक को चकमा दिया था। परन्तु उनकी सेना सुसंगठित व थी, वास्ट्र किसी काम की न थी, तीर्षे पुरानी थीं श्रोर सीमा पर के राज्य भी उनका साथ न दे रहे थे। इसी लिए श्रन्त में उनकी हार हुई। इस युद्ध में निद्यित सरकार की श्रोर से यही सीलिखता रही। यदि सावधानी से प्रवन्ध किया जाता तो सम्भन्न था कि इतनी चित न उठानी पड़ती। इसी युद्ध में हिन्द महासागर में स्टीमरों से पड़ती-पड़ता काम विधा गया।

भेरतपुर का पतन — चेक की चसकलता के समय से भरतपुर का किला धंगरेज़ों की चांला में बरायर लटक रहा था। इससे उनकी सैनिक प्रतिद्धा पर बड़ा धावान लगा था धार लेगाों के मन में यह भाव धाने लगा था कि इन दुगों से खंगरेज़ों की विशाल शक्ति का भी सामना किया जा सकता है। सन् १=२४ में चाल्से मेटकाक लार्ड हेस्टिंग्ड को लिखता है कि "इमारे ग्रामुधों की निराग होकर और धपने दुगों की, जिनके सुरचित होने में उनका पूरा विश्वास है, छोड़कर भागने के लिए खब हर समय गोरे चमड़े और लाल वहीं का दश्य कृष्की नहीं है, जैसा कि पहले था"। हस शब हो प्रति तथा पित्रली लग्ना को मिटान के लिए किसी न किसी तरह भरतपुर पर ने तथा पित्रली लग्ना को मिटान के लिए किसी न किसी तरह भरतपुर पर मंजिकर करना था। सन् १=२५ में वहाँ को मनाड़ा चला, उसमें इसके लिए ग्रव्हा ग्रासर मिल गया।

इसी साल धंगरेज़ों की सलाह से ६ वर्ष का एक बालक भरतपुर की गही पर बिडलाया गया। तसका चनेरा आहे बुजैनसाल संरक्षक धनना चाहता धा पर फँगरेज़ों का कहना है कि यह स्वयं गही चाहता था। वालक की रचा के लिए फँगरेज़ों ने भरतपुर पर चड़ाई कर ही। सन्ति के अनुसार भरतपुर के दरेल, मनाड़ों में हस्तवेष करने का धामरेज़ों को कोड़े धारिकार न या। गवर्नर-जनस्ल और दसकी कोसिल के कहूँ मैग्बरों का पहले यही मत

१ एमहर्स्ट, ( रूलमें ऑफ इंडिया सिरीज) पृ० ६५।

२ जान के, सेल्ब्यस फाम दि पेपर्स ऑफ चार्स्स मटनाफ, पृ० ८३।

पा ओर आनटरलोर्ना, जो सेना लेकर भरतपुर की ग्रेश बढ रहा था, वापस तुला लिया गया था। 'गुप्त कमेटी' का भी कहना था कि हमारी शिक्त की वृद्धि से श्रम्य राज्यों के वरेलू मामलात में हस्तर्गण करने का हमारा श्रिय-कार भी यह गया, ऐसा कभी नहीं माना जा सकता। परन्तु मेटलाफ की दलीला में पडकर गवर्गर-जनरल को श्रम्या मत बदलना एहा। इसका कहना था कसिन्यये द्वारा हस्तर्गण करने का श्रष्टिकार हे या नहीं, इसका कोई प्ररम नहीं है। 'साधारण शास्त्रि, नियम श्रीर श्रष्टिकारों के सर्वेष देरकण' होने के कारण बालक को गाही पर विश्वाये रखना, हमारा कर्तव्य है। हु पर ''समका बुक्ताकर'' या "बलाल" इस क्रैक्य को प्रा करने की श्राज्ञा दे दी गई।



भरतपुर का किला

मेंटकाफ से, जिसका भरतपुर की पित्रुवी हार के सम्बन्ध म मत दिखलाया जा जुका हे, यह आशा करना व्यर्थ या कि वह ''समका-तुम्मारू'' अपना काम निकालेगा। दिसम्बर सन् १८२१ म २१ हजार सेना के साथ भरतपुर पेर लिया गया। इस बार लार्ड कम्यामियर सेनापति था। स्थसे पहले उस मील पर, जहाँ स किले के चारों श्रीर की खाई में पानी श्रांतर या, यिकार

१ एमइस्ट, ( रूटर्स आफ इटिवा सिराज ) पृ० १३७।

कर विषा गथा । जनवरी सत् १ ६२६ में एक सुरंग द्वारा किला में शुक्ते का मार्ग कर लिया गया । मरतपुर के कुछ सीनिकों ने "वदी तीरता जीर दृता के साथ रचा की, जनमें से कोई भी जीवित व वचा, सभी ने शरण लेने से दृतकार किया"। १ परन्तु अन्त में खंगरेज़ों की ही विजय हुई। विज्ञंडी हार का यचला लेने के लिए किले का कुछ भाग गिरवा दिया गया जीर नगर तथा जनता को खुब जुटा गया। इस खुट का लगभग ४० लाख शया सेना का चांटा गया। मेटकाड़ की राय में भी यह खुट अंगरेज़ों के लिए अपमानजनक भी खार इससे विजय के बशा पर घटना लग गया। दे दुर्जनसाल कुट करके हलाहावाइ भेज दिया गया और राजा की मारा उसकी सीष्टिका करके हलाहावाइ भेज दिया गया और राजा की मारा उसकी सीष्टिका करके हलाहावाइ भेज दिया गया और साल की साला स्वारा अस्ति।

उत्तरी भारत की यांजा—ल्लाश्यों से निश्चित होकर लार्ड एमहर्ट ने अपने जुट्टम सिंहत उत्तरी भारत की यादा की। आगरा में उसकी
सी से मिलने के लिए सिन्धिया के घराने की कुछ लियाँ आहें। उनके लिए
सिन्धेर का एक दरबार किया गया। दिन्सी में लार्ड एमनहर्ट की बादकाह से
मेंट हुई। दरबार में सिता युवराज के और किसी की बेठने की आहा न रहती
थी। इस अवसर पर गवर्नर-जनरत को बैठने के लिए कुरसी दी गई। शार्याह के
धाराम व अवल्डाम में भी बहुत कमी कर दी गई। पीटर कॉयर दिखा
है कि लार्ड एमहर्ट ने सम्राट के प्रति कम्पनी की नाम मात्र अधीनता का भी
खरत कर दिवा। दिख्ली से लार्ड एमहर्ट जिमला गया। इस समय तक पदनी
जनरत गर्मियों में पहार्थों पर न जाते थे, पस्तु अब उनकी हरका लगगया। वन दिनी सिमला, जो बारा चलकर आस्त्रवर्ष की प्रीप्ताका की
राज्यान कन गया, एक सावाया स्थान था। इस यादा से लीटकर मार्च
सन १००२ में लार्ड एमहर्ट इंच्डिमा देकर हॅंग्वंड वायस चला गया।

साई एमहर्स्ट के समय में बढ़ाइयों का वर्ष चलाने लिए देशी घरेशों से बहुत कुर्ज़ लिया गया। धन्नथ के बाह, सिन्धिया की रानी, बनारस के

१ यमहरूदं, ( रूछसे औंफ इंडिया सिरीच ) ५० १४४।

२ वेवरिज, हिस्टी औंफ इंडिया, जि॰ ३, ४० १८६।

राजा, नारापुर के भेरसला, यहाँ तक कि सिहासनच्युत पेराया भी न छोडा गया। लार्ड एमहस्ट, इतिहासकार स्मिथ के शादा स, यवर्गर-जनरल के उच पद के येग्य न था, इस पर उसका नियुक्त करना भूल थी। परन्तु तब भी यमाँ और भरतपुर के बुद्ध स विजय के लिए पार्लामेंट की और से उसकी यथाई दी गई पार 'कलें' की उपाधि बदान की गई।

दें|त्त्तराव सिन्धिया की मृत्यु—सन् १८२७ मं दालतराथ सिन्धिया की मृत्यु हो गई। तीस वर्ष तरु उसके नाम से भारतवर्ष के

इतिहास म हजचल मचारहा। किसी समय सारे उत्तरी भएत स दसका धातक था. दिख्ली का वादशाह उसके हाथ में था. राज-पत राता वसके चाय दते थे. पेशवा पर उनका पुरा अधिकार था और दाष्ट्राय, उँदलराउ तथा मालवा के थधिक भाग म दसका शज्य था। रेजी रेंट सबर स्टि यार्टक शादा म उसकी समऋ किसी प्रकार की



कमी न थी। उसका हबसाब नम्न बीर नीपा था, परन्तु इससे उसके

साहस में सन्देह नहीं किया जा सकता। उदासीनता श्रीर शालस्य उसके सुख्य दोष थे। वह कभी अपना मत निश्चित न कर सकता था, यही फारण था कि उसके हाथ से बड़े श्रन्छे श्रन्छे श्रवसर निकल जाते थे। उसके केहिं सन्तान न थी। पुरु बालक, जिसके बाब्बाबाई ने गोद तिया, गई। पर विद्वारण गया।

लार्ड विलियम वेंटिंक--यह पहले भदरास का गर्नर था थीर विल्लीर का विद्रोह होने पर वापस बुला लिया गया था। बेंटिंक सममता



विलियम बेंटिक

या कि यह उसके साथ वड़ा क्रम्याय किया गया, जिसका प्रति-कार उसके गयनैर-जनरल बनाने से ही हो सकता था। जार्ड हेस्टिंग्ज़ के बाद से हैं यह दूस पर पर चाने का प्रयक्त कर रहा था। उसने इसके लिए स्वयं प्रार्थना-पत्र भी में वा पा। सुपारों की असने एक येशना भी तैयार की थी, जिसको यह चपने ग्रासन-काल में काम में जाना चाहता धा खीर इस तरह दिख्लाना चाहता था कि वह धानन करने के अयोग्य न था। यसों के वुन के समकार का खुजाना माली है।

रहा था, संचालक किसी ऐसे व्यक्ति को गवर्नर-जनरख बनाने के लिए चिन्तित थे, जो खर्चे में कमी कर सके। इसके चतिरिक्त इन दिनों इँग्लैंड का शासन 'लियरल दल' के हाथ में था, जिसका चेंटिक सदस्य था। इसलिए धम यह

१ पमहर्स्ट, ( रूलर्स ऑफ शहिया सिरोज ) १० १९१।

गवर्गर-अनरत बना दिवा गया। जुलाई सन् १=२८ मे वह कलकता पहुँचा। तय तक कोसिल का सदस्य बटरवर्थ बेली गवर्नर-अनरल के पद पर काम करता रहा।

शासनसुधार-पबसे पहले आर्थिक दशा सुधारने की श्रोर ध्यान दिया गया । इन दिनों खुर्च और चामदनी में एक करोड़ रुपया साल का श्रन्तर पह रहा था। सेनिकों की शान्ति के समय में भी श्राधा भत्ता मिलता था। चन्य विभागों के चक्तरों की भी बड़े बड़े वेतन मिलते थे। संवालको की त्राज्ञा से सैनिकों का भत्ता बन्द कर दिया गया, कुछ सेना भी घटा दी गई थोर श्रन्य विभागों में भी वेतन कम कर दिवा गया। इस पर र्थंगरेज़ों से यहा ग्रमन्ते।र फैला ग्रीर मेंटि क की बहुत कुछ तुरा-भला सुनना पड़ा। खर्च घटाने के साथ साथ शामदनी बढाने का भी प्रयक्ष किया गया। शामरा प्रान्त में ज़मीन्दारों के साथ तीस वर्ष के लिए वन्दोबस्त किया गया और इलाहाबाद में मालविभाग का बढ़ा दक्तर 'बोर्ड मोक रेविन्यू' खेला गया। इस प्रश्न्य से प्रान्त की मालगुड़ारी बहुत वह गई। मालवा की प्रफीम कराचा होकर चीन की जाती थी थीर वहां रुम्पनी की बगाजवाजी अफ़ीम से सस्ती विक्ती थी, जिससे कम्पनी की वड़ा घाटा होता था। बेंटि क ने यह नियम यना दिया कि मालवा की सब अफ़ीम बम्बई होकर कम्पनी द्वारा चीन जाया करें। इससे मालवा के राज्ये। चीर चक्कीम के कारतकारी की यहा थादा हथा, पर कम्पनी का काम यन गया। यहुत से लोगों के पास 'लाखि-राज' यथात् कर न देनेवाले इलाके थे। इनमें से कुछ लोगों के मरने पर, कोई लडका न होने के कारण, उनके इलाके ज़ब्द कर लिये गये ग्रीर 'लारिसाज' इलाकों के उत्तराधिकार का निर्धाय कलेक्टर के हाथ में छोड़ दिया गया। जान मालकम लिखता है कि यदि ऐमा करना घा ता इलाके देना ही स्वधं था। इन ज़ब्तियों से कम्पनी की श्रासदनी श्रवस्य बढ़ गई, पर साध ही साथ कितने ही बड़े बड़े हिन्दुस्तानी घराने नष्ट है। गर्वे ।

न्याय के प्रथन्य में भी कुल परिवर्तन किया गया। बहुत से मुक्दमें पिझले पट्टे हुए पे, खेगरेज़ जजो का स्टान में बड़ा एउँ पहता था। इसलिए हिन्सू- स्तानियों को 'सब जज' ग्रोर 'डिप्युटी कलेक्टर' बनाना तिश्रित किया गया। कलेक्टर 'जिला मजिस्ट्रेट' भी बना दिये गये थोर उन्ह न्याय के ग्रिपिकार दिये गये। यह वडी भूल की गईं इससे निष्पच न्याय में बाधा पटन लगी। कानेवालिस की खोली हुई प्रान्तीय चदालतें लोट दी गईं। इलाहाबाद म एक 'सबर घदालत' लोखी गईं। कलेक्टरों पर निगरानी रखने के लिए किमिशर नियुक्त किये गये। इस न्यमय तक चदालतों का बहुत सा काम फारसी में होता था, चन सर्व साधारण की सुविचा के लिए उर्दू का प्रयोग करना निश्रित कथा। इस महिन्दी का कुछ भी ध्यान न रखा गया, जो प्राण्डिकार जनना की भागा थी।

उनीं का दमन-इन दिनों भारतवर्ष सं उत्ती का बढा जोर था। बहुत के तमे का बढ़ पैशा हो गया था। इनकी एक गुप्त संस्था वन गई थी,



रमा का एक दल

जिसम जाति पाति का कोई मेद न या बार हिन्दू सुसलमान सभी शामिल रहते थे। इनके कुड के कुड देश भर म घूमा काते थे बार पात्रिया का भारकर उपका माल दुनि खेले थे। इसकी एक नहुँ भारत यन गहुणी, जिसम ये प्राय इद्यारा से ही बाउस म बातवीत कर लिया करते थे। ये यात्रियों को अपनी वातों में फुसला लेते ये थार जंगल में या किसी एकान्त स्थान में पहुँचने पर गले में समाल का फन्टा जालकर उनकी मार जालते थे भीर सब माल-क्सागब फीन लेते थे। फासी लगाने में ये बड़े निषुण होते थे, इन का बार कभी रागली नहीं जाता था, इसी लिए ये 'फासीगर' भी कहलाते थे। इनके सब काम गु-च होते थे। लाखें तक इस डेंग से छिपा दी जाती भीं कि किसी के। कुख भी पता न लगता था। ये सभी कताह यह रहते थे श्लीर खानस्यकतानुसार भेप बदला करते थे। इनके किसी किसी दल में २०० से भी खायिक मनुष्य रहते थे। वे काली का रूगन करते थे शीर लड़की की खपने दली में अता किया करते थे। वे माया खियों की म मारते थे थे।

सुतलमानों के समय में भी वे बड़ा जवम मचाया करते थे। कहा जाता है कि यकवर ने केश्व द्वावा के ज़िले में पाच तो टगों को फॉसी लटकचा दिया था। बोर्रमनेव न भी यहुतों को प्राचदह दिया था। ह्यर राजनीतिक यागिन के कारवा हन और सेवा बहुत बढ़ माई थी। बहुत से बेकार सिवाही हनमें मानिल हो गये थे। कुछ जमीन्तर बोर व्यापारी भी हनकी ग्रुप्त रोजित सेवा कर के का काम कनेत स्तीमेंन को सोपा गया। उसके फिर्रमिया नाम के वृक्ष सुप्तिवर से हनकी सोपा गया। उसके फिर्रमिया नाम के वृक्ष सुप्तिवर से हनकी सोपा गया। उसके फिर्रमिया नाम के वृक्ष सुप्तिवर से हनकी सोपा गया। वारों कोर से इनकी सोज होने सागी, माय यचाने के लिए बहुत से सुलविर हो गये घोर ६ वर्ष में साम अमा ६२६६ डा वकड़ लिये गये। इनमें बहुतों के फारी लगाई गई खोर यहते से कोलेपानी भीत दिये गये। इपविर जन्मजुरों हो सारी स्वार है गये धोर इनके सहसे सागाई गई खोर यहते से कोलेपानी भीत दिये गये। इपविर जन्मजुरों हो सारी सागी में से दिये गये। सुरविर जन्मजुरों हो सेरी-वारी सिदलतान का प्रन्थ कर दिया गया।

सती-मधा की श्रन्त — सती का वर्ष वास्ता में पतिभक्ता हो है। पित की सहगामिनी चनन के लिए बहुत सी खियां उसमें मरने पर चिना में जलकर प्राण त्याग देती थीं। इसी लिए इस तरह जल मरने का नाम 'सती होता' पढ़ गया। प्राचीन समय से भारत में खिया वरावर सती हुत्या करती थां। परन्तु प्रावेक सी के लिए सती होना थावश्यक है, ऐसा किसी धर्म-साम्रा में वरलेस्त नहीं है। सती होना श्री के इच्छा पर निमेर रहता था।

गर्भवती या छोटे यद्यां की माता के लिए तो सती होने का निरंध था। जो की हँसते जलती हुई थाग में कृदकर अपने प्राय त्याय कर सकती है, वसके लिए प्रत्येक मनुष्य के हृदय में थादर का होना स्वामाविक है। इसी लिए जो लिया सती होती थों वे बड़े सम्मान की दिए से देशी जाती थां। इसी से धीरे धीरे जनता में यह भाव फेला गया कि सती होना प्रायेक ली का कर्मण है। इसका परिवाम यह भाव भाव कर हुया। लेकाववाद के भय से पहुत सी लियों के इच्छा न होते हुए भी अपने प्राय स्थाप करने पहुते थे। यहते की का क्रमण है। इसका परिवाम यह भी परिवाम करने पहुते थे। यहते कि का क्रमण करने पहुते थे। यहते के अपने प्रता लिलाकर नेश दिलाया जाता था। इस तरह किसी समय जो एक स्था-दर्श था कालान्तर में अमानुष्यक कार्य वन नाय था।

शकदर के समय में इस प्रधा को वन्द करने का प्रवस किया गया था, पर श्रिष्क सफलता न हुई थी। पेशवा वाजीराव ने इसके। श्रपने राज्य में यन्द कर दिया था, संजीर में भी इसके लिए खाजा न थी। गोधा में उत-गांकियों ने भी ऐसा ही नियम बना दिया था। विनसुसा और बन्द्रनगर में भी इसके लिए मनीही थी। परन्तु धर्म में इल्लिए न करना श्रारेज़ें की शारम्भ से ही नीति थी, इसलिए कम्पनी के राज्य में यह प्रथा इस सम्म भी शारे भी। किसी तरह की ज्यदस्ती न हो, इसलिए पहले मजिस्ट्रेट से साझा लेनी पड़ती थी श्रीर दाह पुलिल की निगरानी में होता था। परन्तु इस पर भी यहा श्रह्मावार होता था, जिसी रोकने के लिए इसको एकदम यन्द कर

१ इस समय भा कहां कहां सती होने के अद्भुत उदाहरण दिखलाई देते थे। सन् १८२६ की एक घटना का कर्नेल स्थितिन ने वर्णन किया है। दिखल की किसी को उसने सवी होने से मना कर दिया था। वह पाँच दिन सह नर्मरा के किसार, जहाँ पति का दाह हुआ था, दिना लग्न-वार्गा के दिन रात सुके मैदान में कैरी रहा। वहुत कुछ ठाउन देने पर भी उसने अपना विचार नहीं छोड़ा। के दियान ने देख कर करने में स्थीत ने देख की साह हुआ था, दिवार के बाह हुआ था, दिवार ने प्रकार के स्थापन के स्थापन के स्थापन स्थापन करने में स्थापन स्थापन करने में स्थीत ने उसके सत्यो होने की आधा देखों । उसके पैर्य और साहस को देखकर वह हैरान रह गया। रैन्बस्स पेंड रिकटनवस, नि०१, ४०१२-२-१०।

देने के श्रतिरिक्त, बोर्ड उपाय न था। सन् १८१८ में श्रकेने कलकत्ता प्रान्त में १४४ सितयों हुई थीं। स्वयं हिन्तुओं में इसके बिक्ट शान्दोलन प्रारम्भ हो गया था। राजा साममोहन सय श्रीर द्वारकानाथ ठाकुर इसके रोकने के लिए यहा प्रयत्न कर रहे थे।

लाई वेंटिंक के यह अच्छा अवसर मिल गया। उसने इस विषय की पूरी जाच करवाई, यह यह अफ़सरा से सलाह ली, निज़ामत श्रदालत का मत लिया श्रीर इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी सेना तथा पुलिस की राय जानने का भी प्रयस्न किया। जय उसकी यह मालूम हो गया कि धाधिकांश लेगां का मत इस प्रधा के विरुद्ध है, तब उसने इसके लिए कृानून यनाना निश्चित कर लिया। परन्तु यहुतीं की सन्देह था कि कृानून यनाने से यहा उपद्रव मचेगा। कुछ लोगों की राय में सेना में विद्रोह है। जाने का भय था। स्वयं राजा राममोहन राय का भी ऐसा ही घनुमान था। परन्तु सन् १८२३ में गवर्नर-जनस्त्र ने बंगान्त में इस प्रथा के यन्द करने का कानून पास ही कर दिया। इस पर केर्ड वरदव नहीं हुन्ना, इसी से सिद्ध है कि जनता इसके यन्द्र करने ही के पद्म में थी। कुछ यंगा-लियों ने इस कानून की तीड़ने के लिए पार्लामेंट की लिखा और मुक्डमें चलाये. परन्त राममोहन राय की महायता से यह चान्दोलन थे। हे हिनों में शान्त हो गया । सन् १८३० में वस्त्रई बीर मदराम प्रान्ते में भी यह कानून पाम कर दिया गया । इस मध्यन्य में लार्ड वेंटि क का माहम सराहनीय है । जो खी पति की सहगामिनी यनना निरिचत कर खेती है, उसके। रोकनेवाला भ्रय भी कोई नहीं है। कानून और पुलिस होते हुए भी यह किसी न किसी तरह भागम-यजिदान कर ही देवी है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस कानून से रन सहस्यां खियों की रचा हो गई, जिनका उनकी इच्छा के विरुद्ध बीलदान वर दिया जाता था।

करने की नीति' का श्रनुषायी था, परन्तु श्रव्सर मिलने पर वह भी न चूकता था। इन दिनों सिन्धिया के राज्य में कुछ गड़बड़ था। इस पर रेज़ीडेंट की लिखा गया कि सिन्धिया की समका-बुक्तकर गड़ी छीड़ देन के लिए राजी करना चाहिए थ्रीर उसके राज्य के ले जेना चाहिए। इससे वस्वई प्रान्त के साथ धारारा का इलाका मिल जायगा । परन्तु रेज़ीड़ेंट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इन्दोर की गद्दी के लिए भी ऋगदा चल रहाथा। चुपवाप रहकर उसके परिणाम की प्रतीचा की जा रही थी। दीवान पुर्शिया के हटने पर कहा गया कि में भूर राज्य का शासन यहत विगड़ रहा है। यह बात ठीक है कि इन दिनों प्रजा में श्रसम्तीप था श्रीर कहीं कहीं कुछ उपद्रव भी हुए थे। सेना चेंगरेजों के हाथ में थी। यदि वे चाहते तो शान्ति स्थापित कर सकते थे थीर प्रजा की रचा के लिए विरोप नियम बना सकते थे। परन्त ऐसा न करके सारा देश राजा के मत्ये मढ़ा गया थीर उसके हाथ से राज्य का शासन से लिया गया । मैसूर से जो कुछ रुपया मिलता था, उसमे किसी प्रकार कमी नहीं हुई थी। यदि वाखव में राजा का दीप था और उसके। बंड देना ही था. ते। पिछली सन्धि के अनुसार राज्य के 'छह भागपर' ग्रीप कार कर लेना चाहिए था, पान्त इस तरह शासन के कुल श्रधिकार से लेना में अर येला की शय में किसी तरह उचिन न था।

कुर्ग अपने प्राकृतिक सीम्दर्भ के लिए प्रसिद्ध है। टीपू के विवद्ध यहाँ के राजा से अंगरेजों को बड़ी सहायता मिली थी। सन् १७६० में उसके स" जो सिम्ब की गई थी, असमें कम्पनी की मिजता का बसे प्रा विश्वास दिला गया वि असने कई कुटुन्वियों को महाया जाता है और प्रजा उसके घट गया कि वसने प्रपने कई कुटुन्वियों को महाया जाता है और प्रजा उसके घट बार से पीड़ित है। उस पर प्राक्रमण्य करने के लिए एक सेना भेनी गई राजा ने बिना लांड-मिडे अपने को उसके हवालों कर दिया। उसके के।

<sup>40 88-881</sup> 

२ इवास बेल, मेसर रिवर्जन, १० २१-२४।

खद्दा न था, इसिलिय 'पत्रा की इच्छा'' से कुर्य खँगरेज़ी राज्य में मिला विया गया। ' मही बहुत से खँगरेज़ वस गये हैं, जो कफ़्त्री की खेती कराते हैं। यहाँ का सासत एक कमिरनर के हाथ में हैं, जो मैस्टर के रेज़ीडेंट की निगरामी में कान करता है। यदस्युत राजा जनारस भेज दिया गया। सज् मश्र में हॅंग्लेंड जाकर बतने कम्पनी पर दाबा किया, परन्तु यह ज़ारिज हो। गया। बसकी जड़की ने दुँसाई होकर एक खँगरेज़ से सादी कर सी।

कहने के लिए निजास के साथ बराबरी का सम्बन्ध था। इस समय तक उसकी पत्र लिखने में कम्पनी चपने लिए 'म्याजमन्द' ( कुपापात्र ) शब्द का प्रयोग करती थी। पर तब भी उसके खासन में हर तरह से बाधाएँ डाली जाती थीं । सहायक सेना के चातिरिक उसकी एक चपनी सेना भी रपानी पदती थी, जिसके सब अफ़सर अँगरेज़ होते थे। इनको केवल भत्ते में १४ लाख रुप्या साल दिया जाता था। चार्स्स मेटकाफ का कहना था कि हम बसके राज्य में ऐसा हस्तचेप कर रहे हैं, जो किसी सन्धि के धनुसार इचित नहीं कहा जा सकता। हमने एक ऐसे बादमी (राजा चन्द्लाल) की दीवान बना दिया है, जो हमारी सहायता के कारण राज्य का शासक वन वैंडा है श्रीर श्रपने स्वामी की कुछ भी पर्वाह नहीं करता है। ऐसी दशा में शासन के देखों के जिए हम निजाम को जिम्मेदार नहीं टहरा सकते। वास्तव में उनके ज़िम्मेदार हम हैं, क्योंकि उनके दूर करने का उपाय हमारे हाथ में है। वेंटिंक ने निज्ञाम के साथ पत्र-स्याहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग उठा दिया, जिनसे निज़ाम का यहण्यन ज़ाहिर होता था। परन्त राज्य की दशा मुधारने की धोर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया; उत्तरे निज्ञास भीर उसके दीवान की राज्य यरवाद करने की स्वतंत्रता है दी।

र इस अवसर पर कुर्य-निवासियों ने राज्य के एक मान में गावेश न होने हेने का मिटिश सरकार के बचन ने किया। झोटर, य शार्ट इंस्स्यू ऑफ मिटिश मंडिया, पर ५३४।

र मिनिल, किन्टी ऑफ दि देवन, नि०२, १०१७६-७९।

श्रवध के साथ भी इसी नीति से काम लिया गया । यहाँ के वादशाह नसीहदीन हेदर की पाश्चात्य वँग का रहन-सहन सिखलाया गया था। पांच यूरे।पियन उसके हर तरह से बरवाद कर रहे थे। उसने प्रवने वेहाव दीवान इकीम मेहदी की निकाल दिया, पर तम भी इस मामले में वेंटि क ने कोई हस्त-चेप नहीं किया। इस पर हकीम मेहदी ने ठीक कहा था कि यदि कोई बादमी किसी अन्ये के। गड़हे की तरक जाते देखकर उसे बचाता नहीं है तो वह उसके गड़हे में गिराने का दोपी है। र परन्तु अवध के सम्बन्ध में श्रांगरेजां की नीति ही दूसरी थी। एक चोर तो शासन से पूरा हाथ होते हुए भी उसके सुधारने का कोई प्रयत नहीं किया जा रहा था और इसरी और शवध की दर्दशा खूब घडा-चढ़ाकर दिखलाई जा रही थी थीर संचालकी की उसके चीन जैने की सलाह दी आ रही थी। वास्तव में इस समय भी धवध की पेसी दुईशान थी। सन् १८३४ में जीनपुर के कलेक्टर बाटन का लिखना भा कि कैज़ाबाद जिले में खेती की दशा बहुत अच्छी है, लगान भी प्रधिक नहीं है। लेगों की कुछ शिकायतें जरूर हैं, पर तब भी वे अँगरेजी राज्य में नहीं धाना चाहते हे। ३ सन् १८३४ म शोर खिखता है कि धाप की प्रजा पर जैसा शासन हो रहा है वह हमारे शासन से बरा नहीं है। " नलीरहीन भी विसकत ग्रयायीता शासक न था। उसने ३ लाख रुपया दीना की सहायता के लिए रेजीडेंट के पास जमा करना दिया था थीर 'लखनक कालेज' के छात्रों केर भी वह १ हजार रुपया माहवार देता था। उसने एक प्रस्पताल भी खोला था धीर उकैतिया के रेकिन का भी प्रयत्न किया था। <sup>१</sup> यदि प्रवध की वैसी ही दया होती जेमी कि दिखलाई गई है, तो करवनी के कुर्ज देने के लिए उसके खजाने में करोड़ी रुपया न होता।

१ नाइटन, प्राइवेट खाइफ आफ एन इस्टर्न किंग ।

३ बेवरिज, हिस्ट्रा ऑफ इंडिया, जि॰ ३, १० २१५।

व कर्नल ली, रिपोर्ट, सन् १८४१।

४ शीर, नोट्स आन शहियन अफेयसे ।

५ डकॉयटा इन एक्सेलसिस, १० ७९-८० ।

यमा- युद्ध के समय पर चासाम के कई एक राज्यों से सन्धियों की गई था। इनमें कचार, जयन्तिया श्रीर मनीपुर के राज्य मुख्य थे। कचार के राजा के माने पर, कोई खड़का न होने के कारण, असका राज्य 'मजा की इच्छा' से ज़ब्त कर खिया गया। जयन्तिया के राजा पर भी बहुत से खपराघ लगाये गये। कहा गया कि उसके राज्य में तीन चार ध्यारेज मार डाले गये हे। मार्च सन् १ में इसका राज्य भी ले खिया गया। इन राज्यें की राज्य नित्ता मंग हे से मानतों के विद्या सम् गम्म स्त्री खरी न थी। जयन्तिया मं बड़े यहे मानतों के निर्माण संग्रामाना, मंत्री श्रीर बड़े बड़े सरदारों की राय क्षेमा राजा के खिद खावरण का ॥

रूस का भय-म्ब्रांसीसिया के भव के कारण मराठा का राज्य हद्द्रप कर खिबा गया। श्रव कहा जाने खगा कि हेरात और कृन्दहार होकर रूस भारत पर बाक्रमण करना चाहता है। उससे रचा करने के खिए पंजाब, सिन्ध बीर श्रफ़ग़ानिस्तान में अंगरेज़ी शक्ति हुई करना धावस्थक है। इसी नीति के भनुसार सिन्ध के श्रमीरा का एक व्यापारिक सन्धि करने के लिए सजबूर किया गया, पर वास्तव में इसका उद्देश्य राजनेतिक था। तब भी इसमे लिखा गया कि दोनों पश्च '' एक दूसरे के राज्य पर लालच की दृष्टि कमी न डाहरेंगे। '' इस समय तरु धँगरेजों की सिन्ध नदी का ऋषिक ज्ञान न था, इसके लिए भी एक चाल चली गई। गाड़ी श्रीर घोडों के उपहार महाराजा रखजीतसिंह के। इस नदी के मार्ग से भेजे गये। सीधे-साधे श्रमीरो की इस चाल का पता भी न सना। इसके प्रतिरिक्त स्थातीतसिंह के दवाब के कारण वे कुछ कह भी न सकते थे। अफगुनिसान से भागे हुए शाहराजा की भी दोस्तमुहस्मद से राज्य छीनने के लिए असाहित किया गया। इसी के कारण आगे चलकर श्रफ़रानिस्तान से युद्ध हुआ। रखनीतसिंह से भी धनिष्ठ मित्रदा करने का प्रयत्न किया गया। उन दिनों उस मार्ग से रूसिये। का जाना एक प्रकार से ग्रसम्भव सा था, पर कहा वह जाता था कि " भारतवर्ष में इस लोग वारूद की नली पर वेंडे हैं, न आने किस दिन वह फूट पडे।" इसलिए पहले ही से प्रबन्ध कर खेना उचित है।

सिखों का राज्य-इतने दिनों में महाराजा रखजीतसिंह ने अपने राज्य की बहुत बढ़ा जिया था। इस वर्ष तक घार युद्ध करके उसने सन् १८१६ में मुलतान ले लिया। यहाँ का नवाय मुज़पूफ़रख़ी बड़ी बीरता से लड़ता हुआ मारा गया । सन् १८१६ में उसने काश्मीर भी जीत लिया, इससे उसका राज्य दुगुना हो। गया । ऋहमदुशाह दुर्रानी के समय से यहाँ धर्फ़-गानियों का राज्य था। महाराज की बहुत दिनों से इस पर दृष्टि लगी हुई थी। सन् १८२६ के लगभग कांगदा का राजपूत राज्य भी खे लिया गणा। पंजाय के जितने छे।टे छाटे सुसलमान राज्य थे, उन सबके। उसकी प्रधीनता स्वीकार करनी पढ़ी । सन् १८२० में उसके राज्य की सीमा सतलज से लेकर सिन्ध नदी तक पहुँच गई। सन् १८२३ में उसने पेशावर पर भी श्रधिकार कर लिया । इज़ारा पहले ही से उसका मिल गया था । इस पर पश्चिमीतर सीमा के मसलमानी ने 'जिहाद' छेड़ दी। कई वर्षी तक बंराबर युद्ध होता रहा। दो एक नामी सिख सरदार काम वाये, परन्तु बन्त में हरीसिंह नलया की विजय हुई । सन् १८३३ में शाहराजा ने पेशावर पर स्वजीत-सिंह का अधिकार मान लिया। यह कावल से निकास दिया गया था. श्रीर रणजीतसिंह की शरण में रहता था । इसी से रखजीतसिंह की प्रमिड 'क्रोहमूर' हीरा सिखा था। हरीसिंह नखवा पेशावर का सेनापति यनापा गया। सन् १८३४ में खैबर घाटी की रचा के खिए उसने जम-रूद में एक दुर्ग बनवाया। काबुल से देख्तमुहरमद ने इस पर दे। बार धाक्रमण किया, परन्तु हरीसिंह ने बड़ी बीरता से इसकी रचा की। इसरे काकमण में वह स्वयं माश गया, पर लाहोर से सिख सेना ने धाकर चुनुगा-नियों की भगा दिया ।

वैटिंक और रागजीतिसिंह—िस्सी के इस राज्य-विस्तार से यंग-रेज़ों को बड़ा भय है। रहा था। अब वे किसी न किसी तरह सिन्ध नदी के अपनी परिचमोत्तर सीमा ननाने के लिए चिन्तित है। रहे थे। इसी लिए सिन्ध के अमीरों के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा रहा था। सन् १८०६ की सन्धि से रखकीतिसिंह को सतस्त्र के परिचम और पूर्व स्वतंत्रता दे दी गई थी। त्तव भी सिन्ध पर उसका श्रविकार न जमने वाते, इसके लिए वरावर प्रयत्न किया जा रहा था। साथ ही साथ उसके सन्देह की दूर रखने के लिए

मित्रता भी बढ़ाई जा रही थी। सन १८३१ में सतलज नदी के तट पर रुपर में लाई वेंटिक ने उसके साथ मेंट की। इस श्रवसर पर दोनें। घोर से एक दूसरे की भपनी भपनी सैनिक शक्ति विखलाने का प्रयत्न किया गया। इंग्लेंड के राजा चौधे विजियम ने रवाजीसियेह के। यह लिखा धीर धॅमरेजी धोबे उपहार में भोजे। यह मुलाकात राजनैतिक बहेरय से खाली न थी। दूसरे साल एक व्यापा-रिक सन्धिकी गई थीत



रणजीतसिंह

स्पाहरुजा की सहायता करने के जिए भी उससे कहा गया। श्रंगरेज़ों की नीति को यह समस्ता था। वह जानता था कि सिन्ध ग्रंगर श्रफ्तग्रानिकान की ग्रोर से भी उसके राज्य के पेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु केवल सन्देह के कारच श्रारेज़ों की प्रयत्न उसिक्त से वह वैर न करना चाहता था, इसी लिए यह चुप रहा।

करपनी का श्राज्ञापत्र—सन् १८२३ में करपनी का श्राज्ञापत्र फिर देहराया गया। सन् १८२६ से ही एक कमेटी द्वारा जांच हो रही थी। इसमें राजा राममोहन राय की भी गवाही हुई थी। उसने शासन के वहुत से दे।पों को दिखलाया था। सन् १८३३ में पार्लीमेट में जी कानून पास किया गया, उसके श्रनुसार भारतवर्ष पर शासन करने के लिए कस्पनी की फिर से श्राज्ञा दे दी गई। केवल चीन के व्यापार का ठेका करपनी के द्वाध में गह गया था। इस कानून से वह भी तोड़ दिया गया। इस ताह श्रव कम्पनी का स्यापार से कोई सम्बन्ध न रहा। इस समय तक गवर्नर-जनरत केवल 'थगाल का गर्नर-जनरल' कहलाता था, घर वह 'भारतवर्ष' का गर्वरर-जनरल' कष्टलाने लगा। कानून बनाने के उसके श्रधिकार भी बढ़ा दिये गये थार बॉसिस में एक 'कानूनी मेन्दर' नियुक्त कर दिया गया। श्रंगरेजो की भारतवर्ष में यसने श्रीर जमीन प्ररीदने की भी स्वतंत्रता दे दी गई, जिसका फल यह हुश्रा कि नील की खेती खेंगरेज़ों के हाथ में था गई। पालामेंट के इस नये कानून की एक धारा में यह भी कहा गया कि देश का के।ई निवासी केवल भ्रपने धर्म, जन्मस्थान, वर्ण या इनमें से किसी एक के कारण, कम्पनी के श्रधीन किसी स्थान, पद या नौकरी के धयोग्य न समका जायगा। तत्र से यह बात हॅग्बेंड के शासकी द्वारा वरायर दे।हराई जा रही है, पर व्यवदार में श्राज भी इसके श्रनुसार काम नहीं है। रहा है।

लाहि मैकालि कान्नी मेम्बर के पद पर मेकाले विवृक्त किया गया।
यह संगरेती भाषा का बड़ा पिहत था। अपने एक निवन्ध से इसने वारेन
हेस्टिंग्ज़ की बढ़े तीय शब्दों से आलोचना की है। लाडे क्लाइय पर भी इसकी
एक सच्छा निवन्ध है। इसमें इर एक बात की त्यून बढ़ा चढ़ाकर जिलने का
बड़ा दौष था, इसका बराबर प्यान रखना चाहिए। इसरे की शब्द्यवता में
'आरतीय दंड विधान' बनावे का प्रवन्ध किया गया।

शिला का प्रश्न-पाधीन समय से ही भारतवर्ष में शिवा का प्रकच था। हिन्दुओं की शिचा पहिनों के और मुसलमानों की शिचा मीलिविशें के हाथ में थी। उच्च शिवा के लिए मुख्य मुख्य स्थानों में विधा-पीट, टोल तथा मदरसे बने हुए थे। इनमें धर्म, दर्शन तथा ब्याकरण की ही शिद्धा श्रिधिक होती थी। साथ ही साथ जन साधारख की प्रारम्भिक शिचा के लिए भी कुछ प्रवन्ध था। वड़े बड़े गांवों और नगरों में इसके लिए पाठशाला ग्रीर मकतव थे, जिनमें किसान तथा व्यापारियों के लड़कों का लिखना-पढ़ना सिखलाया जाता या। ऐडम खिखता है कि वंगाल में केवल बाह्यस ही नहीं विकिक बहुत से कायस्थ तथा शुद्ध भी पढ़ाते थे। ''श्रष्टत जातियों" के भी वहत से लड़के पड़ाये जाते थे। लड़कीं की पड़ने के पहले त्तिखना सिखलाया जाता या, जो आधुनिक 'मांटसीरी सिस्टम' का मुख्य सिद्धान्त है। डाक्टर ऐंडू ज़बेल के स्कूलों में 'मॉनीटर' रखने के ढँग का पता भारत की पाठसालाओं से ही चला या। " उन दिनों राज्यें में कोई 'शिचा-विभाग' न थे. यह बात ठीक है, परन्तु जैसा कुछ समाज का संवठन था, उसमें इसकी कोई बावश्यकता ही न थी। हर एक गाँव में उसकी बावश्यकताओं की पृति का प्रवन्ध रहताथा। गाँववाले प्रायः इसकी स्वयं ही कर लेते थे, राज्य का उससे कोई विशेष सम्बन्ध न रहताथा। मन्दिर तथा मसजिदाँ में ही पढ़ाई हुआ करती थी। शिषकों का पालन गांववाले ही करते थे। कहीं कहीं जमीन्दार या धनी व्यापारी भी धपनी बैठकों में पाठशालाएँ खोल देते थे। तीयों के बड़े बड़े विद्यापीठों की राज्यें की छोर से सहायता मिलती थी और विद्वानों के लिए दिएया का प्रयन्थ रहता था। इस विद्या-लयों के श्रतिरिक्त घरों पर भी पढ़ाई होती थी। खियों की शिचा के लिए विद्यालय न थे, पर बहुत सी खियों की: घर पर थोड़ी यहत शिका प्रवश्य दी जाती थी।

र्धगरेत्री शासन से गांवों का प्राचीन संगठन ग्रीर देशी राज्य दोनों नए हो रहे थे। इसलिए देश की सभी वातों में वाघाएँ पड़ रही थीं; पर तब भी इस समय तक शिचा का प्रवन्ध था। गांव के शिचकी की उपयोगिता की स्वीकार करते हुए सन् १८१४ के एक 'वरीते' में कम्पनी के संचालक लिखते हैं कि

१ रेवरेंट की, ऐसेट शर्डियन एज्केशन, पृ० १४५-४६।

भारतवर्ष में यह संस्था बढ़ी प्राचीन है, सब लेग हसकी प्रादर की दृष्टि से देरते हैं। यथासम्भन इसकी रख का मयस करना चाहिए। सन् १६२२ से सन् १६२६ तक इस विषय में जो जांच हुई, उससे पता चलता है कि मदरास मान्त में स्कूल जाने थेग्य थालकों की संस्था का गुउवां हिस्सा धीर बगई में पाठवां हिस्सा चिए। भारत कर रहा था। वंगाल के एक जिले में तो जनसंख्या के १३ सेकड़ा से भी प्रचिक्त लोगों की खिड़ा मिल रही थी। रेवाँड की लिएतता है कि मिटिश शासन के पहले भी इस तरह देश भर में शिए। शा मानवा थे ११ सन्त यह मानवा एड़ेगा कि यह दिश्या समया कुल न थी। इन दिनों भारतवर्ष की दशा में बढ़ा भारी परिवर्तन हो रहा था। अब बहु दिशालय खीर सामारों से थेन्द्र न था, उसका सरक्ष्य पराचारच वेशों से हो गया था, जहाँ विज्ञान की दिश मतिदन वकति हो रही थी। पेसी दशा में केवल पुराण, जुरान वा व्याकरण की शिवा से काम चलनेवाला न था, अब मूगोल, इतिहास, राजनीति तथा प्रधंशाल बीर विज्ञान की स्वर्ग स्वर्ग से काम चलनेवाला न था, अब मूगोल, इतिहास, राजनीति तथा प्रधंशाल बीर विज्ञान की श्वर प्रधंशाल की स्वर्ग से काम चलनेवाला न था, अब मूगोल, इतिहास, राजनीति तथा प्रधंशाल बीर विज्ञान की श्वर स्वर्ग से वेशन स्वर्ग से राजनीति तथा प्रधंशाल बीर विज्ञान की स्वर्ग से से स्वर्ग से काम चलनेवाला न था, अब मूगोल, इतिहास, राजनीति तथा प्रधंशाल बीर विज्ञान की व्यवस्वकता थी।

अँगरेज़ी भाषा का प्रचार—वहुत दिगें तक तो कम्पनी ने रिका की खोर प्यान ही नहीं दिया। सन् १८११ में पहले नहस्त हसके लिए एक लात्र रुपया मंजूर किया गया। खेगरेज़ी भाषा का प्रचार पहले पादियों ने मारम्म किया। कैरी, मार्योमेन बीर वार्ड के उद्योग हो थीरामपुर में एक कालेज स्थापित हुआ। सन् १८१६ में कलकचा में देविज हे बार बीर रामा राममोहन राय की सहायता से 'हिन्दू कालेज' लोला गया। सन् १८१० में उपने पफ खीर कालेज लोला। इन सब कालेजों में खेगरेज़ी भाषा हारा शिवा होती थी। परम्तु इस समय तक इस सम्यन्य में सरकार को कोई नीति नियारित न थी। लार्ड विटिंक के समय में यह प्रभा ज़िड़ गया कि किस भाषा हारा खीर कैसी शिवा होनी चाहिए।

इस पर दो दल हो गये। एक का कहना था कि संस्कृत, धरवी तथा फारसी के साथ साथ देशी मापाओं में सब विषयों की श्रिका होनी चाहिए।

१ रेवरेंड की, एंशेंट इंडियन एज्केशन, ५० १४६-५५।

इसके नेता बिसेप भाई ग्रीर डाक्टर होरेस विरुक्तन थे। दूसरा दल श्रारिजी भाषा के पन्न में था, जिसके लिए मैकाले, मेटकाफ खोर रासमीहन राय प्रान्दी-लन कर रहे थे। सैकाले, जिसके किसी पूर्वीय भाषा के एक श्रचर तक का ज्ञान नहीं था, सारे पूर्वीय साहित्य की हॅसी उड़ा रहा था। उसकी राथ में भारतवर्ष धीर श्ररव का कुल साहित्व यूरोप के किसी श्रच्छे पुस्तकालय की एक श्रलमारी भर भी नहीं था। उसका कहना या कि हिन्दुओं की ज्योतिए पर ग्रैंग-रेज लडकिये। की हँसी आयगी । इतिहास और भूगोल का तो कुछ कहना ही नहीं है। प्राचों में राजाओं की हजारों वर्ष की आयु लिली हुई है श्रोर चीरसागरों का वर्धन है। ऐसी शिचा में धन खर्च करना न्यर्थ है। धाँगरेजी शासकी की भाषा है, ब्यापार उसी के द्वारा होता है, वह ज्ञान का भाडार है। इसलिए थँगरेजी भाषा द्वारा ही शिवा होना आवश्यक है । अन्त मे उसी के मत की विजय हुई थीर मार्च सन् ३८३१ में गवर्नर-जनरत ने बपनी कॉसिल में यह निश्चित किया कि भारतवासिया में "यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना मिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी दशा में शिका के लिए जो धन हे उसका मधसे घएडा रुपयोग केवल ग्रेंगरेजी शिक्षा है ही है। सकता है ।"

अंगरेज़ी शिक्षा का प्रभाव — रुहा जाता है कि लाई पेंडिंक ने भारतवर्ग के साथ यह यहा आरी उपकार किया, वसने देश का श्रहानवा के ग्रान्करार से यथा लिया। पर वास्त्र से उन दिनों इसका बर्स्य इसरा ही था। उस समय होटे छोटे छोट्टों पर वास्त्र से उन दिनों इसका बर्स्य इसरा ही था। उस समय होटे छोटे छोट्टों पर वास्त्र ने पर पर परवास्त्र सम्प्रता का ग्रातक जमाना था। अंगरेजी रिजा से कम्पनी की लेखकों की कमी न रही और अंगरेजी पर हुए खोगा बहुत सी बातों की मूलकर अपनी सम्प्रता को पुष्क समझने लगे। मैकलों ने तभी जिल्ला था कि इससे एक भी यूतिएजक वाको न रह जममा। इस तरह राजनीतिक विश्व थे साथ साथ मानसिक विश्व भी मारम्म हो गया। यहले बहुत दिनों तक इस रिएचा का प्रभाव मच्या नहीं पश्च।

परन्तु श्रन्ततः इससे लाभ श्रवश्य हुन्ना। पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य थीर इतिहास के विवेकपूर्व अध्ययन से देश की बहुत सी वातों पर नवा प्रकाश पढ़ने लगा। धीरे धीरे .राष्ट्रीयता का संचार है।ने लगा थीर राज-नैतिक उसीनता दूर दोने खगी। यदि श्रेंगरेज़ी भाषा का श्रध्ययन श्रनिवार्थ करके सत्र विषये। की शिचा देशी भाषाध्ये द्वारा ही दी जाती, तो बिना विसी प्रकार की हानि के ये लाभ हा सकते थे। धरारेजी की शिचा का माध्यम बनाकर भारतवर्ष का बढ़ा श्रहित किया गया । यह प्रथम्ध विलक्षत प्रसा-भाविक है। सबी रिखा केवल मातृभाषा द्वारा ही हो सकती है। दूसरी भाषा में शिचा मिलने के कारख भारत के श्रधिकाश विद्यार्थियों का पर्याप्त मानसिरु विकास नहीं हो। पाता है और न उनके विचारों में मैं।जिकता ही धाती है। बहुत सा अमुल्य समय घेंगरेज़ी सीखने मे नष्ट हो जाता है। इस प्रवन्ध से देशी भाषाओं की उबति भी रुक्त गई। धनुवादों द्वारा पारचात्य ज्ञान-भाडार का बहुत कुछ ग्रग देशी भाषाभ्रों में था सकता था. जैसा कि अन्य देशों में हुआ है। स्वयं अँगरेज़ी भाषा की इसी सरह उन्नति की गई है। ऐसा करने से बहुत कुछ जाभ है। सकता था। परन्तु उस समय तो उद्देश्य ही दूसरा था, जैसा कि मैकाले के शब्दों में दिखलाया जा चुका है।

वेंटिंक को इस्तीफ़ा—बार्ड वेंटिंक के समय में कलकला में एक 
उगरटी का कार्जन भी लेखा गया बीर गाम में स्टीमर चलने लगे। सम् 
१६१ में वह स्वयं इस्तीफ़ा देकर इँग्लेंड गापम चला गया। उसके सम्बन्ध में खँगरेज इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। भवा बीर बेतन में कभी 
करने के कारवा बहुत से अँगरेज उससे विदे हुए थे, उन्होंने उसकी निन्दा 
की है। इतिहासकार धार्नेटन की शय में उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, 
जिसके लिए उसकी प्रशास की आय। इसके प्रविक्त मार्गोमन का मत है 
कि उसने ग्रासन में नया जीवन डाल दिया। मारतवर्ष के इतिहास में 
उसका समय सुयारों के लिए सदा प्रसिद्ध रहेगा। मेंकाले तो उसको शासन 
में शादर्श समक्षता था। उसकी राथ में प्रजाहित शासन का मुख्य बहेश्य

हैं इस सिद्धान्त को वह कभी न भूता। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह मानना पटेमा कि उसको प्रशाहित का भी कुछ प्यान था। हन दिनों सारे देश में शानित थी, खुद का कोई भव न था, इस्तिए वह कुछ खुशा कर सकता था। सती प्रथा के रोकने में उसने वनस्य साहस दिए-काया, पर इससे कॅमरेज़ा का कुद बनता निगड़ता न था। प्रायः वह ऐसी भाषा का प्रयोग करता था, जिससे जान पडे कि उसकी सद्दा प्रजा की चिन्ता रहती थी। लार्ज येखेज्जी भी ऐसा ही करता था। वह गुग्य प्राय-सभी धमरेज़ राजमीतिकों में याया जाता है। अफगान-युद्ध का यीज

वसी के समय में बोबा गया, जिसका उसके जाने के बाद ही भयंकर परिशास हुछा।

राना राममीहन
राय—पदि उस समय
कोई भारतवासी था, जो
देश को नई परिस्थिति के।
समम सका था, तो यह
साजा राममीहन राज था।
संस्कृत, अरथी तथा
फारसी का यह बड़ा
पदित था। हिम्, भीक,
लेटिन तथा खंगरेजी का
भी उसके पर बड़ा
पा। स्पूरी मत तथा
पेदान्त का उस पर बड़ा
प्रमाय पदा पा। विज्ञत



राजा राममे।इन राय

प्रभाव पद्मा था। विज्ञत जाकर उसने बीइधर्म का भी अध्ययन किया था। श्रीरोजों से उसका बद्दा मेल वा श्रीर वह उनका रहन-सहन भी पसन्द करता था। दिन्दू धर्म के पापंडवाद और कुलीनता का वह धोर शर्म था। प्रपनी भावत को सती होते देखकर, उसने इस प्रथा के उन्द करवाने का प्रख कर लिया था। क्रिये को वह शिवा देकर स्वतंत्र करना चाहता था। समाचारपत्रों और समाखों हारा उसने वड़ा शान्दों का मचा रखा था। कहर हिन्दू और ईसाई दोनों ने उसके मार्ग में शथा दालने का खड़ा प्रथम किया, पर वह वशायर उटा रहा। सन् १८६० में दिल्ली समाद का वकील चनकर वह इँग्लैंड गया, वहाँ सन् १८६१ में उसका देहानत हो गया।

ब्रह्मसमाज—जन दिनों भारतवर्ष में ईसाई मत के प्रचार के लिए घड़े ज़िरों से प्रयक्ष है। रहा था। धंगरेज़ी शिचा सिखने पर हिन्यूपर्म की कुरितियों की देखकर कुछ लोगों की वस खोर प्रवृत्ति हो जाती थी। राम-में। राम की हसका थानुभव हो रहा था। वह हिन्यूपर्म में सुधार करना वाहता था। साथ ही साथ यह निगुंच महा को उपारता पर ज़ीर देकर मन-मतानतरों के कताड़े। को हटाना चाहता थार हिन्यू में में सुधार करना वाहता था। इती उदेश्य से सन् १ १ २ ६ में उतने 'प्रवृत्तिया' के पापित किया। इसमें तीनों घर्मों के मुख्य मुख्य सिद्धा-तो का समायेग्र किया गाया थोर सथ भेद-आव दूर कर दिये गये। नवयुवकों पर इसका वहा प्रभाव पढ़ा थीर थोड़े ही दिनों में इसके सदर्खों की सक्या बहुत वह गई। राममोहन राय के बाद हुसमें भी कई एक दल हो गये थीर देमवचम्म सन से समय से इसके एक दल ए पाथाय रहन का बड़ा प्रभाव पढ़ गया। वतिस्तियों प्रतास्त्री के प्रारम्भ में इस समाव ने वही काम किया, जो पन्यूहर्बी श्वाची में गुरु नानक के सिस सम्यदान ने वही काम किया, जो पन्यूहर्बी श्वाची में गुरु नानक के सिस सम्यदान ने किया था।

सर चार्स मेटकाफ़ — बार्ड वेटिंक के चले जाने पर मेटकाफ़ फ़ुद्ध दिनों तक गर्कार-कारल के पद पर काम करता रहा। ऐड्स के समय में प्रेस का मुँह बन्द करने के लिए जो नियम बनायें गयें थें, उन सबको इसने रह कर दिया और समाचारपत्रों के बहुत कुछ स्वतंत्रता दे दी। बेटिंक भी समाचारपत्रों की खतंत्रता का पत्तपाती था, पर ऐंडम के नियमों की रह

करने का उसके। साहस न हथाथा। मेरकाफ ने इस सम्बन्ध में किसी की भी पर्वाह न की। उसका यह कार्य संचा-लकों के। पसन्द न द्याया । इसी के। गय-नर-जनरल बनाये रखने की वातचीत थी, वह द्यांत्र की गई मीर वह मदरास का गवर्गर तक न यनाया गया। मये गवर्नर-जनस्त श्रावलंड के या जाने पर वह इस्तीका देकर वापस चला गया। फ़ख दिनों तक यह पश्चिमोत्तर प्रान्त का



चार्स मेटकाफ

लेपिटनेट-गवर्नर भी रहा था। वह एक येश्य शासक था और ३० वर्ष तक उसने भारतवर्ष में काम किया था।

## परिच्छेद ११

## पश्चिमात्तर सीमा की रक्षा

लाई श्राक्लेंड--मार्च सन् १८३६ म बार्ड ग्राक्लेंड गवर्नर जनरल होकर मारतवर्ण पहुँचा। उसने बार्ड बॅटिंक की नीति का ही



चलुकरण करना निश्चित किया।
बलके समय में बश्बई चीर मदरास
में डाक्टरी कालेज लोको गये।
जिन विद्यालये में चेगरेजी भाषा की
पढ़ाई नहीं होती थी, उनकी भी कुन
सहायता देना निश्चित किया गया।
येर प्रारम्भिक शिका देशी भाषायों
में देन के लिए प्रकल किया गया।
इस सरह चेंटिक की शिका-नीति की
भूले। का कुन सुधार किया गया।
इस समय तक चुरोपियन लेग दीवानी के शुक्रद्या की सपीन
होंगी के देकर में ये। यह
हैं स्वेड करार की भ्रदालत थी।

सब कातृती भेम्बर सेकाले ने यह प्रसाव किया कि सब सपीलें कम्पूरी की 'सदर दीवानी खदालत' में हुआ करें। कलकता के गेारे न्याणारिया के यह शत बडी खटकी। जो खदालत काले बादिमया का निर्वाय करती थी, वह मता गोरे खादिमिया के निर्वाय के योग्य केसे हो सकती थी? इस 'काले कार्य' के विग्रद पद्मा पोर खान्दोलन किया गया और मेकाले की बहुत कुछ उरा भला कहा गया, परन्तु वह अपनी बात पर उटा रहा। अन्त में यह कृत्न पास हो गया।

पित्रमात्तर् पान्त का दुर्मिक्ष सर्ग १८३० में उत्तरी भारत में यदा भारी दुर्भिच पदा। कहा जाता है कि इससे चाठ लाल चादमी नर गये। सरकार की चीर से सहायता करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें १८ लाए रुपया लुचे हुआ। जल का कष्ट दूर करने के लिए गंगाजी से एक नहर निकालने का भी विचार किया मया और उसकी नाय ग्रुक कर दी गई।

हैदरायाद से महायक मेना हटाने का विचार किया गया, स्वांकि इसके एवं के लिए शाय का काष्ट्री भाग मिल पुका था और निवास से यहा गया कि यह भावती मेना से ही दासन का प्रयन्त करे। इस सेना के व्यारेज

१ दर्शयथे इन एरनेनिमम, पु॰ ९३ ।

श्रकुसरों को उसे ३८ लाख रुपया साल वेतन देना पड़ता था। इस तरह हस्तचेप न करने की नीति का दिखलाया काळे उससे रूपया लिया जाने लगा, जिसका परिएाम यह हुआ कि उस पर कुई बढ़ने लगा। १ सन् १८४२ मे कर्नुल के नवाब पर बहुत से दोप लगाये गये त्रीर उसका राज्य ज्ञीनकर कर्नुल का ज़िला बना दिया गया। सन् १८१६ में सतारा के राजा के साथ यही उदारता दिखलाई गई थी धीर उसकी पेरावा के सारव का कुछ भाग दिया गया था । अय कहा जाने लगा कि राजा प्रतापसिंह थंगरेज़ों के विरुद्ध पुर्तगालिये। से बातचीत कर रहा है, नागपुर के भागे हुए राजा प्रध्यां साहय की बुलाना चाहता है और सेना की भड़का रहा है। उसके शासन में भी यहत से दीप दिखलाये गये । सन् १८३६ में वह गही से उतार कर बनारस भेज दिया गया और उसका भाई राजा चना दिया गया। प्रतापसिंह एक योग्य शासक था। यह र्थागरेज़ों के हाथ का खिलीना वनकर न रहना चाहता था। यही उसका अपराध था। उसके साथ यदा वठीर व्यवहार किया गया । रे इरीराव होलकर की भी धमकी दी गई कि यदि वह गवर्नर-जनरल के बाजानुसार शासन का प्रबन्ध न करेगा, तो उसका भी राज्य छोन लिया जायमा ।

रूस की समस्य — जार्ड मिटो के समय में कारन के साथ पर-स्पर रचा की सन्धि की गई थी, पर जब रूम ने कारस की द्याना शुरू किया, तब घंगरेज़ों ने सहायता देने से इन कार कर दिया। सगड़ों से यनने के लिए कारस के गाह की छुड़ रुपया देकर सन्धि की यह शहते ही हटा ही गई। ये अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पर वनदव मनाये रागे के लिए कारस की मित्रता की गई थी, यह मतलब घन सिंड हो जुका था, हमलिए कारस की प्रसुख रुपने की विशेष आमर्थकना ने थी। हम नीति का परिवास यह

१ ब्रिबिस, दिस्टी ऑफ दि इकन, जि॰ २, ४० १७८।

३ ४मु, स्टोरा ऑक सवारा ।

३ शरर, लाड आइ.७ड ( रूपमे औक श्रीया मिराप ) ए० ३८-३९।

हुया कि फ्रास ने रूस के साथ मेल कर लिया थीर उसकी महायता से यफगानिस्तान की परिचमी सीमा पर हेरात का घेरा डाल दिया। इस पर इँग्लंड के राजनीतिज्ञ घचरा उटे। उन्होंने समम्म कि यह तो भारत पर प्राक्रमण करने की तीयारी हो रही है। पर वास्त्र में यह अप निराधार पा, न्योकि प्रकृतानिस्तान श्रेगरेज़ी राज्य से विलक्त प्रक्रमा था। दोनों के वीच में पंजाब, भायलपुर, सिन्य और राजपूताना के राज्य से, विनको लांचकर खँगरेज़ों के राज्य पर किपी का खाळमण करना सम्भव न था। इसका कुछ भी प्यान न किया गया और हेरात को "भारत की परिचमीचार सीमा का द्वारा" मानकर श्रद्धगानिस्तान की राजनीति में हम्त्रदेप करना निरिचत कर विवा गया। खार्ड प्राकरों हो पिना खिक सोल-विचार के इसी नीति पर काम करना मारम्भ कर दिवा।

अफ़ुग़ानिस्तान में इस्तक्षेप-अन् १८०३ में भहमदशाह दुरांनी का पोता गाइग्रजा कावुल से निकाल दिया गया । कई वर्षी तक यहाँ श्रापस में बहत मगदा चलता रहा। अन्त में सन् १८२६ से दोस्तमहमादर्खा, जो एक पारकजड़े सरदार था. राज्य करने लगा । साहश्चना पहले महाराजा रणजीतसिंह की निगरानी में रहा, फिर घेंगरेज़ें। की शरख में आकर लुधि-याना में रहने लगा। यहाँ उसकी पेंशन भी दी जाने लगी। इस यला की पालने की कोई प्रावश्यकता न थी, पर अकृगानिस्तान में इस्तवेप करने के लिए यह घरजा उपाय मिल गया श्रीर उसके लिए भारत के खड़ाने का रूपया रार्च किया जाने लगा। लार्ड चाकलेंड के चाने पर यन्से नाम का एक . चैंगरेज व्यापारिक मन्धि करने के लिए काउुल भेजा गया, पर बालाउ सें इसका बहेरय राजनैतिक था। उन दिना चकुगुनिन्तान के साथ कोई स्थापार म था। जन्से स्वय लिखता है कि वह केवल रंग-दंग देखने के लिए वहां गया था। परन्तु दोस्तमुहम्मद् को फासना सहज न थाः वह भी बडा चतर राजनीतिज्ञ था चार बढ़ी याग्यता के साथ उहुँड कार्जुलियों पर शासन कर रहा था। उसने कहा कि जब तक रखजीतसिंह से उसकी पेशावर नहीं दिला दिया जायमा, तब तक कोई सन्धि नहा हो सकती। इसके उत्तर मे उससे कहा गया कि श्रम्य स्वतंत्र राज्या के मामला में हस्तवेप करना विटिश सरकार का नियम नहीं है। श्रफ्तवानिस्तान पर श्राक्रमय करने से रयजीत



सिंह को रोकन का श्रवस्य प्रयन किया आयगा। दोस्तमुहम्मद के दरवार में इस कतर का वडा मजाक उडावा गया, क्योंकि सिंखा के श्राक मण की कोई सम्भावता म थी।

इन्हीं दिना रूस का भी एक दूत काञ्चल पहुँच गया थीर दोस्त मुहम्मद के भाई, जो कन्दहार में थे, फारस से मेल करने की यातचीत करन खये। दोस्तमुहम्मद थगरेजों स बैर न करना चाहता था। लाडे खाकर्केड के थाने पर उसन तिला थी कि ''खाप मुक्ते थार मेरे राज्य के। अपना ही समझें।'' इन्हों भी उसकी योग्यना देखका गहर्नत उत

रख को बराबर विखा रहा था कि उसके साथ मिनवा रखन ही म लाभ है। परन्तु लाई प्राक्तिंड पर उसके सेमेंटरी मकनाटन थीर कालियन का रा प्रमा हुया था। इन दोना की सलाह से बन्ते की शत न मानकर शाहराजा को गही पर पिठलान निर्देशन किया गया। दोस्तमुहम्मद ऐसे चतुर सासक से तार पाना सहज न था, पर शाहराजा करण से पोतनमेगी ही था, इसलिए उसके समय म रुव मनमानी ही सकती थी।

युद्ध की घोषणा—शगरेज से निराय होकर देश्तवहस्मद न रूसी दूत की घोर ध्यान दिया। असकी शतुता का यह श्रद्धा प्रमाण मिल

१ ट्राटर, आकर्लेड, १० ५१ ।

गया थोर युद्ध का प्रवन्य होने लगा। मैं इनाटन रचजीतसिंह के पास लाहोर भेजा गया। महाराजा का स्थास्त्य इन दिनों यिलकुल विगद चुका था थीर उनकी द्वारस्था भी बहुत हो चुकी थी। पहले उसकी इस वेमतलन के युद्ध में पड़ने में संकोच हुआ। यह जानता था कि कानुल में क्यारेज़ा का पैर जमाना उसके राज्य के लिए हितकर न होगा। पर जब उसने देखा कि खँगरेज़ विवा उसकी सहायना के भी शाहरूजा के गदी पर टिटलाने के लिए तुले हुए हैं, तब उसने साथ देना स्वीकार कर लिया। इसके वाद शाहरूजा मममा-उम्माकर राज्यों किया गया। उसके भी इस नीति की सफलता में पड़ा सन्देद था। वह जानता था कि खंधिमानी चकुग़ान विदेशियों का हस्तरेष पश्ची सहन न करेंगे। इस बात की उसने खंदग्री सरह से स्पष्ट भी कर दिया था। इतने ही में कृत्यन के शाह ने हेरात का प्रेरा उदा लिया थीर काउल से समान किया विवा के साथ हो साथ हम तर इस साथ हम तर स्पष्ट के युद्ध के जो हो युद्ध करवा से जाते रहे, पर तर भी विमलता से धक्दा पड़ी क्या पड़ा हमें हिस्स में युद्ध की घोषणा कर दी गई। इसमें कीलिल से भी परामर्स नहीं किया गया।

इस पोपला तथा पालांगेंट के सामने जो कागुजात रखे गये उनमें बहुत सी यातें यना-मुनाकर लिस्त दी गईं। कहा गया कि दोश्तसुहम्मद हमारे दुशंन मिन स्थानीवर्तिह पर महसा भ्राक्रमल करनेवाला है और यह देशायर पीनना चाहता है। शाहराज पाक्रमाल करनेवाला है और यह देशायर पीनना चाहता है। शाहराज पाक्रमालं स्वतंत में यहा शोक क्षाय है भीर सब लेगा बसी के गदी पर दिख्लाना चाहते हैं। गयनेर-जन-स्त की नीति यहुतें के समक्र में न की रही थी। लाई चेलेज़िली के। ऐमे देश पर, जिममे किस "बहुत, बालू धीर वरण्ड" के कुक भी नहीं है, श्राधकार करने के विचार पर हैंसी चा रही थी। विजेशन का मत था कि एक बार मिन्य नदी पर करके दि स्वकृतानितान से पिंड गुटाना सिश्ल हो सामगा। लाई बेंटिक की सामध्य हो रहा था कि सानित्य लिये का कहना था कि मात्रार्थ में ने पीर हिंदी ने सुद की पह पिया। असर के प्रधान मेनावित्र पत्र का कहना था कि मात्रार्थ में में ची चाई कर लो पर पिया में सार्थ पढ़ान शिक लाई हो

बड़ी प्रशंसा की। इस मामले में दोस्तमुहम्मद के साथ पूरा श्रम्याय किया गया। स्वयं मैकनाटन ने भी इसको माना है। वह लिखता है कि हमन

दोस्तमुहस्मद के।, जिसने हमारा कुछ विगाड़ा नहीं था, त्रपनी नीति का शिकार बनाकर निकाल दिया।

युद्ध की घोषणा में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि शाहजुता की गही पर विस्तावन स्थारेज़ी सेना वापस चली जायगी, पर तब मी दास हजार सेना अफ़्ग़ानिस्तान में छोड़ दी गई। मैक्नाटन शाहगुत्ता के दरवार में संगरेज़ों का दृत बनाया गया, वर्न्स भी साथ ही था। इन दोनों ने अमीर के हरएक काम में हस्ताचेप करना आरम्भ कर दिया। स्वारेज अफ़्तरों की सलाह से



बाह्युजा

शासन द्दोने लगा श्रीर गोरे सिपाद्दी पुलिस का काम करने लगे। मारत का एज़ाना प्रकृतानियों के सन्तुष्ट रखने के लिए लुटाया जाने लगा। सिलों के भी नाराज़ कर दिया गया। उनसे चेशाचर छीन लेने का प्रयस किया जाने लगा श्रीर उन पर बहुत से प्रयस्था लगाये जाने लगे। द्दोर सुद्धुस्मद भी स्थारेज़ की गरण में भा गया श्रीर यह शाहरुज़ा की जगह पर भारत में दिने लगा। स्थ स्थारेज़ों ने समम लिया कि उनके मार्ग में कोई पाता नहीं रही धार ये मनमानी करने लगे।

भीपण बदला- चकुमानिस्तान भारतवर्ष न था । वहां के निवासी "काफ़िर फिरंगियो" का इस्तक्षेप सहन न कर सके । दोस्तशुहामद के बेटे

१ स, शबिया अटर लाउँ परिनवरा, मूमिया, १० २०।

श्चरुवरख़्ति की श्रप्यचता में वे सब के सब बिगड़ पड़े। इधर खँगरेज़ श्रुप्तर श्रापस ही में लढ़ रहे थे, बहुत से दुराचरण में पड़े थे, कोई भी किसी की न सुनताथा। सैनिक व्यवस्था विगड़ रही थी। सुरवित किला होड़कर खुले मेदान में छावनी पढी थी। शाइश्चना बरावर सचेत कर रहा था, पर उसकी कोन सुनता था? रसद की बड़ी कसी थी, बेढव ठंड पड़ रही थी, ख़ज़ानाभी ए। लीथा। इतने ही में दूसरी नवस्थर सन् १८३१ को बर्स मार डाला गया, तब भी सेकनाटन की आले न खुली और रचा का कोई भी प्रबन्ध न किया गया।

विद्रोहियेः का ज़ोर बड़ता गया। कोई उपाय न देखकर मैकनाटन ने श्रक्तानिस्तान खाली कर देना खीकार कर दिया धीर दोस्तमुहस्मद

श्वमरेज़ी सेना आ रही है। इस पर उसने मैकनाटन को गोली से मार



श्चकवरस्त्री

को भी वापस भेज देने के लिए राजी हो गया। इस पर श्रकः बरख़ां ने श्राँगरेजों की रचा करने का बचन दे दिया। परन्तु मैक-नाटन अपनी बात पर कृायम न रहा। वह छिपे छिपे ग्रपन मुंशी से।हनलाल द्वारा श्रवणर-ख़ीं के साथिया की की दुन लगा। पहले धकवरस्त्री के। इसका विश्वास न हुचा, पत्नु उसन एक चाल से सय वातों का पता लगा लिया धीर मैकनाटन वी मुलाकृति करने के लिए युलाया। वह मैकनाटन की केवल कैंद करना चाहता था, पान्तु मंड- दिया। इसके वाद ता० १ जनवरी सन् १८६२ के। जैसे-तेंसे समसीता करके, तीर, वन्तूक, गोली, वारूद सव सामान होन्द-खाक्कर धंगरेज़ी सेना कावुल से निकल भागी। वाल-वच्चे, खिर्बा धार नीकर-चाकर सव मिलाकर इस सेना में १६४०० मञ्जल थे। इनमें से ता० १३ जनवरी के केवल खाकर प्राह्म प्रमुख मार्ग के कप्त सार प्राह्म प्रमुख प्राह्म प्रमुख से जात और नामर्ग के कप्त से सर गये। बहुतों के, बकरपुत के मना करने पर भी, सीमा पर के वर्ष अप्तुतानियों ने पहालों के तंग सार में में अप्तुता के स्वाह्म प्राह्म प्राह्म प्रमुख स्वाह्म प्राह्म स्वाह्म प्राह्म प्राह्म स्वाह्म स्वाह्म प्राह्म प्राह्म स्वाह्म स्वाह्म प्राह्म स्वाह्म स्वाह्म प्राह्म स्वाह्म स्वाह्म

स्वाक्तं को दोष—इस युद्ध के लिए लाई वाकलें को यहुत छुत् दोष दिया गया है, पर यह केवल हॅंग्लंड-सरकार की साहा का पालन कर रहा था। वास्तव में इसका बीज लाई वेंटिंक, जिसकें। सब वाकलेंड की नीति पर सारचर्य है। रहा था, वो गया था। इसमें सन्देह नहीं कि लाई धाकलेंड में स्वतंत्र विचार को शक्त के थी, का स्वा दोष था? वे लाई वेलेली धीर है सिंदा के बताये हुए मार्ग पर एल रहे थे। विद भारतपूर्व के स्वतंत्र राज्यों में हस्तंप्र करना स्वाह्म सार्व हो था? वे लाई वेलेली धीर है हिंदों के बताये हुए मार्ग पर एल रहे थे। विद भारतपूर्व के स्वतंत्र राज्यों में हस्तंप्र करना अनुस्वत न था, तो सिम्य नर्दा पर वसी नीति के अनुस्वत्य काल में स्था दोष था? लेकिन की कुछ भी पर्याह न करके स्रयोग्य सास्तर का पण लेना, वसकेराज्य में स्थानी सेना राजकर सासन में हस्तंप्र करना धीर समझ में वसके मध्ये सब दोषों की महकर राज्य धीन लेका प्रतरेतों की मुख्य मीति रही है। लाई पाउनोंड थी। वाह स्वतंत्र हो में या पाइ साम की सार्व स्वतंत्र की भी। सारात्र से समझ लिया था। सरकता होने में साई साम ब्रंड की भी भारतात्र समझ सिया था। सरकता होने में साई साम के तिमांच करनेवालों में हुई होती, इसमें सन्देह नहीं है।

र आग के, दि बार इन अक्रमानिस्तान, वि०२, ५० १६४ । द्वारर, आकटेट, ५० १५६।

लार्ड एलिनवरा—फुरवरी सन् १८४२ में आकर्बेड वापस चला गया और एलिनवरा गवर्नर-जनरज होकर आया। यह तीन यार 'योडे



पलिनवरा

बाफ़ कंट्रोल' का समापति रह जुका
था। ईरलेंड की रानी विरदोरिवा की इस पर बड़ी कुपा थी।
प्रफ्गान-युद्ध की मीति का पह
धोर विरोधी था। इसी लिए संपालाकों ने इसको मारतवर्ष भेगा
था। इस युद्ध में पानी की तरह चन खुने हैं। रहा घा कीर कोई यस्त
व विख्ताई देता था। पृथ्विचया
पहले काउल पर "प्रक सहाह" भर
के लिए भी प्रधिकार करके प्रेगरेंगे
सेना की लज्जा निदाना चाहता
था। पर जय उसको गृज़र्मा विष्

की बाजा दे दी! बकबरतां के हाथ में बहुत से बंगरेज़ केंद्री में, उनका भी उसने कोई ज़वाज नहीं किया। यह बात खँगरेज़ ब्रफ्तरां के बहुत सदमी। सब बसने जनस्व पीलक घीर नाट की, जो ब्रफ्तानिस्सान में भे, जिस दिया कि जैसा उचित जान पड़े सेसा करों। इतिहासकार रिमय जिसता है कि इस सहर प्रिलावरा ने सपनी ज़िम्मेदारी टाल हो। पुलिनचरा का अपने समर्थन में बहुता है कि उसने स्थानिय ब्रफ्तरां को केंट्रल स्वतंत्रा दे रि!।

युद्ध की समाप्ति—जनस्त बोलक ने जलालाबाद की रवा की थी चीर जनरल नाट कुन्दहार में डटा पड़ा था। धव वे दोनों काउल की चोर

१ ला, शदिया अदर टाउँ एटिनवरा ।

दोस मुहम्मद की वाश्स कर देने का वचन दिया गया। साहराजा को अपने प्राप्त गयाकर जैंगरेज़ों की सहायता से राज्य करने का फल पहले ही मिल खुकाया। अफ़ग़ा-निस्तान में रहने का अब अँगरेजों के साहस न था।

सीमनीय का फाटक-कहा जाता है कि महमूद सीमनाथ के महिरर में लगा हुआ चन्द्रत का फाटक गृज़नी ले गका था और यह वहाँ उसके मज़बरे में लगा था जाडे पुलिनधाने वस फाटक की भारतवर्ष लाने की आजा ही, पर



दोस्तमुहस्सद

१ जान के, दि बार इस अफयानिस्तान, नि० २, ५० ६३८-३९।

जो फाटक लाया गया वह दूसरा ही था। इतने दिनों की भूली हुई वात का सरख दिलाकर भारतवर्ष में हिन्दू थीर मुसलमानों के परस्पर भेदभाव के जागृत करने का यह प्रयव किया गया। जाउँ एिलनवरा इसके वड़ी धूमधाम से सामनाथ ले जाना चाहता था, परन्तु हॅंग्लेंड में इसका यहा विरोध किया गया। इत पर यह विचार छोड़ दिया गया। यह फाटक थानकल थागा। के किले में पड़ा हुथा सड़ रहा है। अफ़्मानिस्तान से लीटी हुई सेना का फ़ीरेफ़्पुर में बड़े समारोह के साथ स्वागत करने का प्रयत किया गया। लाउँ एिलनवरा इसमें रोक्सुहरमद को भी सामित्व करना चाहता था। उस शिमानी शासक पर इसका प्रभाव क्या होता, जब बद पता चला, तब यह विचार मों डोड़े दिया गया। रहा पता चला करने से सामी शहर पता चला, तब यह विचार से होते हम के सिक्ताया गया था, पर ठीक समय पर उन्होंने इसले हनकार कर दिया, जिमसे सारा मज़ा किरकित हो गया। वाममाग की विवार का इस थपमान-सूथक दाँग हो समाया जाना यहता ने पतान्य वहीं किया।

सन् १=१= में रावहराजा थेर रखजीतिसिंह के साथ जो समभोता किया गया, उसमें सिन्ध का कुछ भी प्यान न रखा यथा बीर उन दोनों को सिन्ध से २० लाख रुपया दिलवा देन का वचन दे दिया गया। सन् १=१ में पिज़ बी सिन्ध से देन के विरुद्ध सिन्ध नदों से अफ़्ग़ानिस्तान सेना भेन दो गई, वक्खर पर अधिकार कर लिया गया थेर १ लाख रुपया साख सेना का खर्च भी अमीरों के मध्ये मक दिया गया। उनसे कहा गया कि आवस्यकता के लिए कोई नियम नहीं है। सामय पड़ने पर मिर्ग की सहायवात करनी चाहिए। इस पर मीर म्रसुद्ध मन ने की कि ही कहा कि चारोज़ों के "मिर्ग अच्य का घर्ष उसको समझ में कभी न आवारा। " अफ़्मानिसान में अपने पर दिव दि पड़ने के समझ में कभी न आवारा। " अफ़्मानिसान में अपने पर दिव दि पड़ने के समझ में कभी न आवारा। " अफ़्मानिसान में अपने पर दिव दि पड़ने के समझ में कभी न आवारा। " अफ़्मानिसान में अपने पर दिव दि पड़ने के समझ में कभी न आवारा। और सर चारलें नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिन्ध भेना गया। और सर चारलें नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिन्ध भेना गया। और सर चारलें नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिन्ध भेना गया। और सर चारलें नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिन्ध भेना गया। और सर चारलें नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिन्ध भेना गया। जी हर पढ़ यात में इसकेष करने सता।

१ पुरुष्ठा, अदोबायप्रैकी, धन् १८५७, १० २९५।

से कितना रूपया उनके अफ़सरों को दिया गया हो अँगरेज़ों की दिवय के कारणों का पता लग सकता है। ' लूट में कोई कसर न रही गई। इसमें से ७० हज़ार पैंड नेपियर को मिले। विलोचियों के विद्रोह में फ़मीरों का कितना दोप या, इसकी पूरी जाँच भी नहीं की गई और ने गिरफ़्तार करके बम्बई भेज दिये गये। सिल्ब अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया और चार्स नेपियर वहाँ का शासक बना दिया गया।

इस तरह सिन्ध को बेने का ध्रमरेंग्रों के कोई ध्राधिकार न था, इसकें स्वयं नेपियर ने भी स्त्रोंकार किया है। वह लिखता है कि "इमें सिन्ध खेने का कोई ध्रधिकार नहीं है, तब भी हम ऐसा करेंग्रे" क्योंकि यह "वहा लाभ-रायक" होगा। इसमें "ध्तेता" की गई, इसके भी मानने की "ध्रशा" अतने की है। से संचालकों का भी ऐसा ही भत था। परन्तु यह सब होते हुए भी सिन्ध को लौटालने के लिए कोई भी तैयार न था। इस ज़बरहसी के समर्थन में कहा जाता है कि धन्मतः इमसे वहां की प्रजा का लाव ही हुया। यह भी दिख्लाने का प्रयत्न किया गया है कि इस मामले में धरीरों का वेहरेय क्शकुल की लावा मिटाना व था। कई कारवाों से सिन्ध को धंगरेगी शहर में मिला लोना जनवार्य ही गया था।

ग्वालियर का अगड़ा— सिन्धिया इस समय भी "थोड़ा बहुत स्वतंत्र था।" उसके साथ कोई सहायक सिन्ध न थी थीर न उसके राज्य की गणना प्रश्नीन राज्यों में थी। मेजर बजीज़ के शब्दों में "वह ब्वाधीन था," उसके साथ "कई एक सिन्धयां थीं, पर उनसे उसकी स्वतंत्रका नष्ट न होती थी।" यह स्वतंत्रता गर्यानर-जनरज थी व्यक्ति में सदक रही थी। सिन्धिया के पास इस समय भी ७० हज़ार व्यक्ति सेना थी। यज्ञांर-जनराज की राय में, सतक्षज्ञ नदी से थोड़ी दूर पर, जहां सिखों की ७० हज़ार सेना "येजव के मद में मस्त" श्रीर "जड़ाई तथा लूट के लिए उरसुक" पड़ी थी, इस सेना का रहना उचित न था। इस सरह उसकी दृष्टि पंजाय श्रीर ग्वालियर दोनों ही पर थी। ग्वालियर की ग्रीफ नष्ट करने का एक श्रव्हा श्रवसर मिल गया।

सन् १८४३ में जंकोजी सिन्धिया की मृत्यु हो गई श्रीर एक नौ वर्ष का बालक गोद लेकर गड़ी पर बिडलाया गया। पुलिनवरा ने दवाव ढालकर मामा साहब के। उसका संरक्षक बनवा दिया, पर खालियरवालीं ने थे। ई ही हिनों में उमें निकाल बाहर किया और दादा खासगीवाला की संस्कृह सुना। द्(बारिये। की इस प्रथता के। प्रभिमानी एखिन बरा सहन न कर सका। नये संरचक पर कितने ही श्रवराध लवाये गये । रेजीडेंट की गवर्नर-जनरल का यह श्रकारम इस्तत्तेव वहत पसन्द न या, इसलिए वह अपने पद से हटा दिया गया और कर्नेस स्वीमेन रेजीडेंट बनाया गया। प्रधिक दबाव डालने पर दरबार ने दादा साहब की भी गवर्नर-जनरख के हवाले कर दिया, पर तब भी वह सेना लेकर, श्रम्बल पार उतर श्राया । सिन्धिया की सेना ने इसकी श्रपने राज्य पर ब्राक्रमण समस्ता । महाराजपुर और पनियर सामक दो स्थाने। पर एक ही दिन युद्ध हथा। ऐसे युद्धों में जो परिणाम होता या वही हथा। इन दिनों मिन्य के सम्बन्ध से एखिनवरा की नीति की सीत्र आखीचना हो रही थी। यदि ऐसा 🖩 होता, तो शायद सिन्धिया का राज्य भी ते तिया जाता। अन्त में गवर्नर-जनाल ने "दशा करके" राज्य बापस कर दिया। नई सन्धि से जो कुछ स्वतंत्रता थी, वह सब जाती रही और सेना भी तोड़ दी गई।

पंजान पर दृष्टि — पुलिनवरा की पंजान पर पूरी दृष्टि थी। रख् जीतसिंह के मरने से वहाँ की दृशा निगड़ रही थी। सिलों को जलालावाद देकर वह वनकी सेना की पश्चित की और हृदोना चाहता था। काञ्चल की तरफ़ बढ़ने के लिए भी वह उनके मड़का रहा था। अपने पत्रों में वह लिखता है कि पंजान मेरे पैरा तले है, पर अभी समय नहीं खाया है। वहीं धापस की फूट से नहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं। यदि सन् १८४४ तक का सुन्ने समय मिल गया, तो फिर किसी वात का भय नहीं है। ६ इन याक्यों से स्पष्ट है कि यदि।वह मारतवर्ष में रह जाता तो उसी के समय में सिखों के साथ भी युद्ध छिड़ जाता ।

प्रित्तवरा की नीति— लार्ड प्रित्तवरा "प्रिया में शांति स्थापित करने" ष्याया था। वह भारतवर्ष का दूसरा "सकवर" वनना चाहता था। वसका कहना था कि जनता को बिटिस सरकार से कुछ भी प्रेम नहीं है। वसने प्रजाहित के खिए कोई भी वड़ा काम नहीं किया। बढ़ी बड़ी इमारतें गिर रही है, भन्दि। हुट रहे हे बीर देशी नरेशों के मान का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस कीई भी ऐसा काम नहीं कर रहे है, जिससे हमारी उदारता का परिचय मिस्रे। इस फेवन सेना के बत पर शांसन कर रहे है। में अपरोज़ी राज्य को जनता के हुद्य में स्थापित करना चाहता हूँ थीर में इसको कर सकता हूँ। जिस तरह प्रकार की सर-कार दड़ थी, में वसी तरह किटिश सरकार की भी दड़ बना सकता हूँ। 'परन्त नय मुक्ते प्रकार की तरह काम करना पड़ेगा च कि शांकलेंड भी तरह"।'

१ डब्क ऑफ वेल्गिटन के नाम पत्र, बसु, जि॰ ५, प॰ १४१-४६।

२ ला. शहिया अहर लाई पलिनवस, ४० ६४।

इन राव्ट्रों श्रीर उसके कार्यों में कितना श्रन्तर या ? परन्तु इनसे उन दिनों भी सरकार के प्रति जो भाव था, वह श्रवश्य प्रकट है। रहा है।

सन् १=३३ के एक भाषण में प्लिनवरा का कहना था कि राजनैतिक तथा सैनिक शक्ति हिन्दुस्तानियों के हाथ में न देने ही से भारत में हमारा साम्राज्य स्थापित रह सकता है। इसका प्यान रखते हुए प्रजाहित के लिए जो इन्तु वन पड़े करना चाहिए। वास्तव में इसी नीति के खनुसार शासन करते का प्रयक्ष किया गया। सन् १=७३ में दामता की प्रधा रठा दी गई। सरकार की खोर से लाटरी डालकर रुपया इक्ट्रा करने की रीति भी पन्द कर दी गई। शासन के निख भिन्न विभाग सेक्टरियों में बाँट दिये गये खीर एक 'स्पर्धेसदस्य' भी नियुक्त किया गया। युन्तिस की दशा भी सुधारी गई धीर धानेवारों का बेतन इन्नु बढ़ा दिया गया।

कस्पनी के संवालक उसकी नीति से सन्तुष्ट न थे। नौकरी के मामलों मं वह उनकी न सुनता था। लार्ड वेलेज़ली की तरह वह भी उनका निरा-दर करता था। वसे बढ़ा फ्रिमान था धीर वह बिना सीचे-विवारे यही ज्ञान के घोपणा-पत्र निकाला करता था, जिनका प्रभाव ध्यरहा न पड़ता था। जार्ड बेलेज़ली धीर वैलिंगटन उसके बड़े सलाहकार थे। उनकी राव में गवर्नर-प्रत-रात के पद के जिए उससे उड़कर हैंग्लैंड में कोई योग्य न था। रानी विन्दो-रिया का भी यही मत था। तब भी सन् १८४४ में संवालकों ने इसके यापस जुला लिया। उनके इस कार्य से रानी विन्दोरिया बहुत रष्ट हो गई।

लाई हार्डिज् — पृतिनयरा के स्थान पर सर हेनरी हार्डिज गयर्नर-तनरल नियुक्त किया गया। नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन की लड़ाइयों में उसने बड़ी यीचा और चतुरता दिखलाई थी। बीस वर्ष से बह पालॉमेंट का मेश्यर या थीर युद्ध-सचित्र के यह पर युद्धत दिनों तक काम कर जुका था। वार्ड पुतिनयरा की सब में "दो वर्ष के युद्ध से सर्वत्र यान्ति दीसा रही थी।" पर तम भी पंजान की दशा देखते हुए इंग्लंड के राजनीतिज्ञों के युद्ध से प्रातंका हो रही थी। इसी लिए गवर्नर-जनरल के यद पर हार्डिज सा रस- चपुर सैनिक नियुक्त किया गया। इँग्लँड से चलते समय संवालकों की थोर से कहा गया कि ''ईस्ट इंदिया कम्पनी का शासन न्यायपूर्व, नम्न तथा



हार्डिंज

शान्तिपद होना चाहिए, परन्तु समय पढ्ने पर उसकी शक्ति का प्रभुख शखी के यल से अवस्य स्थापित रखना चाहिए।" युद्धिय सैनिक के लिए भावी नीति का इतना इशारा काफ़ी था।

रणाितसिंह की मृत्यु—सन् १०३६ में 'पंजाबकेशती' महाराजा रखजीतसिंह की मृत्यु मिर्म विश्व पह पढ़ा-िस्ता नहीं था, पर
तय भी वह बढ़ा वेग्य शासक था। उसकी स्वरचानिक विश्व ख्या थी। हर
एक वात जानने की उसकी हम्मत कभी न हारती थी। वह बढ़ा वीर श्रीर साहसी
था, किसी वात में उसकी हिम्मत कभी न हारती थी। घोड़े की सवारी छीर
सलवार चलाने में वह बढ़ा नियुष्य था। छप्छे अच्छे बोड़ेंग के स्वते छी
सलका बढ़ा शौक् था। रखनीति में भी वह चतुर था, उसका सामना करना
सहन कमा न था। उसका प्रधिकांत जीवन युद्ध में ही स्वतित हुष्य था,
पर तय भी उसके उन्हार व्यवहार से श्रवु भी मित्र यन जाते थे।
ध्यपना मतलव सिद्ध करने में वह किसी उपाय से न चुकता था। उसको
दरवार बढ़ी शान का था, पर यह सब्ये सादे वेंग्य से वह वेंग्र पर तीता
छी वह धपना सवसे खप्छा धाभूरण समकता था। उसके चेद्र पर तीता
छे दाग थे, एक शांव भी नहीं थी, परन्तु उसकी 'आकृति सुदीख, माधा
विशाल बीर कर्ण पीड़े' थे। जन वह घोड़े पर निकबता था, उसमें विचित्रविशाल बीर कर्ण पीड़े' थे। जन वह घोड़े पर निकबता था, उसमें विचित्रविशाल खीर कर्ण पीड़े' वें। जन वह घोड़े पर निकबता था, उसमें विचित्रविशाल खीर करणे पीड़े'' थे। जन वह घोड़े पर निकबता था, उसमें विचित्रविशाल खीर करणे पीड़े'' थे। जन वह घोड़े पर निकबता था, उसमें विचित्रविशाल खीर करणे पीड़े'' थे। जन वह घोड़े पर निकबता था, उसमें विचित्रविशाल खीर करणे पीड़े'' थे। जन वह घोड़े पर निकबता था, उसमें विचित्रविशाल खीर करणे पीड़े'' थे। जन वह घोड़े पर निकबता था, उसमें विचित्र-

हिसाब की वह स्वयं अधि करता था। वेईमानी था श्रम्याय करनेवाली के वह बड़ा फठोर दंढ देता था। महाराजा से श्रवना दुख कहने के लिए प्रजा की वशयर श्रवसर दिया जाता था। गुरीब से भी गुरीब श्रादमी की उसके दरवार में सुनवाई होती थी।

यही कारण है कि आधुनिक दृष्टि से कडोर होते हुए भी उसका शासन लेकियिय था। प्रजा का उस पर विश्वास था। बड़े बड़े सरदार उसके भय से कांपते थे, वाहर से आक्रमण करने का किसी शत्रु को साहस न होता था। प्रमुत्तसर का विशाल नगा उस समय की समृद्धि का प्रमाण है। कर्नेन में केलिन के शब्दों में सिखों के शासन-काल में खेती की दशा षण्डी थी। योग्य अफ़्तरों के खुनने का महाराजा में बड़ा भारी गुण था। वह उनका वरावर प्यान रराता था और वे भी उस पर सदा प्राण तक न्योदानर करने के लिए सैपार रहते थे। सिखों के साथ कुल रिपायत खनरक जाती था, परासन में खन्य किसी तरह का धार्य के परासन के बात्र था। उसका स्थाय खार खना था। उसका स्थाय स्वाह स्वाह कार वोग्य फ़्कीर खनीश्रीन था। वक मास्य प्रवीप्यान प्रसासन में बात्र था, राजा दीनानाथ अर्थसचिव था। वक्षम के दौरार सरदार भगानसिंह, सुचेतसिंह धीर गुलाविमेंह भी यड़े बड़े पर्दों पर काम करते थे। इस बदार नीति के कारण थन्य सम्प्रदाययांचे भी यसवा बहा आदर करते थे।

दसके यासन में बहुत से देश भी थे। महारामा रखाजीतसिंह में ये सब कमज़ीरियां थीं, जो उस समय के प्रायः सभी बड़े घड़े बादिमियों में गाई जाती थीं। पर तब भी यह मानना पड़ेगा कि वह धपने समय का बड़ा प्रतिमात्रााली शासक था। अंगरेज़ां से मित्रता रसना बसकी मुख्य नीति थी। इसी लिए मराडों का भी उसने साथ नहीं दिया। इस मित्रता का नो कुछ मन्तिम परिखाम हुया, उसे देखते हुए, वसकी तृरद्यांजा में सन्देह होता है। पर साथ श्री साथ यह भी प्यान रखना चाहिए कि जैसी कुछ स्थिति थी, वसमें घेगरेज़ों की प्रयक्त शक्ति को कुछ करना वने प्रसामध्य प्रतीत हो रहा था। देश का मधिष्य वससे दिए। न था। भारत के मक्ती में 'काल' धीर 'पीले' रंग का पर्य प्रतायों जाने पर वसने कह दिया था कि 'पूक दिन सब साल है। नावगा।" पंजाब की दुर्शा—स्वजीतिसिंह के मस्ते ही सारी शासन स्ववस्था विगढ़ गई। दरगर के बड़े बड़े सरदारों की, जो उसके सामने भव से कांवते थे, व्यवता स्वार्थ सिद्ध करने का श्रवसर मिल गया श्रोर सेना वेकाब, हो गई। भेजन राजा की योग्यता श्रीर शिक्ष पर निर्मर रहनेवाले राज्यों में यही बड़ा भारी दोप हो। उसके हटते ही यतन मारम्म हो जाता है। बराबर येसे ही राजा होते जायें, यह सम्भव नहीं है। एक हतिहासकार ने शैक जिदा है कि यदि मास्तवर्ष में श्रवसर सरीले हो यादवाह स्वासर शंसन करते, तो श्राज भी श्रीरोरंज वैसे हो न्यापारी बने होतो, जेसे कि वे तब थे।

साल भर के मोतर हो रखजीत सिंह के बेटे खड़सिंह चौर पोते नावनिहाल-सिंह का भी श्रम्त है। गया । नावनिहालसिंह दक्षा वीर युवक था । सेना पर भी उसका यहा प्रभाव था, श्रकुगान-युद्ध में वही सेनापति था। श्रेगरेजुरे की नीति की वह राव समस्ता था। इन दिनों दरशर में दो बड़े बड़े दल थे, एक श्रोर मुख्य सिन्धन-वालिया सरदार थे श्रीर दूसरी श्रीर जम्मू के ध्यान-सिंह, गुला असिंह तथा सुवेतसिंह तीना भाई थे। कुछ दिनो तक सङ्गसिंह की रानी चांदकॅनिर राज्य करती रही। बन्त में जम्मुवालों की विजय हुई थोर शेरसिंह, जो रणजीतसिंह का नूसरा लड़का साना जाता था, गही पर विस्लाया गया । इस समय राज्य की ऐसी शोचनीय दशा हो गई थी कि चँगरेजों से भी सहायत। मांगी गई, पर उन्होंने परस्पर की कलढ़ जारी रहने ही में धपना हित देखा की। रखजीतसिंह की मित्रता का कुछ भी ध्याब न करके, हमसेप करने से इनकार कर दिया । सन् १८८३ में खेरसिंह मार उाला गया चीर प्रधान सचित्र ध्यानसिंह का भी अन्त हो गया। यह प्रदूष सहस्वाकांची. माहसी, पेश्य, समसदार चीर नीतिनिषुण सचित्र था । सुचेतसिंह की भी मृत्य है। तीना भाइया में केंग्रल गुलावसिंह नाकी रह गया। इसी माल = वर्ष का यालक दिवीपसिंह गड़ी पर विटलाया गया धार उसकी माता रानी भिन्दन राज्य का काम दैखने लगी ।

कहन के लिए तो दिलीपसिंह चार उसके मरदार राज्य करते थे, पर पास्तव में मारी क्रक्ति सेना के हाथ में थी। रखनीतसिंह के बाद से इसकी

संख्या बहुत बढ़ मई थी। इसकी कृत्यू में रखने के लिए नावनिहालसिंह श्रीर शेरिसेंह के समय में सेनिकों का चेतन भी बहुत बढ़ा दिया गया था। अब कीई ऐसा योग्य सरदार न था. जिसकी श्राज्ञा का सारी सेना पालन करती। हर एक कम्पनी की श्रलग श्रलम पंचायतें बनी हुई थीं। पंचों का निर्वाचन सैनिक ही करते थे, इन्हीं पंचायतों द्वारा कुल सेना का शासन होताथा। कभी कभी यह सब दंवायते" एक साथ मिलकर परामर्श करती थीं थीर उनका निश्चय खालसाका निश्चय माना जाता था। इस संगठन से सेना की एकता. जो सफलता के लिए नितान्त चावरयक है, नष्ट हो गई थी धार कई पुक दल वन गये थे, जिन्हें सरदार लोग अपने अपने पत्त में मिलाने का प्रयत किया करते थे। ऐसी दशा में खालता की न तो कोई निश्चित नीति थी श्रीर न जटिल प्रभी पर पूरी तरह विचार ही होता था। परन्तु जी सरदार भपनी सनमानी करना चाहते थे, उनके मार्ग में इस सेना से बड़ी वाधा पड़ती थी। इन दिनों तेजसिंह प्रधान सेनापति या धार कृटिल लालसिंह वज़ीर था, जिसका महारानी पर बढ़ा प्रभाव था । गुलाबसि ह दर ही से यह सब दशा देख रहा था। परन्तु सेना के कारण इन तीनों की दाल न गलने पाती थी, इसी लिए किसी न किसी तरह सेना की शक्ति की नष्ट करके ये तीनों श्रपनी सनमानी करना चाहते थे।

सिर्सों का पहला युद्ध — सिर्का के यह दशा देखकर थंगरेज़ थननी सीमा पर बरावर सेना वड़ा रहे थे। हार्डिज के समय में इसकी संख्या लग्न भग ५५ इज़ार तक पहुँच गई। ज़ीराज़पुर में एक नई छावनी भी धना दी गई। धँगरेज़ों का कहना था कि यह सब तैयारी केवल अपनी रहा की रिष्ट से की जा रही थी। दूसरी और सिर्का के भय था कि उनके राज्य पर आक्रमण के लिए यह सब प्रवन्य हो। रहा था। इस भय के कई एक कारण भी थे। धँगरेज़ी राज्य के विस्तार का इतिहास उनसे छिपा व था। "आरम-रा" के अर्थ को भी वे अच्छो तरह समम्बन थे। खंगरेज़ों के व्यवहार से भी उनके इस भय की पुष्टि हो रही थी। अफ़्ग़ान-युद्ध में सहायता देने का वहला, ग्राहरुआ को पैरावर छीनने के लिए उस्साहत करने में दिया गया

या। सतल ज नदी के इस पार के इन्द्र राज्यों को श्रॅमरेज़ों ने अपने श्रापीन ज्ञान लिया था। इन्द्र सिल सैनिक लाहीर जाने के लिए फ़ीरोज़पुर के निकट सतल ज नदी पार करके श्रंमरेज़ी राज्य में आ गर्न थे। यह बिना श्राज्ञा के 'सीमीक्वेवन' समक्रकर उनपर गोली चलाने की श्राज्ञा दे दी गई थी। इसी रार रह इन्द्र सिवाही लुटेरों के पकड़ने के लिए सिन्य चले गर्व थे। इस पर सावसे निपयर ने उथर की सीमा पर सेना एकत्र करना आरम्भ कर दिया था। सिलों की यह मुलतान की तरफ़ से चड़ाई करने की चाल दिखलाई पड़ रही थी। 'इस परस्पर श्रंम श्राप्त की सीमा पर सेना एकत्र करना आरम्भ कर दिया था। सिलों की यह मुलतान की तरफ़ से चड़ाई करने की चाल दिखलाई पड़ रही थी। 'इस परस्पर श्रंम श्राप्त की स्थित में सेनसिंद, लालसिंद श्रीर गुलाविद्र के श्राप्त विस्ते करने का श्रम्बा श्रम सिलों के स्थाभाविक ग्राप्त है। इन दोनों को पूरी तरह बनेनित काले जब सेनिकों से स्थाभाविक ग्राप्त है। इन दोनों को पूरी तरह बनेनित काले जब सेनिकों से स्थाभाविक ग्राप्त है। इन दोनों को पूरी तरह बनेनित काले जब सेनिकों से स्थाभाविक श्रम से खालता पर कितियों का श्रमिकार सहन कर सर्वे ते ही श्रीर श्रमें श्रम खें क्या श्रम स्थाभाविक स्थाप साम स्थाप स्थाप

इस पर गरनैर-जनरल हार्डिज ने भी युद्ध की धोपणा कर दी थीर सन-सज नदी के इस पार के शक्यों को खंगरेज़ी राज्य में मिला सेने की श्राझा दे दी। सिल-इतिहास के लेलक किने चुन का कहना है कि सम्बिध की श्राती की सोच्यर युद्ध का मारम्थ पहले सिलां ने किया, इसमें कोई सन्देह नदीं। परन्तु साथ ही साथ यह भी मानना पट्टेग कि कई वर्षों से खँगरेज़ जिल नीति का खनुसरण कर रहे थे, उससे भी शानिन स्थापिन रहने की खिक सम्भावमा नहीं थी। इसलिय जन युद्ध के सम्बन्ध में, जिसकों वे मुख्य समम्मते थे, जिसकी ये प्रतीचा कर रहे थे बीर जिससे ने जानने थे कि उन्हीं की युद्धि होती, वे सर्थाप निदींप नहीं कहे जा सकते।

१ किनियम, दिख्ने ऑफ दि सिख, स० गैरेट, प्० १७५-८४।

२ वहाँ प्र० २८६ –८७।

मुदर्की श्रीर फीरोज़ज़हर—श्रंगरेज़ को इस समय तक सिसं की वीरता का पता न था। वे समसे बैठे थे कि बात की बात में वे उनको परास्त कर देंगे। यद्यपि युद्ध से श्रेंगरेज़ों ही की विजय हुई, पर बनका यह अम शीघ्र ही दूर हो गया । ताव १८ दिसम्बर की मुद्रुवी नामक स्थान पर पहली लड़।ई हुई। लालसिंह जो सेना का श्रध्यक्त बनकर श्राया था, द्यंगरेज़ों से पहले ही से मिला था। वह युद्ध के समय पर मैदान से हट गया। प्रधान सेनापति तेजसिंह की भी वही दशा थी। परिणान यह हुचा कि सिखों का मैदान छोड़ना पड़ा। ता॰ २१ दिसम्बर की फ़ीराज़शहर में दूसरी लड़ाई हुई। इसमें चॅगरेज़ों के छन्के छूट गरे। गोला बारूद समाप्त हो गई, वे फ़ीरोज़पुर की तरफ हटने ही वाले थे कि इतने में तेजसिंह स्वयं पीछे इट गया। इस जड़ाई में बहुत से थंगरेज़ अफ़-सर मारे गये, परन्तु सिख सेना फिर सतलज के उस पार चली गई। जनवरी सन् १८४६ में लुधियाना के निकट एक दल ने खीगरेजों पर फिर धाकमण किया। श्रांगरेज सिवाहियों ने इसकेर रोका श्रवश्य, पर वे इतने धरे हुए थे थीर उनका साहस इतना टूटा हुआ था कि वे पीछे हटने लगे। इतने पर भी सिखों ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि "वे विना ऐसे नेता के थे, जी धगरेजों की पराजित देखना चाहता हो।" इस श्रवसर पर बहुत सा ल्ट का माल सिखों के हाथ ग्राया श्रीर श्रेंगरेज़ों के बहुत से सिपाही भी गिरफ़्ता हए। इससे सिखां की हिम्मत वढ़ गई।

श्राणीवाला श्रीर सीचरावँ—इस समय एक गुलापिंह जम्मू से ही यह रंग देख रहा था। जब वह भी लाहीर धाकर सेवा के भीर षड़ावा देने लगा, पर स्वयं रखचेत्र में जोने का अवसर बड़ी चतुरता से टालता रहा। जनवरी तर् १ मण्ड के धान्य में सिल सेवा फिर सत्तव पर एक एके था गई, पर अलीवाल के युद्ध में इसकी फिर हारना पड़ा। इस पर गुलापिंह ने सिल्य की बातवीत प्रारम्भ कर ही थीर धारोज़ों से मिड़ने के लिए सेना के भी युर-पन कहा। परन्तु अब गवनेर-जनरल ने लाहोर पर विजय-पताक फहराना निरिचत कर लिया था, इसलिए यह सित्य सेना के तोड़ रेने की

शर्त चाहता था। यह वात भुलाविसिंह की शक्ति के बाहर थी। इसलिए उसकी राय से यह तय पाया कि "ऑगरेज़ सिख सेना पर श्राकमण करें। हार होने पर दरदार उसका साथ ख़ेड़ दें, सत्त्वज पर कोई शेक टोक न की जाय और विजेताओं के लिए राजधानी का सागे खुला ख़ेड़ दिया आय।" हित-हासकार किंचिम के शब्दों में "इस चतुर नीति श्रीर निर्वाजन विश्वासवात की बता में सेत्रसार्थ का यह हथां"।

लबने के लिए सेनिकों के हृदय में साहस था, श्रुवाकों में यल था, केवल एक नता की कमी थी, जो सबको जोश दिलाकर हर एक वास का टीक ठीक प्रवन्ध कर सकता। पहले ही बार में तेनसिंह भाग निकला, केवल वृद्ध स्वामिसेंह सेना की जलकारता हुआ स्वाचेत्र में बटा रहा, जहाँ लड़ते जहते वह मारा गया। मजबूर होकर सिल सेना थीड़े हटने जागी। उपर सल-लज नती का यांच इटा हुआ था, इस पर चहुत से सिपादी नदी में कृद पहें। ऐसी द्या में भी उप पर मोलावारी की गई। थोड़े ही समय में नदी रक्त से लाल हो गई पर पूछ सैनिक ने भी गरा की निवा नहीं मांगी। हस तरह सिस्तों का पहला युद्ध समास हुआ।। इसमें जितने धैंगरेज़ खफ़सर मारे गये, उतने किसी युद्ध में काम न आये थे।

लाहीर की सन्धि—व्यारेज़ी सेना ने सतलज नदी पार करके कस्र के किने पर प्रधिकार कर लिया। गुलावसिंह भी युवक दिनोप के साथ खेकर प्रा गया। जाहीर पहुँचकर ता० ६ मार्च की सन्धि हो गई। सतलज क्षेतर व्यात निदयो के यीच की भूमि सिखों से ले ली गई, डेड़ करोड़ रुपया दंड भी मौगा गया थोर सेना की संख्या घटा ही गई। युद्ध में जिन तोयों

र करियम, हिस्ट्री, पूर्व २०६। इस राष्ट्र बात को लिखने के कारण वर्तियम 'पोलिटिकल किमान' से इटा दिवा गया और पनान के मूपाल बदल दिवा गया। वह आठ वर्ष वक्त पनान स रहा आ, इन लडाइवों में भी मीजूद था। उसना कहना था कि मैंने पूरी बॉच करके ऐसा लिखा है।

से काम लिया गया था, वे भी छीन ली गईं। गुलावसिंह जम्मू दा स्वरंत्र महाराजा मान लिया गया। जालसिंह वज़ीर बनाया गया छीर साल भर



के लिए कुछ धँगरेज़ी सेना लाहो। में छोड़ दी गई। दंड का हरण वसूल न होने पर हज़ारा सीर काश्मीर के इलाक़े ले लिये गये धीर ३१ लाख रुपये में काश्मीर गुलाब-सिंह के हाथ बंच दिया गया। सम्बास यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि "प्रिटिश सरकार लाहे।र राज्य के शासन में किसी प्रकार का इस्तचेप न करेगी।"

बार्थिक तथा सैनिक कठिना-हुयें के कारण पंजाय का ग्रॅंगरेज़ी राज्य में सिखाया जाना उचित न समका गया । उस समय इसका राजनैतिक प्रभाव भी श्रव्हा नहीं

पदता, इसका भी ध्यान रखा गया। इसी खिए राज्य का बहुत सा भाग सेकर, सेना घटाकर और गुलाबिस है की स्वतंत्र बनाकर खालसा पंगु बना हिया गया। काश्मीर की भी रचा का कोई उपाय न था. रुपये की बड़ी ब्रावश्यकता थी, इसी खिए वह भी गुलायसिंह की दिया गया। इस मनेारम देश की इस तरह दे देने के लिए बाद में श्रमरेज़ों को यहा पछतावा हचा। वाश्मीर पर अधिकार करने में गुलायसिंह की कुछ कठिनाई हुई। कांगड़ा कीट भी बिना तोपों का भय दिखलाये हुए खाँगरेजों की न मिला। इसके लिए लालसिंह दोषी ठहराया गया । उसकी जागीर जीन ली गई थार वह केंद्र करके र्थंगरेज़ी राज्य में भेज दिया गया। विष्वासघात का यही पत होता है। तर॰ १६ दिसम्बर सन् १८४६ में लाहेर दरवार के वहने पर दूसरी

सिन्ध की गई। महारानी के सब शिकार छीन लिये गये श्रीर उसको देव लाख रूपया साल की पेंग्रन दी गई। लाहोर दरवार में श्रीरोज़ रेज़ी उँट रख दिया गया, जिसको "सब विभागों के संवालन करने के पूरे श्रीपेकार" दे दिये गये। उसकी निगरानी में काम करने के लिए ग्राठ सर-दारों की पुरू केंसिल बना दी गई। सुरूप सुक्य गर्मों में श्रीरोज़ी होना रख दी गई श्रीर उसके सुर्च के लिए दरवार से २२ लाख रुपया साल लेना निश्चित हुशा। दिलीपसिंह के याजिए होने तक शाठ वर्ष के लिए यह प्रयन्य किया गया। श्रीरोज़ों ने इस घात का विश्वत हिलाया कि वे राज्य में "शादित स्थापित रातने" का प्रयास करेंगे श्रीर "जनता के भावों तथा राष्ट्रीय संस्थाश्राँ" का याजा करेंगे श्रीर "जनता के भावों तथा राष्ट्रीय संस्थाश्राँ" का याजार स्थीं।

हार्डिज का शासन—खुद में लगे रहने पर भी हार्डिज ने शासन का प्रस्ता प्रयम्भ किया। वली के समय में रेल की पैभायण शुरू को गई प्रीर गगा-महर का काम ज़ोरों से चलाया गया। देवी राज्यें को सती-प्रधा यन्द करने के लिए कहा गया श्रीर जंगलियों में 'वरविल' रोकने का भी पूरा प्रम्म किया गया। त्वार को सार्वील मनाने का भी नियम बनाया गया। प्रचे कम करने के लिए सेता की संख्या भी कुछ घटा हो गई। सिस्तों पर विजय पाने के लिए बसको लार्ड की वापि ने गई। अनवरी मन् १ नधक में यह इंग्लेंड वापस चला गया। चलते समय बसका विश्वस सा कि 'सात वर्ष तक भारतवर्ष में फिर यन्दूक चलते निय समका वर्ष वर्ष भी कि प्रस्ता वर्ष ने सारवर्ष में फिर यन्दूक चलाने की सावस्वकता न पर्वशी।

## परिच्छेद १२

## साम्राज्य की पूर्ति

लाई दलहीज़ी—जनवरी सन् १८४८ म लाई उलहीजी गवनैर-जनरल होकर कलकत्ता पहुँचा। इस समय इसकी भवस्था केवल ११ वर्ष



पजाय में श्रशान्ति— लार्ड हार्डिज ने सर हेनरी लार्स उन्होंजो के लाहेर दरवार म रेजीईट बनाया

था। वह सिक्षा के साथ सहानुभूति रसता था और वको चतुरता से अपना काम निकालता था। उसके समय म प्रवा की दशा सुधारने का भी प्रवस किया गया था। सिक्षों के अभिमानी स्वभाव के वह सक्की तरह समस्ता या श्रीर सदा नीति से काम खेता था । स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण यह छुटी लेकर लाउँ हार्डिंज के साथ ही इँग्लैंड चला गया थार वसकी जगह पर करी रेज़ीडेंट चनाया गया । इसने सब बगह थगरेज़ थफ़तर भर दिये, जो हर एक काम में थपनी मनमानी करने लगे । कर्नल स्लीमैंन की भय था कि इसका परिणाम बही होगा, जो कागुल में हुआ था । परन्तु उसकी इस यात पर कुज भी ध्वान नहीं दिया गया । इस तरह के हस्केप से लिखों में बड़ा ध्वतनों पर से लिखों में बड़ा ध्वतनों पर से लिखों में बड़ा ध्वतनों पर से लिखों में वड़ा ध्वतनों पर से लिखों में वड़ा ध्वतनों पर से लिखों के वड़ा ध्वतनों के खान से प्रया किया। ध्वतने पर से लिखों के स्वतनों के खान से पर से लिखों के से क्षा के से पर से लिखों के ध्वतन हो हो से से से से की तरह में बढ़ा के से धालन करना हो गया। ये सब वार्ड सिखों के ध्वतन हो रही थीं धोर धीरे धीरे घरानित की श्वान सुलव रही थीं।

मुल्तान का विद्रोह—रचजीविद्यह के समय में साववमल मुल-तान का दीनान था। वसन महर्दे तोदवाकर वहां के बहुत से रेगिस्तान के। हरा भरा बना दिया था। वसके याद मुल्तराज दीवान बनाया गया। इस बनाय पर वससे पुरु करोड़ रचया नज़राना खोर हुन्छ विद्युक्त हिसाय माता गया। इन सय वातों से तंत धाकर मुल्तराज वयन यद से इस्तीमृत दे देने का विवार प्रकट किया। इस पर दो खेगरेज बफ्तरां के साथ पुरु सिर्दा सरदार नया दीवान बनाकर में जा बया। मृत्यराज ने मुल्तान वसके हयाले कर दिया, पर कुन्न सिपाई विगद गये खार वन्होंन खेगरेज बफ्तरां के। मार दाखा। मुल्तान की सेना घटा देन का नये दीवान की दुक्त हुन्या था। सिपाईयों के पिगदन का, बहुत सम्बद है, वहीं कारण वहां हो। प्रपत्ती पपत का कोई उपाय न देवकर खार सिपाईन के दावा में पढ़कर मृत्यराज ने भी विदेश कर दिया। " यदि खेगरेंगों सेना पहुँच जाती, तो यह विद्रोह शीप ही रान्स हो जाता, क्योंकि मुल्तराज के पास खिघर सेना न थी, पर ऐस्स

१ प सद पेपस, सन् १८४९, ४० ३०२ । २ ५३४ई, प इयर ऑन दि पत्रात फाटियर, जि० २, ४० ५१ ।

नहीं किया गया। कहा गया कि गरमी श्रीर वरसात में युद्ध हेड्ना शेक न होगा श्रीर इसके शान्त करने का भार खाहोर दरवार पर ही छोड़ दिया गया। सर हेनरी लार्रेंस की राय में ऐसा जान पड़ता था कि सरदी में लार्ड उस-होजी श्रपनी श्रप्यचता में भारी शिकार करने का निवार कर रहा था।

सिखों का दूसरा युद्ध---मूलराज की सहायता करने का श्रपाध सहारानी पर लगाया गया और वह पंजाब से हटाकर बनारस भेज दी गई। सब सिख उसको 'माता' करके मानते थे। श्रमियोग चलाकर उसका चप-राध सिद्ध नहीं किया गया। केवल रेज़ीडेंट के कहने ही पर वह पंजाय से निकाल दी गई । सप्रसिंह की लड़की से महाराजा दिलीपसिंह के विवाह की बातचीत थी, उसमें भी बहुत सी बढ़्च में डाली गई । इन सब बातों से सिखों में बड़ी उत्तेजना फैल गई। कर्नख स्वीमैन विखता है कि निस तरह पंजाय का शासन किया जा रहा था, उससे यही प्रतीत हो रहा था कि दिलीपसिंह की, बालिग होने पर, राज्य लीटालने का विचार नहीं था। मुखराज से मुखतान खेने के लिए दो अंगरेज़ अफ़सरों के भेजने से सिखों का यह सन्देह बीर भी पका हो गया। दूसरी बीर हज़ारा में छन्नसिंह की रहना मुश्किल कर दिया गया। कप्तान ऐवट उसके हर एक काम से वाधा द्वालता था। श्राञ्चा न मानने के कारख उसके तोपलाने का एक ग्रमरीकन श्रक सर सार डाला गया । रेज़ीडेंट की राय से इसमे खुत्रसिंह का कोई देश न था। । परन्त तब भी उसकी जागीर ज़ब्त करने का हुउस है। गया। इस पर उसका जहका शेरसिंह, जिसकी अध्यवता में सिख सेना मुत्तराज के पिरुड भेजी गई थी, विगढ़ गया। मुलतान की दुर्घटना का समाचार मिलते ही साई उलहोज़ी न आवेश में शाकर कह दिया था कि "बदि हमारे राज युद चाहते हैं, तो उन्हें शब्दी तरह युद्ध करना पढ़ेगा ।"

चिलियानवाला और गुजरात--येशवर के बावच से प्रफ़्ग़ा-निस्तान के प्रसार दोस्तमुहम्मद न भी सिस्तों का साथ देवा स्वीकार कर

१ पनान पेपूर्ध, सन् १८४९, ४० ३१६।

लिया। उसकी सहायवा से वृत्रसिंह षटक जीनकर लाहोर की तरफ वृत्र लगा। मुलतान से नेरिसंह भी उसी बोर बा रहा था। ऐसी दशा में शंग-रेज़ों ने मुखतान का घरा छोड़कर श्रेरसिंह का पीक्षा किया। ता० १३ जनवरी सन् १ म्हश्व के चिलियानवाला से दोनों सेनाओं का सामना हुआ। इसमें यहत से ध्यारेज ष्युक्तर मारे कये और उनकी चार तोएं छीन ती गाईं। विस्तां का भी बहुत बुक्तान हुचा, पर सन्त में दोनों दसों ने अपनी विजय मानी। स्वयं लार्ड उलहीज़ी की राय में श्रेगरेज़ों की विजय केख दिखलाने भर का थी, वास्तव में उनकी दशा यही बाक्क हो रही थी। इस युद्ध का समाचार दूँरलेंड वहुँचने पर लार्ड गफ़ को सेनायित के पद से हराने की धाझा दे दी गई। परन्तु नये सेनायित सिन्धवित्रयी सर चाहसे नेपियर के धाने के पहले ही ता० २१ फ़रवरी को गुजरात की लड़ाई में उसने सिलां का भ्रमत कर दिया।

मुतान इसके पहले ही शेवरेज़ों के हाथ में शा गया था, इस धवसर पर उनकी कुल सेना एकप्रित थी। वृत्रसिंह के शा जाने से सिख सेना की भी सच्या पढ़ गई थी। दोनों में धनासान युद्ध हुधा। कुछ़ काल तक वेदय गोलायारी हुईं। उलहोन्ती के शब्दों में सिख "सिंहों की तरह लाई" पर श्रन्त में श्रेगरेज़ी तेगों के सामने उनकी हार माननी पढ़ी। ता० १२ मार्च की गांजविंदी में सिख सरदारें ने हथियार दाल दिये। इस श्रवसर पर एक गुद्ध सरदार ने श्रांद्रों में श्रांद्र भरकर ठीक कहा कि "श्राज श्रवजीतिर्विंड मर गया।"

प्जाविषत्न-श्यास्त सन् १०४६ में ही इनहीं ने यह राय कृत्यम कर ली बी कि विना सिर्तों की शक्त नष्ट किये हुए थीर वंताय के जिटिश राज्य में मिलाये हुए, शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। उसका चित्र्यास था कि सिर्तों के साथ कभी मित्रता नहीं रह सकती। ईंग्लेंड सरकार का मत था कि पंताय की ''श्रापीनता पूरी होनी चाहिए, पर यहि

१ उलहीजो, प्रारवेट वेटसं, सक नेयर्ड, एक ४४ ।

सम्भव हो तो उसका नाम न होना चाहिए।" लार्ड उलहीज़ी की "देशी शासन के तत्त्व को खेदकर केवल जावा की रवा करना" पमन्द्र न था। पंजाब उसके हाथ में या गया था, यव वह उसको लोद न सकताथा। हेनरी लार्रेस इस ज्वरदस्ती के विरुद्ध था, पर उसकी कीन सुननेवाला था? ता० २१ मार्च को घोषणा निकल गई कि "पंजाब राज्य का यन्त हो गया, यह थीर थामे के लिए, महाराजा विलीपसिंह की कुल भूमि भारसवर्ष में विदिश साम्राज्य का एक भाग हो गई।"

विजीपिसिस इस समय भी महाराजा था । इस तरह की घोषणा का मवर्नर-जनरल को कोई व्यथिकार न था । इस कठिवाई को दूर करने के जिए एक सिन्धिपत्र पर ३९ वर्ष के बालक दिजीपिसिंह भीर कीसिल के सदर्खों के हस्ताचर करा जिले गये । इसके व्यवसार महाराजा ने वपने तथा प्रपने वारिसेर के पंताप्त राज्य पर सब व्यवकार बोह दिये र राज्य की जितनी सम्यविधी, वह सब जबाई के ज़र्न में ज़म्ब कर ली गई। सुप्रसिद्ध फोहनूर हीरा मी, जो लाई बलहोड़ों की राज में 'विजय का चिन्ह'' था, छीनकर दूर्जंड के राजसुक्त को सुरोमित करने के जिए, रानी विकटोरिया को भेज विदार गया।

पहले युद्ध के समय पर ही यदि एंजाब खेगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया होता, तो विरोप बायित नहीं की जा सकती थी, क्योंक कारया चाहे जो छुद्ध रहे हैं। पहले आक्रमेख सिलों ही ने किया था श्रीर युद्ध में उनकी एरी हार भी छुद्ध थी। परन्तु तब ऐसा नहीं किया गया। वलटे ला० 1६ दिसम्य सन् मिल्य के सिल्य में "महाराजा दिलीपसिंह की नाव्यालिगी में रण करि खीर छासन चलाने" का वचन दिया गया। ता० २० धामस तन् १८४० की घोषया में गवर्नर-जनरल लाउँ हार्डिज ने विश्वास दिलाया कि वह वालक दिलीप की "रहा और विश्वास के जिए पिता की तरह चिन्तिन" है। पंजाब राज्य की "दहता और वालिये यालिये" तथा 'महाराजा और वसके संत्रिये के मान" जा उसे वरायर प्यान है। इस तरह दिलीपसिंह की संस्चकता का भार महंच किया गया था। मुलाज बीर खुनसिंह के विदेशि खेमरोज़ों के ही उत्तिवत करने पर हुए थे। यदि ऐसा न भी हो, वब भी लाहोर दरवार घा उनसे

सम्बन्ध न मा धोर उसने उनके दुवाने का भी प्रयत्न किया था। संरचक की हैसियत से इन विद्रोहों को शान्त करना ब्रिटिश सरकार का कर्तैन्य था। धंगरेज़ी सेना के पंजाब वहुँचने पर ता० भ नवम्बर सन् १ मध्यम के घोषणा-पत्र में यह कहा भी गथा था कि "विद्रोहियों को दंउ देने" और लाहोर दरवार के "विद्रह सा उजाब उदानेवां को द्वादे" के लिए इस पंजाब मा मार्ग हैं। परमन्त सब भी धम्म में दिलीपसिंह निकाल दिया गया, उसके राज्य पर शर्भकार कर खिया गया। सड़तों तिखता है कि इस तरब स्वाय धीर कोटन्स कर कर स्विया गया थीर कोटन्स होरा धुने लिखता गया। सड़तों तिखता है कि इस तरब सब कुछ अपहरण करके दिखीपसिंह की "रवा" की गई। ध

कार्ड उत्तहीं की ने इस सम्बन्ध में श्रपनी नीति का वड़े जोरें। से समर्थन किया है। वह संचालकों की खिखता है कि जाहोर दरवार ने पिछली सन्धि की गर्ती का पालन नहीं किया था। सैनिक खर्च के लिए २२ जास रुपया साल तय हुआ था, जिसमें से ''एक रूपवा तक'' नहीं दिया चया था। विद्रोहों के दवाने का भी कोई प्रयत नहीं किया गया था। ये विद्रोह लाहोर दरवार के विरुद्ध न थे. पर वास्तव से बिटिश सरकार के विरुद्ध थे। ''ब्रिटिश शक्ति का नारा'' सिखों ने निश्चित कर खिया था। उनकी स्वतंत्रता से सारे देश के। भग था। ऐसी दशा में मैंन जे। कुछ किया, ''राज्य के प्रति ग्रापका करीन्य सममकर शुद्ध चित्त से किया।" उसके न्यायसंगत तथा श्रावश्यक होने में मुक्ते ज़रा भी सन्देह नहीं है । हवांस वेल की राय में यह समर्थन "नैतिक दृष्टि से तुद्छु" थार उस उदार राष्ट्र के बिए, जा "भारत तथा पूर्व के सामने ब्रादर्श रखने का दावा करता है, सर्वधा ब्रयोम्य है।" वसने समनाया सिद्ध किया है कि सैनिक खुर्च के हिसाय में १३४६६३७ रुपया जमा किया गया था। विद्रोहों में श्रविकांश सिप सरदार शामिल न थे और लाहोर दरवार ने यथाशक्ति उनके द्वाने का प्रयत्न किया था। श्रन्तिय सन्धिपत्र पर कैंसिल के मेम्बरों की दश धमकाकर इस्ताचर कराये

१ छडलो, मिटिय संदिया, वि०२, ५० १६६ ।

२ अर्नास्ड, डल्डी पीज ऐडार्मिनिस्ट्रेशन, जि॰ १, ए० २०५-९।

गये थे। लार्ड उन्होंज़ी का मुख्य उद्देश ब्रिटिश साम्राज्य की चृद्धि चीर पार्चिक लाभ था।

यालक दिलीपसिंह थपने कुटुन्यियों और देशवासिये। से घलग करके एक थेगरेज़ की निगरानी में फ़तहगढ़ में रख दिया गया, जिसका फल यह



कैदी मूलराज

हुआ कि यह थोर्ट ही समय में इंसाई हो यथा थेर हॅंग्लेंड चला मया। वहीं से वह फिर कमी स्ववेद्य न कीटने पाया। इँग्लेंड में उसके वद्यज्ञ ध्वम भी मीजुद है। धँगरेजों के खलाचार से पीड़ित हो-कर वसकी मात्रा चुनारावृद्ध भाग-कर नेपाल चली गई। वसका बहुत सा जेवर जन्म कर विया गया थीर पेंदान बन्द कर दी गई। दीवाब मूलराज को फीसी का हुस्म हुआ। बार्ड उल्लेखी उसका 'कालेपानी' भेजना चाहता या, निसका उसे 'भूष्यु से भी बढ़कर भव'' था। परन्तु गवर्नर-जनस्ल

की यह इच्छा पूर्व होने के पहले ही सूलराज का खन्त हो गया। फँगरेंग कैंदियों को सिल सरदारों के हाथ से बुडाना था, इसलिए पहले उनके साप द्या का यर्ताय करने का यचन दिया गया, यर जब छँगरेज कैंदी छूट धाये, तय

१ इबास बळ, ॲनबसेश्चन ऑफ दि पवाद ।

२ इस अलसर पर छाउ डकहीजो ने दिवीपसिंह को एक बारविन्न मेंट की, जिस पर छिला हुआ था कि इस पवित्र उन्ह में उसको ओ कुछ मिलेगा, वह दुनियाँ के राज्यों से कहीं बदकर है। दिलीपसिंह ऐंड दि पवन्मेंट, सन् १८८४, ६०८५।

सरदारों पर बहुत से अपराध जगाये गये और वे सबके सब इलाहाबाद भेज दिये गये। े इस तरह रखजीतसिंह के, जिसने अंगरेज़ों का बराबर साथ दिया था, राज्य और बंश का भारतवर्ष में अन्त हो गया।

न्या प्रवृन्थ — हेनरी लारेंस की बदार नीति से उल होज़ी चिड़ा हुया था। बीर यनुष्ठों के प्रति उसकी सहानुसृति उसहीज़ी को प्रसन्द न यी। इसी लिए पंजाब का सासन हेनरी लारेंस को न दिया गया। उसके लिए चार सहस्थे का एक बोर्ड बनाया गया, जिसके निरीचण का काम गर्नर-जनरल ने स्वयं अपने हाथ में रसा। सबसे पहले "हथियार द्योनकर नतता की युद्धप्रहील एवा दी गईं।" सालसा दल तोव दिया गया और बहुत से सिवाही, दूसरों की स्वतंत्रता अवहरण करने के लिए गराजी हेना में माती कर लिवी गये। विद्वाही नरदारों की जागीरें द्यान्य राग है नहें हर सहसे बुद्ध दिया गया। इन जागी हारा पताब राई के तीन ही वर्ष में यह कहने का प्रयास निला कि "हाल में निलाये हुए राज्य में जेसी पूर्ण शान्ति है, भारतवर्ष के छन्न किसी भाग में नहीं हैं।"

कुल पंताय बहुत से ज़िला में बांट विषा गया, जितमें खाररेज़ कमिश्नर रख्न दिये गये। इनमें बहुत से सैनिक कफ़सर वे। इनको न्याय के सब प्राधिकार दे दिये गये। कार दे दिये गये। यहां उपाल के क़ानून कायदे बारी नहीं किये गये। मित्रह टों को देश के टीति-रिवानों का प्यान रतकर न्याय करने की खतं-प्रता दे दी गई। बहुत में कर डठा दिये गये और रोती की वस्ति के लिए नहरों का प्रमन्य किया गया। न्यापार की ग्रीस भी प्यान दिया गया थोर कई एक सब्दें पनवाई गई। सन् १८८५ में विषाधिमार स्थित किया गया थीर प्रारम्भिक शिषा के लिए थोड़े से स्कूल खोले गये।

सन् १म२३ में बोर्ड तोड़ दिया गया श्रोर हेनरी लारेंस का भाई जान लारेंस, जो प्राय. लाई उलहीजी से सहमत रहता था, पंजाब का चीफ क्सि-श्वर बना दिया गया। ज्ञान्ति स्थापित रूपने के लिए १० इज़ार सेना रद हो गई। परिचमानर सीमा पर, जो श्रव सिन्ध नदी पार कर गई थी, रखा का पुरा प्रमन्ध कर दिया गया। लाई उलहीजी का यह "ध्यारा प्रान्त" था। इपमें उसने जुन-जुनकर योग्य श्रफ़सरों के झासन करने के लिए रखा था। इसमें सन्देह नहीं कि पंजाव में शान्ति स्थापित हो गई, खेती तथा ध्याशर की उग्रति हुई, ज्याय की दशा सुषर गई थार शिचा का प्रचार हुआ। वर साथ ही साथ उसका सचा जीवन नष्ट हो गया।

वर्मा का दूसरा युद्ध-पिढ्डली सन्ति से आवा दरवार में आरोज़ रेज़ीजेंट रखना निरिचत हुआ था बार वर्मी सरकार ने आरोज़ व्याशियों के सब तरह की सुविवाएँ रेने का भी वचन दिया था। परन्तु वहाँ रेज़ीजेंट की मनमानी न चल पाती थी, इसलिए सन् १ म०० के बाद से कोई रेज़ीजेंट नियुक्त नहीं किया गया था। अब रंगून से अंगरेज़ व्यापारियों पर अस्थाधार की यिकावर्ते आने लार्ग। अंगरेज़ों की ही प्रजा के आदिमियों हारा अभियात लाने पर रंगून के चीन मक्तर ने दो व्यापारी जहांज़ों के कक्षानों को कुछ दिन तक नियरानी में रक्तकर नन पर ह सी व्यथा बुरसाना कर दिया। वर्मी सरकार का बह बड़ा भारी अन्याय माना गया और हज़ार इरजाना चम्ह्यक करने के लिए तीन जांगी जहांज़ों के साथ बहांज़ी सेना का एक अफ़ता भेन दिया गया। यमां स्वतंत्र राज्य था, विटिश प्रजा की समियोग लाने पर ही कप्तानी को दंड दिया गया था, ससकीते से मामला तय हो सकता था, फिर जंगी अफ़तरों की, जो लार्जु बल्होज़ी के शब्दों में बातचीत ही में ''अफ़क'' उदते थे, भेजने की क्या आवस्वश्वता थी ?

श्रॅगरेज़ों के कहने पर वर्मी सरकार ने रंग्च के उस गवर्गर के, तिसने दंड दिया था, हटा दिया श्रीत एक नया गवर्गर भेजा। उससे भी प्रेंगरेज़ों की न पढ़ी। एक दिन यह सो रहा था, इसिक्ष इसके पहरेदारों ने प्रेंगरेज अफ़्सरों को मुलाकृत करन से ख़ुख काल के लिए थूप मे रोक किया। यह श्रूपमान श्रंगरेज़ श्रफुसर सहन न कर सके। उन्होंने वर्मी सरकार का एक श्रूपण पढ़िया थोत निर्देश के मार्ग को रोकने की भाषा है दी। यह मूख की गई, इसके उल्लेखनी ने भी मान है। पर तब भी उसने पर्मा राजा को एक बद्दा कहा पत्र लिख दिया, निस्तों बहुत सा हरजाना मांगा गया, माज़ी मांगने के लिए कहा गया श्रीर युद्ध की धमकी दी गई। 'वीड' त्राफ़ कंट्रोल' के सभापति की राव में भी पत्र की भाषा वदी तीव थी। पर डबर-हैं।बी का मत था कि हिन्दुस्तानी राजा और खासकर वर्मा के रासक सीधी सीधी बात से टीक नहीं रहते। 'है इस पत्र के उत्तर की बिना प्रतीचा किये हुए ही युद्ध करना निश्चित कर लिया गया।

-वर्माम युद्ध की कोई तैयारी न थी, यहाँ पहले ही से सब प्रबन्ध था। शत की बात में अगरेज़ी सेनाएँ वर्मा पहुँच गईं । सर्तवान पर अधिकार कर जिया गया. रंगुन का मन्दिर भी चीन जिया गया थोर ग्रंगरेज़ी क्षेता प्रेम तक पहुँच गई। वर्भी दरबार सन्धि करने के लिए राज़ी न था। इस पर कुल दिचियी यसी अर्थात् पीसू प्रान्त अंगरेज़ी राज्य में सिला लिया गया। इंग्लेंड-सरकार कल बर्मा के फिक मे थी, पर उलही बी की राप में इसके लिए समय नहीं श्राया था। इस प्रान्त के निकल जाने से अभिया के हाथ से समुद्र-तट जाता रहा, कुमारी अन्तरीप से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक यगाल की लाडी के कल तट पर केंगरेनो का श्रविकार हो गया। सन १८४२ के अन्त में लार्ड उलहोज़ी लिखता है कि ''केवल ईरवर जानता है कि युद्ध की प्रावश्यकता की दूर करने की मेरी कितनी प्रयक्त इच्छा थी।" परन्त घटनाओं से इसका समर्थन नहीं होता। डेंग्लेंड के लेकिप्रिय नेता काबदन ने इस युद्ध की पील शब्दी तरह खोली है। वसका पूछना था कि हो धॅगरेजों के घपसान के लिए युद्ध में भारत का खुज़ाना क्ये। लुटाया गया ? इससे भारत की निर्धन प्रजाका क्या लाभ हुआ। १ एक इज़ार रुपये से दस लाख तरु हरजाना मांगना कहाँ तक उचित था १ लाउँ उल्होजी का कहना था कि जब पीगू से बामदनी होने लगेगी, तब बिटिश राष्ट्र हम सब वाती का भल जायगा।

१ छीवार्नर, उठदैंग्गो, जि॰ १, ५० ४२१।

२ कावडन, हाऊ वासे आर गाट अप इन इंडिया ?

३ मार्शमैन, हिस्ट्रा ऑफ रार्डिया, जिं० ३, ५० ३७५।

पीमू की शासन—पनाय की तरह पीमू छीनने के। भी वाकावरा यानाने के लिए वर्मी दरनार से सिन्ध करने का प्रयत्न किया गया, पर सफलता म हुई। नमें राजदूत कलकता थाये। उनका कहना था कि विद शानित स्थापित करना है, तो जीता हुआ देश जीटा देना चाहिए। इसके उत्तर मे कहा गया कि "जन तक सूर्य में प्रकाश है ऐसा नहीं किया जायगा, युद्ध का दोग वर्मिया के मध्ये है।" ध्यारेजी दूत खादा भी भेने गये, पर कुछ तत्व न निकता। पुक्र लाभ खनस्य हुआ, दरनार की बहुत सी यातों का पता लग गया थार कई एक धम्मतर भी धपन पत्र में मिला लिये गये। रानू वीग्य की राजधानी यानाया गया थार यहा भी पंजाय की तरह आतन का प्रनत्य विद्या किया गया। चीगू पर अधिकार हो जाने से पूर्वीय देशों के लक्डी और चावल का यहुत सा व्यापार खारोजों के हाथ में सा गया। धर्मिय प्रविद्या के लक्डी और चावल का यहुत सा व्यापार खारोजों के हाथ में सा गया। इकेंतिया के तिकने, तार जाानं तथा सड्क यनवाने का प्रयन्य किया गया था बार डीट सिव्हा के लिए कुछ स्कूल भी रोत्र तथे।

देशी राज्यों का अपहरण—कार्ड आकर्लेड के समय मे ही हैं ग्लेंड के प्रसिद्ध राजभीतिकों ने यह निश्चित कर लिया था कि अवसर मिसने पर देशी राज्या को धीन कोन से चूकना न चाहिए। ' 'वार्ड आफ कर्नेल' के अथव ह हावहाउस ने उलहोजी को भी इस नीति का इवारर कर दिया था। ' इसी उद्देश्य से अथ यह दिखालों का अथल किया जा रहा था कि देशी राज्य। से भारत का नितना आहित हो रहा था। म्बय उलहोंडी का मत्य कि होंटे होटे राज्यों से भगदों हो की अथिक सम्भावना है। उनका अल्ड कर देन स सरकारी खाने की भी लास होता छीर उन राज्यों में भी एक ही हाँग की अथिक सम्भावना है। उनका अल्ड कर देन स सरकारी खाने की भी लास होता छीर उन राज्या में भी एक ही हाँग की शासकान-यवस्था हो जाया। ' सुमीन कोंसिल' के एक सेन्टर की राय थी कि विद्या साझान्य के बीच वीच म देशी

१ जान भिग्न, मेर्ग्वॉयर, ए० २७९ । वसु, जि० ५, ए० २१८ ।

२ लीवानेर, इलहीजा, जि० २, ५० १५०।

३ शडिया अहर डल्हीचा मेड कैनिंग, ए० २०।

राज्यें के होने से साधारण सुधार के कार्यों में बड़ी श्रद्धन पढ़ती है। ब्रिटिश भारत में जितना देश है, उस पर शासनाधिकार हो जाने ही में जनता का सबसे श्रधिक हित है। भीनापति नेपियर का कहना था कि एक भी देशी राजा को न छोड़ना चाहिए। र इस तरह देशी राज्यों के प्रति हँग्लेंड-सरकार, गावर्नर-जनरल थार उसके सलाइकारों की नीति निश्चित थी। इसकी काम में लाने के लिए एक विचित्र सिद्धान्त का सहारा लिया गया। प्रत्र न होने पर हिन्दुयों में गोद लेने की प्रधा है। राजाओं की इसके लिए, जिस शक्ति के वे अधीन होते थे, उसकी ब्राह्म खेनी पड़ती थी। यह एक साधारण नियम था । इसमें केाई विशेष अङ्चन न डाखी जाती यी चीर नज़राना लेकर यह थाला प्रायः सभी राजाश्रों की दे दी जाती थी । अप इसका यह शर्थ लगाया गया कि गोद लेने की आज़ा देना या न देना जिटिश सरकार की हच्छा पर निर्भर है। यदि कियी राजा के यह बाजा नहीं मिली है, तो उसके भरने पर उसका राज्य सरकार की सम्पत्ति है। उसने श्रीर किसी का हक नहीं है। एक साधारण नियम का यह मनमाना अर्थ था। यस्पई के तरकालीन गर्थनेर सर जार्ज क्लार्क की शय में मुसलमानें या मशरों के शासनकाल में कीई राज्य इस तरह उस्त नहीं किया गया था।

सन् १८२४ में ही संपालकों ने यह निश्चित कर लिया था कि नहाँ तक सम्भव हो मोद जेने की चाड़ा न देनी चाहिए। सन् १८४१ में निटिय सरकार ने भी यह मत स्थित कर लिया था कि ऐसे राज्य हाथ में चा जाने से होदेने न चाहिएँ। इसी के चानुसार के।लाश चीर मोड़जी की रियासने वहले ही ज़ब्द ही चुकी थीं। चब उन्होंड़ों ने वधीन सोचों के सरकार में इसके। चपना मुख्य सरहान्त मान लिया चीर कहें पुरु हिन्दू राज्यें को ज़ब्द कर लिया। बसकी राज्य में हिन्दू राज्यें की तीन भेविषयों थीं। एक तो म्यापीन राज्य, दूसरे ऐसे राज्य जो जिटिश सरकार के। मुख्य सम्भद या परान स्व

१ सनासा पेपमं, सन् १८४९, ४० ८५ ।

र इस, दल्हीओ (इलर्स ऑक इंडिया सिरींड) १० २०।

स्थान पर समसकर उसका प्रभुत्व स्वीकार करते ये और तीसरे वे राज्य जिनके। विटिश सरकार ने सनद देकर स्थापित किया था। उन्नहीज़ी का कहना पा कि पहली श्रेगी के राज्यों में गोद खेने के सम्बन्ध में किसी तरह का हसक्री नहीं किया जा सकता। दूसरी श्रेणी के राज्यों में गीद लेने की भाजा देने या न देने का सरकार की अधिकार है। परन्तु तीक्षरी श्रेणी के राज्यों मं गीद लेने की ग्राज़ा देना कभी भी उचित नहीं है। इस विभाग की लेकर यह कहा जाता है कि उलहीज़ी केवल निश्मित रूप में इस सिदान्त का प्रयोग करना चाहता था। सर्वया अधीन राज्यें की छीड़कर बड़े बड़े राज्यें पर उसकी दृष्टिन थी। पर वास्तव में बहु विभाग सनमाना था। भारत-वर्ष में कोई भी राज्य स्वतंत्र न वा, सभी पर यह सिद्धान्त लागू है। सकता था । सार्ड हार्डिज के समय में इन्दोर का भी, जिसकी गणना स्वतंत्र राज्यें। में थी. यह धमकी दी गई थी। करोखी का राजपुत राज्य किस भेगी में या. इस पर स्वयं उलहीज़ी थार इँग्लेंड-सरकार में ही मतभेद था। हिन्दू राज्ये। के हुद्द करने का यह अच्छा स्थाय मिल गया था। स्वाधीन, अधीन श्रीर मर्वया श्रशीन का भेद केवल दिखलाने भर की था। सर जान स्ट्रैबी की राय थी कि सभी देशी राज्यों के नष्ट हो जाने में केवल समय का प्रश्न था।

यह बात ठीरु है कि इस सिहान्त की लार्ड उलहीं जो ने निकासा था। उसके थाने के पहले ही यह निश्चित ही चुका था। उरन्तु तिस तरह उतके समय में इसका मयेगा किया गया, उसकी जिम्मेदारी से वह नहीं वथ सकता। यह केवल प्रपत्ने स्वामियों की प्राज्ञा ही का पालन न कर रहा या वरिक इसको विचत और आवश्यक समकता था। भारत के हतिहास में यह सिहान्त ' उपिट्न प्राप्त लेप्त' अर्थात 'च्यावसान के सिहान्त' के नाम गमिह ही। जो राज्य इस सिहान्त के भीतर नहीं आते थे, उनके ज़ल्त करने के विच प्राप्तत ठीक न होने का यहाना बना वनाया था। इनका शासन सुधारने के लिए जाई उनहीं जो स्वार न था। इनका शासन सुधारने के लिए जाई उनहीं की प्रप्त न था। इन्हान क्या स्वतन के रेज़ीडेंट वहीं की दूरिया सुधारने के लिए कहते कहते हैं हैं। स्वार्त के सिहा स्वार्त के सिहा हो। सिहा सुधारने के लिए कहते कहते हैं हो। यह सामे धान नहीं दिया। इन सामों की सुदेशा जारी रहाने में ही विदिश्व सरकार की

हित था। इसिबिए इनके सम्बन्ध में वह 'इस्तचेष न करने की नीति' का पका श्रमुदायी वन गया था। उसका स्पष्ट कहना था कि ''स्वतंत्र देशी राग्येरें के पुनस्तार'' का हमने थीड़ा नहीं उताबा है। है 'शेर्ड बॉफ कंट्रोल' के अध्यव लाई प्राटटन को पूरा विश्वास था कि "पीच मिनट" का भी समय मिलने पर उल्होंनी श्रम्भ थीड़ हैदायाद के सासने। का विश्वास था कि स्वास में। के सासने। को विश्वास था कि स्वास के सासने। को विश्वास साम्राज्य के कलकित कर रहे हैं, अन्त कर देगा।

सतिए।— लार्ड उलदीज़ों के भारतवर्ष पहुँचन के कुछ ही दिन याद, दिसम्बर सन् १८४० में 'बार्ड फांक कंट्रोल' की घोर से हाबहाउस उसकी सतारा के विषय में लिलता है कि "मैंने सुना है कि राजा का न्वास्थ्य बहुत खराब है। बहुत सम्भव है कि उसके राज्य के भारब का निर्माय हमें कि उसके राज्य के भारब का निर्माय हमें प्राप्त हों कराना पड़े। मेरी पड़ी राय है कि विना पुत्र के इस राजा के मरने पर गोद लेने की खाड़ा न दी जाव और यह छोटा राज्य विद्यार साम्राय पर तो हो लेने की खाड़ा न दी जाव और यह छोटा राज्य विद्यार साम्राय पर वेद सेरी अध्यवता में यह प्रश्व का विद्यार साम्राय हमें सिता तिया जाय। वह मेरी अध्यवता में यह प्रश्व का साम्राय के मरने पर वसका राज्य के लिया गया। मरते समय उसने तिस खड़के को गोद लिया था, उसका राज्य पर कोई अधिकार न माना गया। बार्ड उलदीज़ी लिखता है कि सन् १८१३ में इस राज्य की स्थापित करने की भन्ने ही खान-रावता हो हैं, पर चन कारकें का अप न होने से, इसके रखने की कोई जल्दन नहीं थी। यह 'विकास पड़त वरवाट हे जेर खानदनी भी यड़नेवाली' है। इसके ले लेने से हमारे सैनिक प्रवश्य तथा आसन में सुगमता हो जावारी थीर खानदनी भी यह जावारी।

सन् १=१६ में सतारा के राजा के साथ जो सन्धि हुई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया या कि उसके ''वारिसा तथा उत्तराधिकारिये'' का राज्य पर ''वरावर

१ प्रिविल, हिस्टी ऑफ टेकन, जि॰ २, ५० २०३।

२ लीवार्नर, डलहीसी बिठ २, ५० ३१५।

३ वही, ए० १५८।

कटजा" बना रहेगा। बम्बई के गवर्नर सर जार्ज क्लार्क का मत था कि ऐसी दशा से राज्य की जन्त करना किसी तरह उचित न था। रेज़ीडेंट फ़ेरे का कहना था कि किसी श्रदालत के सामने राजा के वारिस श्रदना हक साबित कर सकते थे। सतारा का शासन भी ऐसा हुरा न था। प्रतापसिंह के समय में तो राज्य की बड़ी श्रन्छी दशा थी। परन्त दो लाख पेडि साल की धासदनी के सामने इन सब बाता पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। धर्मांग्ड लिखता है कि सरकार के मध्ये पर कलक का यह ऐसा टीका लगा. जो कभी मिट नहां सकता।

नागपुर---विसम्बर सन् १८१३ में नागपुर के राजा की मृत्यु हो गई । उसमे भी कोई सन्तान न थी, इसलिए उसका भी राज्य ले लिया गया। नागपुर के राज्य का वही पद था, जो सिन्धिया त्रीर होत्तकर के राज्ये। का था। परन्त इसके उत्तर में कहा गया कि श्रणा साहव के भागने पर राज्य धगरेजों के हाथ मे था गया था थीर उन्होंने अपनी तरफ से राजा की गरी पर बिठलाया था । सन् १८२६ की सन्धि से राज्य ''विदिश सरकार की दया पर" निर्भर था थोर "महाराजा की मसनद जिसे चाहे देने" का उसे श्रि कार था। ऐसी दशा में नागपुर की भी गयाना सधीन राज्ये। मे थी। विधवा रानी ने एक बालक गीद जिया था, उसका कोई हक न माना गया। कहा राया कि पिछले राजा ने बड़ा घरपाचार किया था। यह ''त्याय की पेंचने-वाला. शराबी ग्रीर व्यसनीं" था, फिर ब्रिटिश सरकार की यह कैसे विश्वास हो सकता था कि नया राजा दली की नकृत नहीं करेगा ? नागपुर की प्रजा के दित की दृष्टि से सरकार इस श्रवसर की ब्रीड नहीं सकती।

वास्तव में मुख्य कारण, जेमा कि लीवार्नर ने लिखा है, नागपुर का भोगोलिक ग्रीर राजनैतिक महत्व या । उलहीज़ी का प्यान था कि इस राज्य को मिला लेने से द० हजार वर्ग मील भूमि पर श्रधिकार हो जापमा, ४० लाख रुपये साल की धामदनी बढ़ जायगी और इधर उधर का राज्य एक में मिल जायगा। इन्लकत्ता से बम्बई जाने के लिए मार्य भी साफ हो जायगा। इस तरह ''नागपुर पर अधिकार हो जाने से हमारी सैनिक शक्ति एक में मिल

जायगी, हमारे व्यापार का चेत्र बढ़ जावगा और हमारा शासन भी श्रम्ही तरह दढ़ हो जायगा 179 हॅंग्जेंड-सरकार का भी यही मत था थार उजहोज़ी के सरायर इसके सम्बन्ध में जिस्सा जा रहा था। राज्य का अन्त हो जाने पर दर-बार की सब सम्भित मोलाम कर दी गई। सर जान के का कहना है कि सामान जेने में रानियों के साथ बहुत ज्यादनी की गई। नीखाम की कुछ धामदनी से भेंतिला परिवार की रचा के जिए एक 'भेंसखाफंड' सोल दिया गया। इसमें सरकार की केई बरास्ता नहीं थी। इस सम्भित पर वो भेंसलां के कुटु-गियों का सब तरह से अध्वारकार ही था।

भेंसिला-भासन—तरकालीन थन्य राज्ये के यासन की तरह मोंसलाओं के यासन में भी बहुत से दोष थे। पर तब भी राज्य की दशा ऐसी शोचनीम न थी, जैसी कि यतलाई जाती है। यह बात रिच ड जेंकिंस के, जो बहुत दिनों तक नागपुर दरवार में रेज़ीडेंट रहा था, दिये हुए विवरण से रपष्ट है। वह जिल्ला है कि जाने जो भेंसिला के समय में भायांट उत्पाद ही कसी दिया जाता था। राज्य की ध्यामदनी खूब थी और प्रजा सुख से रहती थी। सेना और वड़े खफ़ सोरों का वेतन ठीक समय से विवा छुछ घयथे हुए दिया जाता था। राज्य की ध्यामदनी खूब थी और प्रजा सुख से रहती थी। सेना और वड़े खफ़ सोरों का वेतन ठीक समय से विवा छुछ घयथे हुए दिया जाता था। राज्य सम्बद्ध साम स्वा स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व से उत्पाद स्व स्व स्व से उत्पाद स्व स्व से उत्पाद सम स्व से प्रजा खीर रिया जाता था। राज्यों के समय से 'मज़मदार' था दीवान राज्य का सबसे मुख्य अफ़सर होता था। उसके फड़नवीस के हाथ में छुल हिसाव-किताय धीर दफ़्त रहता था। नगर के बड़े बड़े साहुकारी की भी दरवार में स्व में एक 'मगर-नायक' होता था, जो ज्यापार का निरीचण करता था थीर राज्य के विद शावर के स्व स्व स्व स्व स्व स्व से दिया था, जो स्व प्र से स्व स्व से स्व स्व से से एक 'मगर-नायक' होता था, जो ज्यापार का निरीचण करता था थीर राज्य के विद शावर होता था होने पर स्व का प्र स्व स्व स्व सा था थीर राज्य के विद शावर होता था। होता होने पर स्व का प्र स्व स्व स्व सा था।

यहां भी दिच्छा की तरह हर एक गांव में एक पटेल रहता था, जिसके नीचे गांव के श्रान्य कर्मचारी काम करते थे। लगान के श्रातिरिक्त भी बहुत

१ लोबार्नर, दलहौत्री, जि०२, पृ०१७८-७९।

से कर लिये जाते थे। पटेलों पर निगरानी स्लाने के लिए मुबेदार लीग दीरा करते थे। पटेलों के न्याय खीर पुलिस के भी कुछ खिरार रहते थे। दीपाणी मामले पचायतों द्वारा तय किये जाते थे। पंचों को जुनमें में जाति-पीति का भेद न माना जाता था। प्राय: वेगर्य खीर प्रतिष्ठित लोग ही जुने जाते थे। यही यही पंचायतों में कुल कार्यवादी लिती जाती थी। मानाहों का बहु प्यान रखा जाता था खीर किसी प्रकार का हस्त्रेष न देने पाता था। जीजवारी भी मानाहों का बहु प्यान रखा जाता था खीर किसी प्रकार का हस्त्रेष न देने पाता था। जीजवारी भी मानाहों होती थी। लिये खीर बाहणों की प्राय- प्रयोज राजदरवार में होती थी। लिये खीर बाहणों हो प्राय- पंड नहीं दिया जाता था। सन् १७६२ तक राज्य की शब्दा दिया पी। विलेख की मराठा-सुद्ध के बाद से कुछ ज्ञावावार खबरय प्रारम्भ हो गया था।

हर एक ज़िले में वहां के लिए काफ़ी क्पवा बनता था। नागपुर में तुमाई का ग्रन्छा काम होता था। यगाल के दँग के दौरिया भीर चारलाने यनाये जाते थे । सन् १८०३ में राघीजी ने बहुत से जुलाहों की ज़ैनाबाद थीर वरहानपुर से लाकर बसाया था। सबसे श्रधिक खादी बनती थी, जी तस्यू, कृतात श्रीर साधारण श्रादमिया के पहनने के काम में श्राती भी। यारह भाने से खेकर तीन रुपये तक का एक धान विकता था। सन् १८०३ तक यह खादी बरार हे।कर बम्बई श्रीर श्ररय तक जाती थी। घे।तियां, साही, लुंगी थीर रमाल भी बहुत बनते थे। सन् १८१७ से कपड़े का बनना मन्दा पड़ गया। सेनाओं के तोड़ देन से कपडे की रापत कम है। गई। साल में १४ साध्य रुपये का कपड़ा केवल पूना जाता था। पेशवा का दरपार नष्ट है। जाने से यह बन्द है। गया, पर तब भी याजीसव के खर्च के लिए कपड़ा यसवर पिट्ट जाता रहा। हंडी-वर्चे का काम मारवाड़ियों के हाथ में था, जो जैकिस के शर्मी में "बड़े बुद्धिमान्, व्यापारचतुर थार ईमानदार होते हैं।" श्रिषा का प्रचार वाहायो। में श्रीयक था। गुलामी की कम चाल थी। हर एक चीज़ का भाव सला था। धी रुपये का तीन चार सेर, थाटा ३७ सेर थीर चावल २४ सेर विकता था। पदि सन् १८२७ तक, जब का यह विवरण है, ऐसी दसा थी, ते। फिर

१ जॉदिस,रिपोर्ट ऑन दि टेरीयेरीच ऑफ दि राजा ऑफ नागपुर, सन् १८२७।

पबीस ही वर्ष में कीन सा श्रीर क्यें।ऐसा परिवर्तन हो गया, जिसके कारण उत्त-है।जी का प्रजा पर दया करके नागपुर कम्पनी के राज्य में मिला जेना पढ़ा ?

नागपुर की गई-बीती श्रवस्था में भी श्रन्तिम रेज़ीडेंट मैसेट की मानना पड़ा है कि शासन के सिदान्त चाहे जो कुछ हों, राज्य की दशा श्रन्छी थी। पर रिचर्ड टेम्पल भी, जो बाद को चीफ़ किमझर हुझा, विराता है कि भीसता घराने के मराहा राजायों द्वारा नागपुर के शासन के बारे में मेरा श्रन्छा ख़याल है। उसमें कहें एक श्रन्छी वार्ते थीं। र

भार्मी-यह मराठों के श्रधीन वी श्रीर यहाँ का शासक पेरावा का सूर्येदार कहलाता था। सन् १८३७ में पेशवा का राज्य नष्ट हीने पर सुवेदार रामचन्द्रराव ने ब्रिटिश सरकार की श्रधीनता स्वीकार वर जी। सन् । प्रदेश में उसके। राजा को उपाधि दी गई। सन् १=३४ में उसकी मृत्यु होने पर उसका चचा गडी पर विठला दिया गया। जिस लड़के की उसने गोद लिया था. उसका हक न माना गया। कारण यह था कि गही के लिए चार हकदार लड-भिड़ रहे थे। गाँद लेने के सम्यन्थ में भी वहता का सन्देह था। इसी लिए जो सबसे येग्य सममा गया श्रोह जिसका पत्र सबसे प्रवल था, वही गद्दी का ऋधिकारी मान लिया गया। सन् १८५३ मे जो राजा मर गया, उसके भी कोई सन्तान नहीं थी। मरने के एक दिन पहले उसने एक यालक को गोद लिया था। लार्ड उलहीजी ने उसकी नहीं माना धोर रानी की पेंशन देकर मांसी का राज्य जुन्त कर लिया गया। उलहै।जी का कहना था कि भासी तीसरे दर्जे का राज्य था। दत्तक पुत्र का श्रधिकार न मानने का सन् १८३४ का प्रमाण माजद था बीर वहाँ के राजा किसी योग्य न थे। इस सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना भावश्यक हे कि कांसी चेगरेजों की दी हुई जागीर मा थी। उम पर रामचन्द्रराव सथा उसके "वारिसा" का चिधकार उन्हान "सदा के लिए" मान लिवा था। सन् १८३४ में गोद लेन ना प्रधिकार था पा नहीं,

१ बरार पेपर्स, सन् १८५४, ५० २६।

र भिटिश ऐंड नेटिंग सिस्टन्स, सन् १८६८, १० ६९।

. इस पर कोई विचार नहीं किया गया था। जिसका पर सबसे प्रवत था, वही राजा मान खिया गया था । वहा के शासन से प्रजा सन्तुष्ट थी । राज्य का काम चलाने के लिए रानी "सर्वया योग्य" थी। परन्तु क्रांसी का राज्य ''ब्रिटिश ज़िलों के बीच में'' था, इसलिए डलहीज़ी की राय में उस पर प्रधिकार कर लेना ही "नीतियुक्त" था।

निजाम और वरार—सहायक सेना के श्रतिरिक्त निज़ाम की ४० लाख रुपया साल के ख़र्च से एक दूसरी सेना रखनी पढ़ती थी, इसका उरलेख किया जा चुका है। किसी सन्धि के अनुसार शान्ति के समय में इस सेना का रखना आवश्यक नथा। पर तय भी यह सेवा तोड्रो न जाती थी। इसका परियाम यह हो रहा था कि निज्ञाम पर सरकारी क्र्ज़ वह रहा था। लाई हेस्टिंग्ज़ के शब्दों में "बह सेना, जो वेतन देता था, उसकी अपेदा ग्रुपनी थी।" रेज़ीडेंट फ्रेज़र की राय में, इस सेना का रखना "ग्रुपने जिए वैसा ही लज्जाजनक था, जैसा कि निज़ास के लिए हानिकारक।" रेज़ीडेंट लो हुसको "निष्दुरता" समझता था, जिसके कारण विज्ञाम का एजाना खाली हो रहा था। उसका कहना था कि जिस सेना का गर्ने हम बरावर २८ वर्ष से के रहे हैं, किसी सन्ति के अनुसार, उसका विज्ञाम से "एक काया" भी लेवे का ''हमें अधिकार नहीं है।'' सन् १८१८ में डलहीज़ी ने भी सीमार किया कि इस मामले में ब्रिटिश सरकार निरोप नहीं है।

इतने पर भी यह सेना घटाई नहीं गई। उलटे कुल कुई, जो बढ़ते पढ़ते ६५ लाख तक पहुँच गया था, फ़ौरन खदा करने के खिए निज़ाम की बड़ी तीप्र भापा में लिखा गया श्रीर कहा गया कि भारत-सरकार की 'शाकि तुम्हें तब चाहे पददक्षित कर सकती है"। वेचारे निज्ञाम न श्रपने अवाहरात गिरबी रखकर जैसे तैसे पहली किस्त खदा की । बाकी जवाइरात की वह एक पैंक में, जो इसी के लिए कायम किया गया या, यन्धक रखकर ४० लास रुपया देना चाहता था, पर गवनर-जनरल की खाला से वह वेंक तोड़ दिया गया।

१ मार्टिन, इडियन एम्पायर, जि० २, ५० ५६-५७ । र ग्रिविल, हिस्टी ऑफ दि देवन, जि० २, ५० १९५-९७।

ग्रावकारी के हिसाब मे निज़ास का ४० लाख रूपया थंगरेज़ों के पास निकलता
था। यह भी मुजरा नहीं दिया गया धीर निज़ास से कुल रुपये की
थदाई के लिए राज्य का कुल भाग दे देने के लिए कहा गया। गयर्नरजनरल की इस ज्यादती के कारण रेज़ीडेंट मेज़ार का रहना मुश्किल हो
गया। निज़ास थीर उसके बजीर के आनाकानी करने पर सेनिक यल के
प्रवेगा की धमकी दी गई और सन् १८४३ में एक सन्धियत्र पर, जिसके
थानुसार यरार थंगरेज़ों के पास बन्धक रख दिया गया, निज़ास के हस्तावर
करा लिये गये।

दलही जी की राय में निज़ास के साथ यही ''इन्सला थीर न हाता'' का व्यवहार किया गया। इस सम्भन्य में विविध सरकार की ''ईमानवारी'' मेर ''ज़मता'' में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। इस प्रक्रम से 'दीई प्राफ छंट्रोल' के प्रव्यक्ष चार्ट्स बुद को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमी राय में यदि होई भूल हुई तो इतनी ही कि निजास को कुल हिसाब समकान श्रीर यस्त वापस कर देने का वचन ने दिया गया। वसर कई की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह निजास के फिर कभी वापस न किया गया। वसरा छोर की लेने के सम्भन्न में एक थारेज ने ठीक कहा था कि ''इन दिनो स्थाद के कान में इई हैंसी थी।''

श्रविष राज्य का श्रम्त— मुहम्मदयकों के मरने पर उसके खड़कें श्रमजद्रयकों ने पाँच वर्ष तक राज्य किया। उसमें श्रासन की विरोध बेग्यता न भी, पर तम भी ०० हजार रचवा सात्त के सुर्वे से रेज़ीड्रंट की निगरानी में सीमा पर की पुलिस ठीक की गई। सिस्-पुद के समय पर उसने भी सिटिंग सरकार की बड़ी सहायता की ' इसके बाद सन् १-४० में वाजिट्रं सरकार पर योग से सामा की किया ना में किया है। सिस्-पुद के समय पर उसने भी सिटिंग सरकार की बड़ी सहायता की ' इसके बाद सन् १-४० में लिए उसके। ची वर्षे में शासन ठीक करने के लिए उसके। चेतावनी दी गई। इस पर सन् १-४५ में रेज़िंडेंट तथा पश्चिमोजर प्रान्त के लिए टॉट-गवर्नर की राग से श्रवय के इस सहरी ज़िलों में निटिंग शासन-

१ प्रिविल, हिस्ट्री ऑफ़ दि ढेकन, जि० २, ५० २०६-२१।

र लीवानर, नि॰ २, पृ० १३२।

इन दिनों ''हृदप करने की प्रवृत्ति''या दिखलाना बहुत बांक्षित नहीं जान पड़ता है। इसलिए ''श्रपनी जागीर'' पर खषिकार करने के लिए में तैयार नहीं हूँ। १ इन वाक्यों से अवध के प्रति गर्वनर-जनरल तथा इँग्लैंड-सरकार के जो भाव थे, स्पष्ट हैं। उसके ज़ब्द करने में कमी केवल दे। बातों की थी। एक तो बहाना और दूसरे इँग्लैंड की जनता का समर्थन।

सद् १८१३ में कम्पनी के शासन की जांच समाप्त हो गई थीर उसकी नया श्राज्ञापग्र मिल गया । इसलिए इँग्लेंड के लोकमत का श्राधिक भय न रहा, अब केवल बहाने की बात रह गई। शासन ठीक न है।ने का बहाना वना वनाया था। इसके लिए खबध के शासकों की प्रत्येक गवर्नर-जनरल बराबर चेतावनी देता या रहा था। हाल ही में रेज़ीडेंट स्लीमैन का दीरा समाप्त हुन्ना था । प्रजा कैसी पीड़ित थी, उस पर कैसे कैसे अत्याचार है। रहे थे. इसका उसने जे। वर्णन किया था, उससे बढ़कर घवध के शासन की तीय प्रालीचना क्या है। सकती थी ? यदि वासव में वे सब वाते ठीक थीं, तो भी यह प्रश्न होता है कि उन सबको दूर करने का नवा एक माग्र उपाय श्रवण को ग्रेगरेज़ी राज्य में मिला लेना ही था ? स्वयं स्लीमेन इसकी मानने के लिए तैयार न था। उसकी राय में शासन का भार पुरु थोर्ड के हाथ में दे देने से काम चल सकता था। इसमें शाह के। भी शापति नहीं थी। सर हेनरी लारेंस का भी ऐसा ही मत था। उसका कहना था कि शासन के दोगा को दूर करने की "धीपात्र हमारे हाथ में है।" बदि "कोई शपना धन नष्ट करता है, या प्रजा की पीड़ा पहुँचाता है, तो भी उसकी लूट लेने का हमें प्रधिकार नहीं है। उसका धन विना श्रपनी जेश मे रखे हुए इस प्रजा की रचा थीर सहायता कर सकते हैं। यदि हमें श्रवध की चिन्ता है, ते। जहाँ तक सम्भन है। शासन वहाँ के निवासियों ही के हाथ में दोड़ देना चाहिए श्रीर वहां का एक रुपया भी कम्पनी के खुज़ाने मे न खेबा चाहिए।?

१ टांबानंर, उन्होंनो, जि॰ २, ५० ३१६।

२ देनरी ठारेंस, ऐसल, ए० १०९–३२।

सन् १८३७ की सन्धि से उलहीज़ी ऐसा प्रयन्थ कर सकता था। परन्तु इसके श्रनुसार चादशाह की सारा हिसाव समकाना पड़ता थीर शासन टीक ही जाने पर श्रवध वापस कर देना पड़ता । शायद इसी लिए उसका कहना था कि إ यह सन्धि रह है। गई। इसकी संचालकों ने मंजूर नहीं किया था, यह वात ठीक है। परन्तु अवध के बादशाह की इसकी सूचना कभी नहीं दी गई थी। बाद में लार्ड हार्डिज ने इसी सन्धि पर ज़ोर दिया था। ऐसी दशा में यह सन्धि रह नहीं मानी जा सकती थी। । परन्तु उलहीज़ी का उद्देश्य ही दूसरा था। इसी लिए वह सन् १८०१ की सन्धि पर जोर दे रहा था, जिसमें नवाय की यह यचन दिया गया था कि श्रवध का 'शासन उसके श्रकुसरों द्वारा होगा।" उलहीज़ी का कहना था कि ऐसी दशा में हस्तचेप कैसे किया जा सकता था १ पर वास्तव में श्रवध में कई एक शंगरेज़ श्रकुसर इस समय भी काम कर रहेथे। हेनरी जारेंस जिखता है कि छोटी छोटी बातो में बरावर हस्तचेप किया जाता था, पर जय कोई महत्त्व का प्रश्न चा जाता था, तब घवरय हाथ खींच लिया जाता था। अवध की दशा विगड़ने देने ही में ब्रिटिश सरकार का काम यनता था, इसी लिए उसके सुधारने की कोई चंद्रा नहीं की जा रही थी। केयल धमकियां दी जा रही थीं।

गावर्गर-जनस्त की ज्यादती के कारण स्वीमेन को लखन क द्वोदना पदा। वसका कहना था कि उन्हों जो थार वसके सलाहकार इन दिनों ध्वय को ध्वंगरेज़ी राज्य में मिला लेने के पच में हैं, जिसका परिवास यह होगा कि वहीं सच्य तथा उन श्रेणी के लेगा नह हो नावंगे। उन भी रण करना हमारा कर्तन्य होना व्याहिए। ऐसा न करने का परिवास हमारे ही लिए सर्यकर होगा। ''हज्य करने की नीति' से देशनासियों में भय के भाव दिखनाई दे रहे हैं। आन्दोलनकारियों के लिए यह प्रवश्च अवसर मिल रहा है। में सन्धियों का पूर्व स्व पेतन चाहता हूँ। चाहता है। में सन्धियों का पूर्व स्व पेतन चाहता हूँ। चाहता है वे काले सुख्यालों से की गई हों या गोरे सुख्यालों से। ध्वया को

१ डकॉयटी इन फ्लेस्टिसिस, ५० १९२-९९।

ज़टत करने का हमें केहिं श्रधिकार नहीं है। ऐसा करना " ''वेईमानी श्रीर लज्जा'' की बात होगी। यदि हम प्रजा के वरावर कसते जायंगे, तो उस पर जैसा कुछ शासन हो रहा है, उससे अच्छा न होगा।' "यदि हम श्रवध या उसके किसी भी भाग को दीन जेंगे, तो भारतवर्ष में हमारे नाम पर, जिसका मूल्य दर्जनों थावध से श्रधिक है, धवना लगेगा।'''

परन्तु उत्तरों जी की राय निश्चित थी। उसने एक चास साद शबी थी। पेंग्रन स्तीकार करके कुल छासन चँगरेज़ों के हाथ में दे देने के लिए वह वाजिद्यक्ती से प्रस्ताव करना चाहता था । उसने सोचा था कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर खिया गया, तब स्रो कोई बात ही नहीं है। पर यदि ऐसा न किया गया तो वह प्रवध के साथ सब सम्बन्ध तोड़ देगा बीर वहाँ से सेना तथा अफसरों की हटा लेगा। इसका परिचान यह होगा कि श्रवध भर में उपव्रव मच जायगा थीर खंगरेकों से चेद-छाद होने लगेगी। तय फिर व्यवध पर व्याजमण करके भी बसकी छीन लेगे में किसी के। व्यापत्ति न ष्टोगी।<sup>३</sup> उसका कहना था कि सन् १≕०१ की सन्धि के अनुसार श्रवध के गासन में कोई सुधार नहीं किया गया था। इसकिए उसके साथ सम्बन्ध तोड देने में कोई दोप नथा। उस सन्धि पर व्यधिक जोर देने का यही मुख्य कारण था। नाम मात्र के शासकों की मानने से कोई लाभ नहीं है, यह लाई उलहीज़ी का सिद्धाम्त था। पर अब यह खर्ब इससे इट रहा था। अगरेज इतिहासकारों का कहना है कि इसी से अवध के शाही घरात के प्रति दसकी सहानुभृति प्रकट हो रही है। परन्तु वासाव में यह केवल एक "बहाना" बुँद रहा था। यदि सपमुच उसकी सहानुभूति हाती, तो स्लीमेन तथा हेनरी लारेंस की राय मानकर केवल शासन-व्यवस्था ठी कर दी गई होती धार धना की बामदनी करपनी की जैव में न रखी जाती।

१ रहाँमैन, अवध, जि॰ १, भूमिका, पृ० २१-२०।

र वहां, जि॰ २, ५० ३७९।

**३ लीपानंर, बलहीची, पृ० ३२३**।

इस चाल के चलने का काम नये रेजीडेंट धारट्म की सीपा गया। ख़पके चुपके सत्र सैनिक प्रवन्ध कर विया गया, हजुशान गड़ी के तपहन की शान्त करने के बहाने सेना एकत कर ली गई थीर श्रधिकार मिल जान पर कें।न कें।न श्राप्तसर कहाँ रहेगा, यह सब भी तब कर लिया गया। इतन ही में इँग्लेंड से भी जैसा उचित जान पड़े वैसा करने के लिए मजूरी आ गई। अय किसी श्रकार की बाधा न रही। फरवरी यन १८१६ में, सैनिक यल प्रयोग करने की धमकी देने पर भी वाजिदश्रली शाह ने श्रप्रान-जनक सन्धि पर हस्ताचर करने से इनकार कर दिया । इस पर एक धेापणा द्वारा ययच यंगरेजी राज्य में मिला लिया गया थोर वाजिदश्रली शाह की पेंग्रन दे दी गई। थोचे दिने। बाद वह कलकत्ता भेज निया गया। इस तरह अवध धँगरेजों के हाथ में या गया। जार्ड उजहीजी अपनी दायरी म जिलता है कि अवध के ऐसे शासन की, जिससे करे।डॉ चादमियों की पीडा पहुँच रही थी, कुछ काल ऋषिक बनाये रखने में सहायना देने से है वर धोर मनुष्य की दृष्टि में मिटिश सरकार देापी उहराई जाती। इस भाव की हृद्य में लेकर श्रीर परम शक्तिशाली ईरवर की श्रतुकश्या पर विश्वास रखकर मेंन इस कर्तव्य की, बडे सीच विचार तथा सहानुभूति, परन्तु शान्ति ग्रीर जिना किसी सन्देह के साथ किया।

नवादी शासन—शुनाव ौला के समय में देश की जैसी कुछ द्राग थी, दिखलाई जा खुकी है। आस कुरोला के समय से श्रॅंगरेजों का इसकेंग्र बढ़ने लगा, बैसे ही दशा भी विगवन लगी। सन् १७५६ में इसकें बारेन हेरिटंडन ने भी माना है। सादवश्वली के समय में दशा फिर कुछ सुवरी। सन् १५५४ में लार्ड हेरिट ज़ गाओ उड़ीन को विश्यास दिलात है कि खेती की यरखी दशा, जनसंख्या की खुदि और प्रमा का "सुल नया श्राम" देखकर वहा सन्तेष हो हिंद और प्रमा का "सुल नया आराम" देखकर वहा सन्तेष हो हिंदी। सन् १५२५ में हेबर निस्ता है कि स्वयं की आवादी और खेती की अच्छो दशा देखकर

१ हटर, दछहीजा ( रूलस ऑफ शंदिया सिरीज ) ५० १७६।

आरचर्य्य हे। रहा था। सन् १८३६ म आक्बेंड सुहम्मदश्रली राह को लिएता हे कि "जब से आप गही पर बेठे हैं, पिछली दशा की देखते हुए राज्य म बहुत कुंझ सुधार हुआ हे।" सर हेनरी लारेंस का कहना है कि यत्य के शासकों स जैसी कुंद्र भाशा थी, उसस वे कहीं अन्द्रेथ। बे कभी कभी कुर श्रवस्य पर कुठे कभी नहीं हुए।

'हज़ा तहसील' की खोडकर अवध का राज्य बहुत से इलाकों थीर चकतो में वॅटा हुआ था। यहाँ के तालु केदार थोर जमी-दार बहुत कुछ इवत्रथ थे । वे प्राय जापस से लहा काते थे बोर सब तरह से बाती रियासने यदान का प्रयत्न किया करते थे । उनसे सरकारी मालगुजारी वसूल करना मुश्किल हा जाता था। परन्तु प्रजा के साथ इनम से बहुता का व्यवहार प्रच्या था । इसके स्लीमैन ने भी माना है । शाहगत के विपय म यह जिलता है कि यहां 'कारतकार धनी तथा सन्तुष्ट हैं।" उनकी कभी धीला नहा दिया जाता है। चोर, डाकू, उद्वड पडोसी बोर सबसे अधिक 'शाही फोज' से उनकी रचा की जाती है। माबा म शब्दे शब्दे किसाना का बसान का प्रयत्न किया जाता है। हर एक गांव स भोपड़ा के सामन फुलवाड़ी है। देश एक ''हरा-भरा वरीच।'' सा जान पढता है। सरहही कगडे पटवारी आर कानुनगों की सहायता 🗷 पचायते। द्वारा निस्टा लिये जाते हैं । छोटे बडे सभी किसाना की जा वचन दिया जाता है, उसका जमीन्दार पालन करते ह चौर फिलान भी घरना लगान बराबर देते हैं। दुर्भिंच या किसी घापत्ति के समय म बनके साथ गास दिवायत की जाती है। इस तरह नवाथी शासन ठीक म हान पर भी श्रवब के कई भागा म प्रजा का पालन होता था।

सन् १८३१ म यात्रा करनवाली एक महिला लिखती है कि ध्रवप की प्रजा निटिश शासन के सुख म माग लेन के लिए कियी तरह रात्री नहा है। कम्पनी के राज्य म रहनवाली से ध्रवध निवासी कहीं ध्रधिक धना, मीटे धार

१ देवर, बर्मल, जि० २, ए० ४९। २ रलमैन, अवध, जि० १, ए० १५०-५८।

प्रसम्भिक्त हे । ६ स्लीमैन विस्ता है कि सम् १८०१ में स्वयं का जो भाग ले लिया गया था, उसमें ज़मीन्दार थोर रहेंसे की श्रेषी नह कर दी गई थी। उनकी यामदनी का बहुत सा हिस्सा हर नये बन्दोबस्त में ले लिया जाता था। या स्थायार, मारपीट थार लड़ाई-मज़ है होने पर भी ख़ब्बनिवासी धारोजी जिले में रहम पसन्द न करते थे। हमारी खदालतों के क़ानून क़ायदी, नगाए करनेवालों के ''वमन्ड थोर वेपरवाहीं' तथा वकीलों के ''वालव थार गुस्तालीं' से वहुत उसने हो । १७ एडवड्र स विस्ता है कि ''वालव धार गुस्ताली' से पन्ति हो भी गुस्त हमें प्रथम किया वह प्रमी, भाषाद चीर स्थापारी देन था। इन वातो में हमारे सामाव के वहुत से भागों से उसने प्रकार विस्ता वह प्रमी, भाषाद चीर स्थापारी देन था। इन वातो में हमारे सामाव

यदि श्रवध म जीवन श्रीर सम्पत्ति सुरिवित न होने तथा शासको है श्रद्धाचार के सम्यन्ध में जो कुढ़ लिखा गया है, उसमें श्रधिकाश सत्य भी हैं। तो वसके जिए खँगरेज ही श्रिष्ठ जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। सेना उनके हाथ में थी, वे शासन की हर एक धात में हस्तवेष करते थे। देश-रचा की जिम्मेदारी से श्रद्धा होकर भेगा-विज्ञास में समय विज्ञाना नवायों के लिए स्वामाधिक था। यदि ये कभी सुध्यार की चेश भी करते थे, तो उसमें भी श्रद्धामें डाली जाती थी। हेनरी जारेंस की राय में जैसी कुछ ज्यस्था थें ससमे कोई वज़ीर स्थान स्वामी श्रीर रेजीडेंट को एक साथ प्रसन्त न रव सकता था श्रीर ऐसे रेजीडेंट का मिलना मुश्कित था, जो केवल "प्रजा श्रीर राजा के हित" का प्यान रसकर विश्वक हस्तवेष से श्रपने की श्रद्धा रखता। इसी जिए सासन में बड़ी याधाएँ पहुती थी।

मुगल वादशाह—जार्ड उत्तहोत्ती की शय में नाम मात्र के नगर थार राजायों के रखन की कोई बावरवकता जा थी। सब राफि एंग्किर बड़े बड़े नाम देना उनकी हँसी उदाना था। इनमें सबसे मुख्य दिख्ती का

१ मिसत फेन पार्क, वाटरिंग्म आफ ए पिछश्रिम । २ स्टामैन, अवर्ष, जिं० १, ए० १६८ ६९ ।

इ महबद्देस, देनरी लारेंस, जि॰ २, ९० २८० ।

बादशाह था। लार्ड उलहीज़ी वहादुरशाह के सरने के बाद से तेमूर के घराने से सम्राट् की उपाधि की हटा देना चाहता था। परन्तु उपकी इस वात की

स्वालकों ने स्वीकार नहीं किया।
यहादुरशाह अवनी ख़ेटी वेगम
जीनतमहत्त के लाहके के उत्तरापिकारी बराना चाहता या।
परन्तु उलहीज़ी ने एक वढ़े अदके
को उत्तराधिकारी मान क्रिया और
दससे यह बादा करा लिया कि
यहादुरशाह के मरने पर दिक्लो
का नहल जाली कर दिया
गायगा। रसल लिखता है कि
साही परांन के लेगा नज़रबन्द
रखे जा रहे थे। न उनकी पूरी
जीर न उन्हें सरकारी भीकरियाँ



जीनतमहस्र

ही दी जाती भी। उनके लिव् "दिचत महस्वाहांचा" का दर्घांजा यन्द् या। ऐसी दशा में जब डनका समय "आलस्य, नीचता तथा भोगा-विज्ञास" में ध्यतीत होता था, तब उनकी निन्दा की जाती थी और यह दिखलाया जाता था कि वे कितने पतित हैं।

स्त्रस्य नवात् श्रीर् राजा—कर्नाटक के नवाय का राज्य पहले ही हीन लिया गया था। सन् १०२१ में सुहम्मदगीस के मरने पर बसके उसराधिकारी की नवाब की बचाचिन नहीं दी गई धार पँचन भी पदा दी गई। कहा गया कि सन् १००१ की सन्धि तक्कानीन बचान के साध स्वित्मत सन्धि थी। उससे बसके बचराधिकारियों का केंद्र उक्लेप्स न था। यदि ऐसा ही था तो उसके बाद दो और नवाब क्यों माने गये ? इसके उत्तर से कहा

१ रसल, माई डायरी इन इडिया, १८५८-५९ जि॰ २, पृ० ५१।

गया कि तय वात दूसरी थी, यब उस नीति से काम खेने की आवर्यकता न थी। इन दिनो नवाब के वंशन 'अकांट के शाहज़ादे' कहलाते हैं। सन् १ ५५५ में तंजोर के राजा सिवाजी की मृत्यु हो गई। उसमें केवल दो लड़ कियों थाँ। उसका कोई चारिस न माना गया, पंगन वन्द कर दी गई थार सुद्धम्य के गुग़ारा का अवन्य कर दिवा गया। रानिये के साथ प्रच्या व्यवहार नहीं किया गया, उनकी निजी सम्यक्ति भी छीन ली गई, परन्तु यह उत्तरोज़ी के चले जाने के बाद की यात है। तजीर के राजाओं ने इस्तिजियत मन्यो का अच्छा संम्रह किया था। यह तंजोर में पय भी मेंगुद है। सन् १ ५५१ में पेशवा बाजीराय के मरने पर, उसकी न लाख एपये साल की जो पेशन दी जाती थी, वन्द कर दी गई थीर नाना साहय के, जिसे उसने गोद जिया था, केवल बिट्टर की जागीर दी गई। कहा गया कि पेंगन व्यक्तिगत थी, इसके अतिरिक्त वातीराय बहुत सा पन छोड़ गया है। नाना साहय ने एक प्रार्थनापत्र इंग्लंड भेजा, जिसमें उसने दिएखाया कि पर पेंगन राज्य छीनने के बदले में दी गई थी। चन एक प्र हो जाने से पेंगन का हकू नहीं मारा जाता। पर वहा से भी कोरा जवाव मिला।

कावुल और किलात—पिंधमेलर सीमा की रचा करने के लिए अक्तानिस्तान के अमीर दोक्कमुहम्मद से मिम्रता की सन्धि कर ली गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के राज्य में हस्तवेष न करने का यचन दिया। विशेषिक्ता की तरफ़ से किसी के बातमाय का भय न रहे, इसलिए किलात के 'खान' से भी सन्धि की गई। इस सिन्ध से आपरेंगों की विशेषिक्ता में सेना सन्धि क्यापार करने के अधिकार मिला गये। उस तरफ़ तूर-पाट से राज करने के लिए किलात के 'खान' और उसके उसलिफ हारिय हम रहने के अधिकार मिला गये। उस तरफ़ तूर-पाट से राज करने के लिए किलात के 'खान' और उसके उसलिफ हारिये। का रक्ष हमार क्यंचे साल की सहायवा देन का भी वचन दिया गया।

शासनप्रवन्ध--- उन्नहीज़ी के समय में भारतवर्ष का बहुत सा भाग श्रारंजी राज्य में मिल गया, इसलिए श्रव शासनप्रजन्य में कुछ परिवर्तन

१ लीवानेर, उलहीजी, जिंव २, ५० १४१ ।

करना श्रावस्यक क्षेत्राया। इस समय तक वयाल का शासन गवर्नर-जनरल के हाथ ही मे था, परन्तु उसका काम यधिक वढ जान के कारण सन् १८६६ में बताल प्रान्त के लिए एक श्रला लेफ्ट्रिट-गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। धंताय, वसी, श्राय धंतर नायपुर विलक्ष्ण स्वतान प्रान्त नहीं बनाये गये। इनमें चीत्र क्षित्र स्व दिये गये जो गवर्नर-जनरल के श्रधीन थे। ये प्रान्त हाल ही में लिये गये थे। इनके शासन के लिए ऐसे श्रासन की हाल ही में लिये गये थे। इनके शासन के लिए ऐसे श्रासन की स्व एसे श्रासन की मी न हो स्वारण का बाम भी श्रीक्रता थीर सुगमता से नियदता जाय। इसी जिए यहा यगाल के सब कानून-कृत्यदे नहीं चलाये गये। जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में, जो 'जिस्पुटी क्रिमश्रर' कहलाने लगे, न्याय, युल्तिस भीर माल के सब कानून-कृत्यदे नहीं चलाये गये। जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में, जो 'जिस्पुटी क्रिमश्रर' कहलाने लगे, न्याय, युल्तिस भीर माल के सब काम भी गी

थमाल की खपेचा नथे प्रान्ता में सेना का रखना खपिक खायश्यक समस्ता गया। उत्तरी भारत में मेरठ में सेना की मुख्य जायनी बनाई गई। पनार में पूक खला सेना रखी गई और गोरपोर की भी कई पृक्ष परटमें बनाई गई। इस समय उत्तरी भारत में खपिक निवारानी रूपन की प्रायश्यकता थी, इसलिए शिमला में भारत-सरकार के रहने का प्रश्च किया गया।

श्रार॰ ) थीर 'वस्यई बढ़ीदा सेंट्रल इंडिया' ( बी॰ बी॰ सी॰ श्राई॰ ) रेलवे कम्पनियाँ भी स्थापित हो गईं ।

सेना की सुविधा के श्रांतिरिक रेलों के चलाने में उलहीज़ों को हुँ रलेंड के व्यापार का भी ध्यान था। वह जिस्ताता है कि इँग्लेंड के रहें की वड़ी स्वाधस्यकता है। भारतवर्ष में वह धन्छे किस्स की और स्मृथ पेदा होती है! यदि समुद्र के वन्द्रस्माहों तक इसके पहुँचाने का प्रवन्ध किया जा सके, तो इँग्लेंड की यह धावस्यकता हुए है। सकती है। साथ ही साथ यह भी स्मृथ कि होते से भारतवर्ष के दूर दूर के खानों में बूरेंग की बनी हुई चीज़ों की खपत बड़ जावनी। इस तह सैनिक सुविधा श्रीर हूँग्लेंड की चानों हो साथ सातवर्ष के वह तह सैनिक सुविधा श्रीर हूँग्लेंड की चानों की खपत बड़ जावनी। इस तह सैनिक सुविधा श्रीर हूँग्लेंड की चानों की खपत बड़ जावनी।

तार्—इसी वहरव से तारों का भी प्रवन्ध किया गया। सन् १८५२ में फलकत्ता के निकट पहला तार लगाया गया। भारतवर्ष में तार लगाया सहज काम न था। यह विकट जंगल, नही, नाने और पहाड़ों के होने से तार के लम्भों के गाइने में बड़ी मुश्किलें पहती था। यन्दर तार तोइ उालते पे और जंगली जानवर लम्भों के गिरा देते थे। उलहीज़ी के समय में बहे परिश्रम के साथ यह काम पूरा किया गया। सिपाड़ीविद्रोह के समय गतार औरांज़ों के बड़े काम आवा। उप अर में समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान की पहुँच जाता था, सिपाड़ी मुँह वाकते रह जाते थे। लाई उल हीज़ी के भारतवर्ष में भगरेज़ी सामायर के "कोहे की परित्यों और तारों से कहां" प्रदेश में हैं है। सामायर यह की सित्र होते से हारा भारतवर्ष में सामायर यह कारों आदाना से सित्र होते के साम यह विकार है। तो ले सीत्र वहां ही होता मारतवर्ष में से सामायर यह की सित्र श्रम की सित्र होते से हाथ में है।

हाफ्त---इलहीलों के पहले उत्क का कोई ठीक प्रबन्ध न था। स्वान की दूरी और पत्र के यज़न के हिसाब से महसूल लिया जाता था। पत्र रेने पर बाकिया महसूल वसूल करता था, जिसमें बड़े सगड़े होते थे। गांवों में ते। पत्र

१ हटर, वलहौंची, ( रूलर्स जॉफ शब्देया सिरोज ) १० १८४।

कमी पहुँचते ही न थे। लार्ड उलहोजी ने जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया और सन् १=१३ से आये तीले के वज़न का आया आना महसूत सारे भारतवर्ष के लिए निजित कर दिया। महसूल वसूल करने के कमाश्रें से बचने के लिए टिक्ट चला दी गईं। लार्ड उलहोज़ी के समय मे ही साढ़े सात सी के लगभग डाकख़ाने खोत गये। रेल, तार और डाफ से आगो चलकर जनता को भी चहुत लाभ हुआ। समय तथा दूरी की पिडनाइयाँ जाती रहीं थीर भारत थीरे थीरे एकता की श्रीर बड़ने लगा।

नहर द्वीर सहक्तें— माम की नहर, जो यहुत दिनों से खुर रही थी, लार्ड उलदीज़ी के समय मे पूरी हो गई। उससे उत्तरी भारत में सिंचाई के नित् सुविधा हो गई। उंजाब में भी बारी दोखाय गईर से यहुत लाभ हुष्मा। दिख्या में गोदाबरी के वाली से भी खेती को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न किया गया। कई एक सद्दर्भें बनवाई गई और ऐसे कार्यों की देग्द-भात के लिए 'पंटितक वस्तं दिश्रदेंमंट' कायम किया गया।

विक्षा और ज्यापार—स्व चार्ल्स बुद की सलाह से अप देशी आपाओं पर अधिक होर दिवा जाने लगा। गाँवा की पाठग्रालाओं और मकतमें की सरकारी सहायता देने और उनके निरोच्य करने का प्रथम किया गया। यहे यहे गाँवों से प्रारंगिक स्कूल और जिलों में हाई एक्ल सीले गये। तीनो प्रान्तों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी कुछ प्रवन्ध किया गया। बार्ज उलहीज़ी के समय में भारत में अंगरेज़ों का व्यापार भी बहुत यह गया। मन् १९५६ में देश से जितनी दुई बाहर जाती थी, सन् १९५६ में दससे दुगुनी से भी अधिक जोने लगी। गुरुवा तिगुना जाने लगा थाए सुती पद्मा प्रया छन्य विवादनी चीजों का स्थाना हुगने से भी अधिक हो गया। इस च्यापार की बुद्धि से समस्त की लाभ की अधेषा हानि ही अधिक होने लगी।

करूपनी का अन्तिम अज्ञापत्र—सन् १८२३ में कल्पनी के आज्ञा-पत्र के सम्पन्ध में पार्वामेट ने फिर कानून पास किया। भारत का शासन

१ इटा, उल्होजी, पृ० १९६।

नाम मात्र के लिए इस समय भी कम्पनी के हाथ मे था। इसमें केई परिवर्तन नहीं किया गया, केवल इस बार कोई श्रविध निश्चित नहीं की गई। गयनेर-जनरल की 'लेजिस्लेटिय कोसिल' ( व्यवस्थापक सभा ) के मेम्मों की संस्था बढ़ा दी गई। इसमें यम्बई, मदरास खीर परिचमेतर प्रान्त से भी एक एक मेम्बर लिया गया। इस तरह पडले-पहल इसके। केवल बगाल प्रान्त की प्रयेश भारत साम्राज्य की केंसिल यनाने का प्रयत्न किया गया। बाई जनहीं की इसमें एक हिन्दुस्तानी मेम्बर भी रखना चाहता था, परनी इसकें किया ने इसकें स्विक ये पार्लोमेंट की नकृत की लाती थी। यह बात इसलेज-सरकार की एसन्द न थी। सर बात्से उड़ इसके। 'भारतवर्ष की पार्लोमेंट की मात्रवर्ष में महाने विकार न किया। इस कोसिल में पार्लोमेंट की

डराहे शि की चरित्र—सार्च सन् १ स-१६ में बलहोजी वापत चला गया। यह बड़ा परिश्रमी गवर्नर-जनरल था। सनेरे नी बजे से लेकर पांच वजे ह्याम तक घरावर दिमागी काम किया करता था। इंग्लंड से थाने पर ही उसका स्वास्थ्य ख़राब था, असरवर्ष में खिक परिश्रम करने से वह श्रीर भी विगड़ गया। उसके एक मिन ने हुंसी में लिखा था कि स्सा के जार श्रीर खलहीज़ी ये ही वो स्वेय्हाचारी सामक वाकी रह ये थे। १ इसमें यहत छुद स्थायता थी। वह जो राय कृषम कर लेता था, उसमें किसी की व मुनता था। हैनदी लारेंस थोर स्वीमेंन ऐसे खनुअवी बज़ुकरों की राय का भी वस पर छुष्ठ प्रभाव न पढ़ता था। सेनावित चाहते नेपियर से तो वरानर स्वास्था हुवा करता था। उसने स्वय माना है कि वह दूसरों के साथ मिलकर काम न भर सकता था। वह प्राय. कही थोर कभी कभी थानुवित आपा का प्रयोग कर बैडता था। दूसरों के सम्मान श्रीर प्रविप्त का वसकी बहुत कम प्यान रहता था। तिसरी वजह से, जिनका उससे मतभेद होता था, वे श्रीर भी चसन्तुर रहते थे। धर्माच्या हो रोग में उसने थानुकिक सारत की बींव डाल ही। हरर बा मत है कि उसने साहाज्य थोर देश के। एक बना दिया। यह पाहे जो छुए हो, देशी

१ उल्हीची, प्राश्वेट लेटर्स, ५० ५९ ।



नरेशों के प्रति उसकी नीति थार ब्यवहार की प्रश्नंसा नहीं की जा सकती । थारो चलकर यह नीति भारत-सरकार को छोडनी ही पड़ी । असके लोकोपयोगी

कार्यों से सम्बन्ध में यह प्यान रखना चाहिए कि उनमें से बहुवों की योजना उसके आने के पहले ही तियार हो जुकी थी, उसने उनकी पूरा अवश्य कर दिया। तिस काम की वह दाय में लेता था, उसकी करके होएता था, यह उसमें वड़ा भारी गुढ़ था। साउँ उनकी जो के ले कुछ किया, यह पपने देवा के किए किया। उसकी सेवा में वह थपने जीवन का भी गुच्छ सममता। था। जिस साम्राज्य की लाउँ नकाइव ने नींव डाली थी, जिसकी चारेन हेरिटंग्ल ने रह बनावा था, पेखेन्जी तथा लाउँ हेरिटंग्ल के समय में जिसकी खिंड हुई थी, लाउँ डलडीलों ने उसकी पूरा कर दिया।

## परिच्छेद १३

## कम्पनी का श्रन्त

लार्ड केनिंग-फरवरी सन् १८१६ में डलहोजी की जगह पर लार्ड कैनिंग भारतवर्षं का गवर्नर जनरल होकर खावा। इसका पिता इँग्लैंड का प्रधान सचिव रह चुका था। वह स्वय भी बहुत दिना तक पार्लीमेंट



था। इँग्लैंड से चलते समय उसका कहना था कि भारतवर्प का धाकास स्वच्छ धीर शान्त दिखलाई दे रहा है, पर कोन जानता है कि बादल का एक छ्रेाटा सा दुकदा, बढ़ते बढ़ते सारे चाकाश की घेरकर हम किसी दिन नष्ट कर दे १ उसका यह भय सच निकला। इसके थान के साल ही भर बाद भारत के राजनैतिक गगन मडल में घोर

श्रशान्ति के काले काले बादल छा गये आर कुछ काल के लिए भारतवर्ष म

ग्रगरेजों का रहना सदिग्ध हो गया । राजनैतिक अशान्ति—बार्ड डबहोजो की नीति से देशी राज्यों म बद्दा थस-तोप फेल रहा था। जिस दय से एक एक करके राज्य छीन जा रहे थे, उसे देखते हुए सबके चिन्ता है। रही थी। अवध की दशा देखकर, तिसने सदा धारोज़ों का साथ दिया था, यह धारणा हो रही थी कि किसी राज्य का यचना सम्भन नहीं है। सबको यह भय हो रहा था कि किसी न किसी यहाने से धीरे धीरे सभी राज्य के जिये जायेंगे। मराठों में पैरावा का प्रमत हो ही जुका था, सतारा खार नागपुर लेकर रियानी थीर में में परावा के धरान भी नष्ट कर दिवे गये थे। स्थानीतिसह का राज्य तो जद से ही उलाइ दिया गया था। सुस्तमानों में सुहम्मद्वला के घराओं के कर्नाटक के नवाब कहलाने तक की अञ्चमति नहीं ही गई थी, निजाम से घरार होन जिया गया था था खार कर तो तो एक-दम से ही धरन कर दिया गया था खार खान कर तो एक दम से ही धरन कर दिया गया था और खब्य के राज्य का तो एक-दम से ही धरन कर दिया गया था थी। विकली में पूढ़ सुगुल सजाट बहादुरशाह को छपने पूर्वजों के महलों में भी रहना सुरिकल हो गया था।

जिस इंग से यह नीति काम में लाई जा रही थी, उससे ब्रह्मात कोर भी यह रही थी। इन राजाओं तथा नवावों के धानूपण, जवाहरात, हाथी कोर घोड़े वाज़ारों में नीलाम किये जा रहे थे। रानिये और वेगमा की दुरी द्वा थी। सत्तार, कर्नोटक तथा स्वच्छ और नाना सावच के दूत हुँ रेंजंड तक दौड़ रहे थे, पर कहीं किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस तरह निराग होकर हुगमें से कुछ लोगा चदका लेने का धवसर ताक रहे थे।

सामाजिक परिवर्तन — कई एक देशी राज्ये के नष्ट हो जाने से सामाज में भी यहा परिवर्तन हो रहा था। बहुत से बडे बडे थादमी बेकार धूम रहें थे। भारतेलों के यहां उनके लिए नीकरियों का दर्बाजा वन्द था। प्रस्ता खीर स्विपाहियों की तो कुछ यिनती ही न थी, इनके लिए कहीं भी ठिकाना में या। नये वन्देशिक में प्राचीन बडे बडे यरानों का कुछ भी प्यान नहीं किया जा रहा था। वसाल में वेटिंक के समय से ही 'लास्त्रिएन' जायदादों जुक्त हो रही थीं। वस्त्रेह में सनदों की जींच करने के लिए 'इनाम कसीरान' वैठा हुआ था, जो छोटी बड़ी मिलाकर २० हनार जायदादों खीर नागीरों को जुन्त कर खुका था। अवच में तालुक्तरों के स्विप्त में यही व्यवहार किया जा रहा था। यह वाल में एंद उनका पुरुतों से प्रिकेशर चला था रहा था, विक्ती सनद या और कोई ऐसे ही सब्ल न होने के कारण, हीने जा रहे थे।

दीवानी धदालतों की डिकिया से जायदारें नीखाम हो रही थीं थीर जमीन्दार तबाह है। रहे थे।

खेगरेज़ी खोर हिन्दुस्तानिये का सामाजिक सम्यन्ध टूट रहा था, दोना एक दूसरे से श्रवण हो रहे थे। धंगरेज़ हिन्दुस्तानिये को धसम्य धार हिन्दु-स्तानी थेगरेज़ों के। खपने पर्म का विरोधी समक रहे थे। दोगों की यहुत सी वाते एक दूसरे की समक में न था रही थीं और न उनके सममने का कोई प्रयन्त ही किया जा रहा था। विज्ञा से यह मेदमाव तूर नहीं सहाया। दिवा से यह मेदमाव तूर नहीं सहाया। खंगरेजी पढ़े-लिखे जोग हर एक वात में ग्रंगरेज़ों की नक्ज़ कर रहे थे और अपने देश की थे। बहुत से थेपढ़े हिन्दुस्तानी रेज और तार को 'जादू' समक्षे बैठेथे धोर उनसे भय करते थे। पाश्चाव सम्यता की बहुत सी वातों के श्रा तान के से भारतवर्ष के सामा-विक जीवन में, जो सहस्ती वर्ष से एक ही वंग से बता था रहा था, बड़ा

वधन-पुथन सुच रहा था।

धारिक उत्तेजनी— आरतवर्ष में हर एक शत का सम्म्य्य धर्म से है। धारोज जिनको सामाजिक परिवर्तन सम्म रहे थे, हिन्दुकानी उनको धर्म धर्म प्रधास मान रहे थे। सारी-प्रधास का बन्द करना धर्म में हक्केप सममा ता रहा था। विध्वा-विवाह को जायज सानने के लिए हाल ही में एक कृत्न पास हुथा था। बहु-की विवाह को रोकने के लिए भी कानून बनाने पर विवाद हो रहा था। इस समय तक धर्म-परिवर्तन करने से पेतृक सम्प्रीत ॥ इक् सारा जाता था, धव यह नियम भी उठा दिया गया था। ये सम वाल जनसाम एक स्थान का स्थान था। वो सम वाल जनसाम के सारी का सम वाल प्रधास के स्थान के स्थान के प्रधास पर यहा जोर दिया जा रहा था। सारो पामध्य के स्थान के प्रधास पर यहा जोर दिया जा रहा था। सारो पामध्य के स्थान का स्थान के स्थान

रही थी, जिससे यह सन्देह हो रहा था कि सरकार भी सवकी ईसाई बनाना चाहती है। उसकी हर एक बात इसी दृष्टि से देखी वा रही थी। सप्ताज-सुभार श्रार शासन-व्यवस्था के लिए जो निषम बनाये बा रहे थे, वे सब धर्म-श्रष्ट करने का प्रयत्न समम्मे जा रहे थे। रेल का प्रचार श्रीर जेल के नियम, जिनके द्वारा फलग खलग लोटा-धाली हटाकर सबका खान पान एक कर दिया गया था, इसके प्रमाख माने जाते थे।

सैनिक स्थिति—ये भाव सेना में भी फेल रहे ये श्रीर विवक्तीर तथा वारिकपुर के उपद्रवों में इनका परिचय मिल जुका था। बगाल की सेना में सबसे अधिक असन्तीय था, क्यों कि इसमें अधिकतर बाह्य ये होर राजपुत थे। इन लोगों को अफगानिस्तान में आना बहुत खटका था। वहाँ से खोटन पर बहुत से लोग जाति से बाहर कर दिये गये थे। सन् १८५४ में अधिक भना न मिलने के कारण बमाल की चार पत्रवों ने सिन्य में रहना अस्पिक भना न मिलने के कारण बमाल की चार पत्रवों ने सिन्य में रहना अस्पिकार कर दिया था। सन् १८५४ में पिश्व सेना की एक पत्रवन ने गोयिन्दगढ़ में भी उपह्रव किया था। सन् १८५४ में सिशावियों ने समुद्र के मार्ग से वर्मा जाने से इनकार कर दिया था और उलहोंजी की उनकी बात सानकर ख्वल के मार्ग से ही सेना भेजने का प्रवन्ध करना पत्र था। इन सिनेकों भी बहुत सी अचित विकायतों की खोर भी प्यान नहीं दिया जा रहा था, उलटे कुछ ऐसी वार्त की जा रही थी, बिनसे उनका धारनोंप थीर भी ये रहा था।

सन् १८१६ में एक कान्न पास कर दिया गया कि जो नये तिपादी भरती किये जायंगे, उनके जहाँ सेजा जायगा, जाना पटेया । समुद्र-या या जाति-पाति के यन्योन का कोई विचार न किया जायगा। इसके ग्रातिरक स्वये भारी यह युक्त की गई कि नई राइफल की वन्दूक के लिए जो कारत्स कायो थो, उनम चिक्काने का काम चर्ची से लिया गया। इन कारत्से से दात से काटना पदता था। उपद्रशी लोगों न यह कहकर कि इनमें गफ प्रोर सुग्रर की चर्ची का, हिन्दू और मुख्यतानों की धर्म-भ्रष्ट करने के लिए, मेंगा विचा जाता है, सिपादियों को भरका दिया।

उपद्भव करने के लिए यह अच्छा अवसर था, न्योंकि गोरों की कुछ पररों भारतवर्ष से बाहर गई हुई थीं। इस दिने हेरात पर फिर से प्राक्षमण वर्ष के कारण फ़ारस से युद्ध विद्धा हुआ था, विसिया में भी लड़ाई हो रही थी। इसलिए गोरों की कई एक परटन इन दोनो स्थाना को भेन दी गई थीं। इसलिए गोरों की कई एक परटन इन दोनो स्थाना को भेन दी गई थीं। इसली के बहुत कुछ लिएने पर भी इँग्लेंड से कोई सेना भारतवर्ष में भेग गई थीं। इस समय भारतवर्ष में कुल ४५३२२ गोरे सीनक थे थीर हिन्दु स्तानी सिराहिया की संख्या २३३००० थी। लार्ड डलहोलों ने प्रमाय की रहा की पोर अधिक भान दिया था, पर बाकी देश की रहा का कोई उचित प्रवन्ध भी पोर अधिक भान दिया था, पर बाकी देश की रहा का कोई उचित प्रवन्ध या। कलकता से लेकर इलाहावाद तक दीनापुर को छोलकर थोर किती बधान पर सीन के सेन सेन थी। कई एक स्थाना के तोपरमाने भी हिन्दुनानियों के हाथ में थे थोर दिल्ली की रहा का भार अधिकतर सिपाहिये ही पर था। बहुत से अंगरेज सीनक अफसरों के शासन का काम दे दिया गया था। इस तरह इन दिना गोरी सेना का थल बहुत कम दिखलाई पर शहा था।

सिपाही-विद्रोह—सन् १-५० के एक्ले तीन चार महीना में सिपा हियों में असन्तेष खुव वह रहा था। हर रेाज नई खबरें उड रही थी। कमी कहा जाता था कि खाटा म हित्रुयों पीसकर मिलाई जा रही हैं, कमी वट यत्ताचा का रहा था कि खाटा म हित्रुयों पीसकर मिलाई जा रही हैं, कमी वट यत्ताचा का रहा था कि खाटा में हित्रुयों पीसकर मिलाई जा रही हैं, कमी वट यत्ताचा का रहा था कि खाटा में कारत्स के सम्मन्य महले अगाँक अक्सर खुक्चाण रहे, बाद म अशानित धिक वदने देरकर भूल सुधारी केश सिपाहियों की समझाने का प्रयत्न विका गया। पर खब यह यात समें फेल खुकी थी और इसका दवाना किन था। सिपाहियों का प्यान था कि अर्फ सर लेशा उनकों घोखा दे रहे हैं। सबसे पहले मार्च म शारिकपुर में उप वृत्र प्राप्त भागल पाँडे नासक सिपाही ने जोश में अराकर एक धामें की सार खाला, बहुत से सिपाही बोगड मो शार करोज पढ़ का प्राप्त की सार खाला, बहुत से सिपाही बोगड गये थीर में मल पाँडे नास आग लोग हो। सिपाहियों की यह परस्टन लोट दी माई थीर में मल पाद केश का दिव सिपाही को यह परस्टन ने दी शार मंगल पाद को लीसरी परस्टन न नमें कारत्ती की इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इस पर

से नेता गिरफ्तार कर लिये गये और उनके इस दस पर्य की कड़ी केंद्र की सजा दी गई। ता॰ ह की परेड पर उनकी विदेश छीनकर उन्हें सब तरह में अपनानित किया गया। अपने अपमानित माथिये के ललकारने पर सप तिपादी विगइ पर जो अगरेज जहां मिल गया, वहीं मार उाला गया, हावनी में यात लगा ही गई, जेल का फाटक तीड़ कर क़ैदी निकाल लिये गये और सबके पर दिल्ली की चोर वड़ बलें।

विदेश की धाम भभक बड़ी। दिक्की में लेकर कलकत्ता तर सुग्य मुख्य म्यांनी पर निवादी विगड पड़े। धेमरेजों में जो धमन्तुष्ट हो रहे थे, उनको बदला लेने का खच्छा ध्रवनर मिल गया धीर उनसे में युद्ध लोग निवाहियों के नाथ हो गये। इस तरह एक सेनिक विद्रोह की राजनेतिक राज्य मिला गया।

दिल्ली—मेरठ से विद्रोही निपाही दूसरे ही दिन दिक्सी पहुँच गये।
यहाँ गीरों ही कोई सेना न थी कीर शहर सिपाहियों के हाथ में था। ये सर
विद्रोहियों में मिल गये, केगरेज क्षकतर सार डाले गये कीर द्वार रहाद्राशाड़
के फिर से तएन पर किलाइट सुगल साम्राज्य की घोषणा कर त्री गई।
यहाद्राशाह के महल को विद्रोहियों ने चारों और से वेर लिया था, उनइ।
गाथ देने के मिशा उसके लिए क्षवनी रचा का कोई नुस्पर उपाय न था।
यारों के प्यवहार से उसके कुट्टरी पत्ने ही से क्षसन्तुष्ट थे। फ़ारत री
ग्रीर में उनके महझने का बरावर प्रथान हो रहा था। यहाद्रशाह के विरोध
परने पर भी मिगाहियों ने घोष में चाइर कई एक केगरेगों की उनके चर्चे
थीर विद्यों महित मार डाला। दिनची में एक बढ़ा भारी बाहरदाता
(संगज़ीन) था, जिनको निग्राही लेगा चाहने थे। पर हुझ माहारी ग्रीरों
पर स्थान चारने जीवन की हुक भी वर्षाह न करके समें ब्राय का ती, जिसमें
महरों मिगाही जन-भुनकर सर गये। दिन्सी दिन जाने के ग्रीरों प्रथान कर पड़ा था। साराहों पर मां कर पर पड़ा था सह सारा था।

यह समाचार पतात्र पहुँचन पर यर जान लाहेंस ने नाहोर के विपाहिया से हिंपियार प्रांत निर्वे बंधर बदा सम्ला है माध वहाँ है तप्रश्चित्रों की दंह दिया। स्रमुतसर के डिप्युटी कमिश्नर कूपर ने, एक ग्रंगरेन श्रम्सर के भार डालने के प्रपराध में, पैदल सेना की २६ वीं प्रस्त के २ मर सिपाहिनों की गिरफ्तार कर लिया। इनमें से २३० सिपाही बिना किसी श्रमियेता के गीजी से मार दिये गये। यथ करते करते एक गोजी चलानेवाला नेहोग्र हो गया। बादी ४२, तो एक कीडरी में चन्द्र थे, भय, धम ग्रोर इस घुटने के कारण भापही श्राप सर गये। इस तरह सो वर्ष बाद चलककों की काल कीडरी का बदला खुक गया। इन सरकों लागों वजनाला के एक चन्ये कुएँ म फॉक दी गईं। इस परटन के यने-खुने सिपाही लाहीर म तीपदम कर दिये गये। मार्टिन लिखता है कि देर श्रगरेंगों के यथ के श्रप्रदाम गर्व सो श्रादिमिये भे मार्य लेना ऐसा बदला है, जिसका कमी समर्थन नहीं किया जा सकता। जान लारेंस ने इस तरह प्रवान की श्राम्य करने गीरा की सेना की निहरसन की श्रप्रपत्त में दिक्ली थेना।

इसके पहले रेजाव और मेरठ की कुछ सेना जून में बदलीसराय के युद में विद्रोदियों की हरा चुकी थी और दिन्ही को घेरे हुए पदी थी। निरुद्धन की सेना था जाने पर थन्छी तरह से युद्ध छिद्द गया। सितम्बर में पजाब से तीर्षे भी था गई थार शहर का कास्मीरी दर्बाजा उद्धा दिया गया। चार पाँच दिन तक घोर युद्ध करके थाँगरें जो ने दिन्ही पर फिर से अधिकार कर लिया। इस युद्ध में सामभा १४०० गीरे सैनिक बेकाम हो गये थीर बीर निकद्सन मारा गया। दिवाय के यहर थियान योग तिवार पाया। विवार कर विद्या की मिन्दा सामने पर भी गोलियों से सार दिये गये, भय से सामते हुए बुद्ध काट डाव्हे यथे। भे शहर भी भी से सार दिये गये, भय से सामते हुए बुद्ध काट डाव्हे यथे। भी शहर भी से सार दिये गये, भय से सामते हुए बुद्ध की दिन्ही में नादिस्थाह के बाद से ऐसा भीपया श्रम श्रेष्ठ में नादिस्थाह के बाद से ऐसा भीपया श्रम देखन में सार बार। इतिहासकार मार्टिंग ने मर्मस्पर्धा श्रम्हा, म्हस्का वर्षन किया है। श्रम था। इतिहासकार मार्टिंग ने मर्मस्पर्धा श्रम्हा इसका वर्षन किया है। श्रम

१ कृपर, क्राइसिस इन दि पजान, पु० १६४-७४।

य मारिन , इहियन एस्पायर, वि० २, ५० ४२८ ।

३ होम्स, इंडियन म्युटिनों, १० ३८१।

४ मार्टिन, श्रांडियन एम्पायर, जि० २, ५० ४४५-६० ।

दृद्ध चढादुरशाह ने प्राखरचा का चचन भिलने पर बपने की खँगरेज़ों के हवाले कर दिया । विद्रोही कहीं लुड़ा न लेवें, इस भय से उसके लड़के, विना इस



बहादुस्शाह की गिरफ्तारी

यात की जॉब किये हुए कि उनका कोई अवस्था था या नहीं, गोवी से मार दिये गये। इतिहासकार सेलेसन का कहना है कि कोई ऐसा मय न था, इस तरह उनकी हरवा करना अञ्चलित था। हितहस्सकार होस्स का भी ऐसा ही मत है। ये सुगल सझाट् बहादुरशोद पर जनवरी सब १८६८ में अभियोग चलाया गया। अपराची सिंह होने पर वह रंगून भेत्र दिया गया, जहाँ सन् १८६९ में ८० वर्ष की अवस्था में उसकी सुर्यु हो गई। इस तरह सुगुल सम्राटों का अन्त हो गया।

दिरती द्वाय में या जाने से अंगरेज़ों की फिरधाक जम बहें और सब जाह उनकी विजय होने सवी । सन् १८१८ से दिस्ती पंजाब में मिला दी गई । ,

१ के और मेलेसन, शाउयन स्वृटिनी, जिल्हा, पुरु ५६-५७।

२ होम्स, हाडियन म्युटिनी, प्० ३८७-८८ ।

फीनिपुर--यहा से थोड़ी ही दूर पर विदूर में नाना साहब रहता था, जिसको याजीराव ने गोद खिया था। जान के खिदाता है कि वह सीधा-साथा प्रसिद्ध था खार सदा श्रेंगरेज किसश्तर की बात मानने के खिए तेवार रहता था। याजीराय की पेरान के सम्बन्ध में यह बातवर खिदाा-पढ़ी कर रहा था, पर कहा उसकी मुनवाई नहीं हो रही थी। हमी से वह बिहा हुआ था। कहा जाता है कि वह खेंगरेजों के विरद्ध पहुष्प रच रहा था। हसी



बहेरय में विद्राह के पहले वह लखनक तथा दिवली गया था थीर रजवाकों से पत्र ज्यवहार कर रहा था। लखनक के मार्टिन गिन्यस का वो यहा तक कहना है कि इसके यूत ने, जो इँग्लंड गया था, स्रतिनों से भी बातचीन की थी।

जून में कानपुर के सिराहियों ने भी विद्योह कर दिवा और वे मी सबके सब दिक्की की थ्रोर बहन लगे। परन्तु नाता साहब के कहन पर वे सब कानपुर फिर लांड पद्दे । तीन सप्ताह तक अमोंनों न बहे साहस खार धंट्ये के साथ

नाना साहव

रानुषा का सामना किया। अन्त से नाना साहय से रचा का वचन मिलन पर, उन सबसे हथियार डाल दिये आर गया के मार्ग से वे इलाहाचाद जाने

१ व और मलसन, शस्यन म्युटना, १५० १, १० ४५४।

२ तात्या टोंव का कहना है कि विवाहियों न तरहरती नाना साहब वा अवन साथ ल लिया और कानपुर का तरफ लंट पड़े। क आर मेंक्सन, मिठ २,३० ३२४।

के जिए तथार हो गये। नाना साहा की बोर स नाको का प्रवन्त कर दिया
गया। पर-मु जय ये अपन बाज रूप्ये थीर जिये। सहित नाना पर वह
गये, तब घाट पर से सिपाहियो ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया।
नावा म आग लगा दो गई आर अंगरेजा का वघ किया नान लगा। शस्य
म आये हुए श्रमुखा के साथ ऐसा व्यवहार सर्वेषा निन्दनीय हो। नाना साहव
के यह समाधार मिलन पर उसन बाजकों तथा खिश की रहा करन के लिए
तुर-ल ही बाजा मेज हो। बाज हुए अगरेज का जुए में रख दिये गये आर नाना
साहव विहुद चला गया, जहा वड़ी धूमधाम के साथ वह पेशा बनाया गया।

वसन अपनी रचा का कोड् प्रयन्ध नहीं किया जलटे कानपुर धामर प्रयना धम्लम समय नाचरग म नन्द कर दिया। कानपुर के हत्याकाउ का समाचार मिलने पर इलाहाबाद से हेवलोक खोर नील की अप्येचता मार्गीरी सेवार्ण कानपुर की और चल पत्री। मार्ग म फतेइपुर, जो निर्देशित के हाथ म प्यागा था, विश्वपत कर दिया गया। गार्थों म धाम कान्य दी के हाथ म प्यागा था, विश्वपत कर दिया गया। गार्थों म धाम लान दी गई, जिनम कितन ही व न्वे तथा खिला जलकर मर गई धोर सर स्थानित कू ली गई। ने नाना साहब के सिराही धैंगरेलो सेना को रोक न सहै। उसके उन्न का समाधार पहुँचते ही कानपुर म चयराहट फल गह। इस उत्तनना के समय म दो सो से ध्रिष्ठ धेमरेल खिथे धीर वाल वचा का, ना बोबीयर म रल दिये गये थ, वध कर उत्ता गया धार उनकी लाल एक चन्दे कुई म फॉक दी गह। कहा जाता है कि यह धमानुपिक कार्य माना के दुष्ट सलाहकार धनोशुल्ला धीर एक मुसलसन की से कहन से किया गया था। यह चाह को इस सरह की हत्या करन के लिय राजी न हुया गया। यह चाह को कुछ हो, हतम सन्देह नहीं कि भारतवर्ष के नाम पर यह पत्था लगा गया।

नाना माहब श्रवरेजा का सामना न कर सका, वह खिपकर भाग निकला । जुलाइ में कानपुर पर श्रवरेजा का फिर से श्रविकार हा गया । बिट्टर में नाना

१ फ आर मलमन, झंडेयन ब्युटिनो, नि० २, ४० २५८।

र वेश, १० २००-०८ ।

वे मदा स्मरण रखें।\*

साहय का महल नष्ट कर दिया गया धीर सब सम्पत्ति तृट जी गई। वन्मत्त गोरे मिशाहियों ने अरपूर बदला लिया। सेनापित नील ने अपूर कदला लिया। सेनापित नील ने अपूरे कायों से कायों से यह दिसला दिया कि निद्देवता धीर कड़ोरता में भेगरें के मिली में कम नहीं हैं। उसके हाथ में जो कोई हिन्दुस्तानी सिशाही पद गया, वसी में उसने चेंत लाग लगाकर बीबीया का गुन साफ करवाया धीर धन्त में उसके फीसी लटका दिया। पह स्वयं लिखता है कि में हिन्दुस्तानियों की प्रेली कड़का सत्ता देश। पाहता पा, जिससे उनके आर्रो को धिक से धांक प्राचात पहुँचे धीर निमकें।

इस दशा की सुधारने के लिए सर हेनरी लारेंस ने, जिसकी लार्ड कैंनिंग न धवध का चीफ क्सिश्नर बनाकर सेजा था, बहुत कुछ प्रयन्त किया। परन्तु अब खशान्ति पूर्ण रूप से फेल चुकी थी खीर बसका



बसनऊ की रेजी डेंसी

द्याना सहज न था। यहाँ भी कारत्य का कारा चल रहा था। मेरठ में यिद्रोह होने से साथ ही साथ लखनक में भी उपद्रव मच गया। हेनरी लागेंस सिपाहियों को शान्त करने में सकत न हुचा। कई एक खेंगरेज ध्वप्तर मार उाले गये और चाजिदकाली का फुक दस वर्ष का लढका नवाय दलीर बना दिया गया। रेजीटेंसी की विद्रोहियों ने घेर लिया। मुद्दी भर पंपरेजों ने बड़े साहस के काम सिपाहियों का बहुत दिनों तक सामना किया। हमी थीच में एक मोला गिरने से तर हेनरी लारेंस में छुखु हो गई। बह बड़ा उदार-हुद्य, द्यानु धीर योग्य धफ़्सर था। उलहींकों की नीति उसकी पसान्द न थी, देवी राज्यों की रहा के लिए उसने बरावर मक्क किया था। लखनक के विद्रोह का समाचार फैलते ही धनक के सभी ज़िलां में ऊपम मच गया। पहले तो तालुक्दार बोग जुप रहे, पर बन लार्ड कै निंग न उनके इलाक्ं को ज़ब्त करने की घोषणा कर दी, तब उनमें से बहुता ने सिवाहियें का साथ दिया। बिद्रोहियें का सबसे अधिक ज़ीर लखनक में था। कई बार धंगरेजों ने इसको लेने के लिए प्रयत्न किया, पर कामपानी न हुई। नील तथा और कई एक सैनिक धफ़तर मारे गये। बड़ी गुरिकल से मार्च सद् १ क्रिंस में सेनापति लार्ड बलाइड ने लखनक पर फिर से थिकार कर लिया। केसर याग लूट लिया गया और कई दिनों तक बराबर मारकाट जारी रही। पी जी 'काला धादमी' हाथ में पड़ गया, यही गोजी से मार दिया गया, विक्ती पेड़ में फीसी लटका दिया गया। या खाद के विद्रोह को शान्त करने में आंगेरों को, नीयाल के राया जंगवहादुर की थ्यथणता में, गोरजों से बढ़ी सहायता मिली।

यरेली—वहैलखड में निहाह का प्रारम्भ वरेली से हुआ। मई सन्
१ = १ च के प्रन्त में यहां के सिवाही बिगइ एड़े और मुसलसात जनता उनके
साथ हो गई। हाफ़िज़ रहमतख़ां का पोता नवाब नाज़िम शना दिया
गया, जो साल भर तक वरेली पर अधिकार जमापे रहा। मुसलमानों ने
इसको धर्म-युद्ध मान लिया और कटने मरने के लिए 'गाज़िये?' का एक
दल बन गया, जो बड़ी नीरता से लड़ा। रहेलखड में अहमदुख्ता
नामक फ़ैज़ाबाद के एक मीलची ने बहुत ज़ोर बिधा। लतमक में
भी उसी ने काम मचाया था। वह कटर मुसलसान था धरा असके
धर्म ज को कोई कि काना ने था। पर साथ ही साथ सिटव के शबों में
''वह जड़ा योग्य, साहसी और देड़ निचार का मनुष्य था, निहोदियों में वह
स्वसं यप्युत मैनिक था।'' उसने शाहबहांपुर में दो बार सेनापति कैम्पोल
की खनाया। पुषावां के राजा ने उसे मरना डाला। मैनेसन लिखता है कि

१ रसल, डायरी, जि॰ १, प॰ ३३१।

२ मजेंडी, अप अमन दि वंडीज, ए० १९५-५६।

"वह सद्य। देशमक था। नित्पसियों के वच से उसने अपनी तजवार वो स्विकत ॥ किया था और न कभी उसने किसी ऐसे वच का समर्थन ही किया था। उन विदेशियों के साथ, जिन्हाने उसके देश पर श्रिधार कर विया था, वह चौरता, सम्मान थीर टटता के साथ मैदान में खड़ा था। उसकी स्मृति सभी जातियों के वीर तथा सबे हृदयंगलों के खिए आद्रश्यों रहे।" चेली पर मई सद् १ = १ = में ही खेंगरेगें जा अधिकार है। गया था। मोलपी के मरते मस्ते रहेल्यं के खण्ण स्थान भी अगरेगें के हाथ में था गये।

विहार — विहाह का समाचार मिलने पर पटना म घर-पकड शुरू कर दी गई। मेजर होम्स ने अपनी आज्ञा से सिगाली के आस पास जगी कान्त जारी कर दिया। केनल स-देह के कारण कुछ आदिमिये को फासी दे दी गई और बहुत से नेज म हूँ स दिने गये। इत गातों से विहार म भी माम असनोप फेन गया थोर दीनापुर के सिगाहिये। न विहाह कर दिया। माससाय फेन गया थोर दीनापुर के सिगाहिये। न विहाह कर दिया। माससाय परेन का वहा अमिन्दार कुँ वरसिह उनका नेता यन गया। माससाय परेन के लिए पहले यह तैयार न था। परन्तु पटना के किमकर को जस साथ देन के लिए पहले यह तैयार न था। परन्तु पटना के किमकर को जस पर भी स-देह हुआ, तन वस थीर राजपूत न फासी पर लटकने की अपपेष हुइ म प्राय देना हो विवत समक्या। ये विहारियो के साथ उसने आसा थे पेर लिया। परन्तु इलाहाथाद से एक घेगरीज़ी सेना के था जान पर उसके हटना पडा। जगदीरपुर की इमारतें नष्ट पर डाली गई। कुँपरिकेट का बचनाया हुआ मन्दिर भी न ऐगड़ा गया। विहार से निकलकर उसन भागमाइ के निकट खेगरीज़ के एक दल की अपडी रागर

१ के और वैलेसन, ति० ४, ५० ३८१।

२ मार्टिन, इडियन एम्पायर, बिल २, पुरु ४०५।

<sup>3 481,</sup> To 808 1

ली। परन्तु जब भंगरेज़ों की श्रिषक सेना था गई, तथ वह विहार लें।र श्रांया। यहाँ उसने श्रेंगरेज़ों के एक दल को हरा दिया श्रीर अगरीयपुर पर फिर से श्रिषकार कर लिया। इसके बाद ही युद्ध में श्राहत होने के कारव उसनी मृश्यु हो गई। श्रेंगरेज़ इतिहासकारों ने भी उसकी वीरता की प्रशंसा की है।

भाँसी—मण्य भारत थीर बुँदेलपंड को यान्त करने में थंगरेज़ों को यद्ये किठनाइयां उठानी वड़ों। जून सन् १ मर्रक में कांसी के सिशाईयों ने ियाकृतर कई एक प्रेमरेज़ों को मार डाला बीर राजा मगाधरराव की निधया लक्ष्मीयाई को कांसी की गाई पर विठला दिया। धंमरेज़ों के ह्वा से उपया लक्ष्मीयाई को कांसी की गाई पर विठला दिया। धंमरेज़ों के ह्वा यह तर उपाय वह करा प्राप्त के हिंदी से उपाय कर साथ बहुत कुछ प्राप्ति विवाद होने पर भी, वह विद्रोहियों में शामिल न होना चाइती थी। सिशाहियों के द्वाय के कांस्य बसे उनकी घान माननी पड़ी। नो दस महीने तक पर कांसी का शासन बड़ी चतुरता से करती रही। मार्च सन् १ मर्रम मं मर खुरोज़ ने कांसी पर आफ्रमण कर दिया। रानी बड़ी थीरता से लड़ी, पर मानन में उसके क्लिया पर आफ्रमण कर दिया। रानी बड़ी थीरता से लड़ी, पर मानन में उसके क्लिया गया। कहा जाता है कि हस घयमर पर पांच दिया प्राप्त मियों का यच किया गया। है जिस किसी ध्वराय के, केउल लूट में बालन से, प्रमृताय की जागीर किस्सी, निस्ती गर्भ पर एक नी यम का यालक थी, प्रमृताय की जागीर किस्सी, निसकी गरी पर एक नी यम का यालक थी, प्रमृताय की जागीर किस्सी, निसकी गरी पर एक नी यम का यालक थी, प्रमृताय की जागीर किस्सी, निसकी गरी पर एक नी यम का यालक थी, प्रमृताय की जागीर किस्सी, निसकी गरी पर एक नी यम का यालक थी, प्रमृताय की जागीर किस्सी, निसकी गरी पर एक नी यम का यालक थी, प्रमृताय की जागीर किस्सी, निसकी गरी पर एक नी यम का यालक थी, प्रमृताय की जागीर किस्सी प्रस्ता मार्च पर ले का यह किस का सार्व कर पर ले हैं।

रानी लक्ष्मीनाई ने कॉनी से निकलकर तात्या टोपे के साथ, जा उसकी सहायता के लिए चा रहा था, ग्वाबियर पर कपिकार कर लिया। महाराज जयानी राय सिन्धिया की सेना विगए गई थीर यह आगकर चागा। पता गया । स्वास्तियर का शासन रावसाहव के। दिया गया, जे। भोग-विलास में पद गया। कालपी जीतकर जून में ह्यूरोज़ ग्वालियर पहुँच गया।

रानी ने मरदाना भेष धारख करके फिर उसका सामना किया। दिन भर घोर युद्ध के बाद विजय की द्याशा न देखकर उसने मैदान छोड दिया। एक नाले के पास वसका घोषा रक गया। कई एक गारे था पहुँचे, उसने चकेले ही बनका सकायला किया । अन्त में यह घायल होकर गिर पदी और दसकी मृत्यु हो गई। सेमापति सर हा रोज़ की राय में चित्रोहियां के नेताची में यह सबसे श्रधिक ''योग्य चीर चीर'' थी। मैसेवन लियता है कि भॅगरेजों की नजर



सस्मीयाई

में रानी का चाहे जा कुछ दोष हो, पर भारतवासी सदा बसे श्रदा सथा गीरव की दृष्टि से देखेंगे और मरकार पर यह दोष जगावेंगे कि उसने रानी के साध धन्याव किया ।

तात्या दोपे-वह भाग साहव का मेनापति था। श्वालियर मे भाग-कर यह कई महीने तक राजपुताना, गुँदेलग्रंड धार मालवा में पूमना रहा। चेंगरेजों के यहत कुछ प्रयान करने पर भी यह बनके हाथ न पाया। धना में विश्विया के युक्त स्थाधी आधीरदार ने विश्वासधान करके इसकी चैंगरेज़ों के इवाबे कर दिया। जेंगी धदालत में बिटिश सरकार के विक्य पुर करने का इस वर धवराध संवाया वया धार फांसी का दंउ दिया

गया। कहा जाता है कि कानपुर में इसी की चाजा से गगातर पर अंगरेज़ों का वध किया गया था। परन्तु अभियोग में यह अपराध नहीं लगाया गया



श्रीर व उस समय इसकी कोई जांच ही की गई। ताला का श्रपने समर्थन में कहना था कि मेंचे सदा श्रपने स्वामी नाना साहय की काशा का पालन किया। किसी पूरे।पियन श्रादमी, श्रीरत या वर्ष्य की हत्या से मेरा सम्बन्ध नहीं है श्रीर न मेंने किसी को जांसी देने की श्राझा ही दी। मैलेसन लिएता है कि यह श्रपने की पंचा का संवक समस्ता था। "जिस जाति ने उसके ह्यामी की लुट लिया था, बसकी सहम्वता करने के लिए यह किसी तरह मनमु न था।" प्रेसी द्वाम के उसके श्रपराध के प्रेसी हुए पड़ा कहोर दंड दिया गया।

विद्रीह की सम्म ने वर्ष के भीतर भीतर खेतरें ने इस यह भारी विद्रोह के स्थान कर दिया। इसमें हिंसा और क्षोर के बारप सिपाहियों के भले-तुरे का द्यान न रहा। ब्रिटिस सरकार कड़ाई से राज्य कर रही थी, एक एक करके देशी राज्य नष्ट हो रहे थे, ज्याद धार सामन के नाम पर साम्राज्य बड़ाया जा रहा था। जब सिपाहियों ने देशा कि उनकी जाति धीर भार्म का भी संहार किया जा रहा है, तब वे इसके सहन न कर सके। जीत में भाकर इस्स लोगों ने निर्दर्शाध्ये के गुरूत से धारन हम दिया डाल है। नीइस में भाकर इस्स से वा तिर्देश कर के के स्व दिन्हानी की से साम का से की के स्थे नहीं है, इसमें धीरों। ने अपने हम से किया हो है। इसमें धीरों। ने अपने हम से हमानों में जारी इन्तुन जारी कर दिया गया था, जिसकी वेदसूर जनता विकार पन रही थी। के जिमका है

ર જે નીંદ નૈદેશન, તિલ્લ, ૧૦ રદ્દમન્દદ ક

कि बनारस में लड़के तक फांसी पर लटका दिये गये थे। इलाहाबाद में निरपराध जनता का विना किसी संक्रीच के वध किया गया था। यहां से चलते समय नील ने गांव के गांव जलाकर साफ कर दिये थे। केरपरेल का बहना है कि नील ने जिस निर्देयता से लोगों का यध करवाया था. वैसा हिन्तुस्तानियों ने भी नहीं किया था। रे निकल्सन श्रधिक से श्रधिक चैदना देनेवाले प्राखदंड का समर्थन कर रहा था। हर एक जगह विजय के बाद 'विजन' योल दिया जाता था, जिसमें कितने ही वेक्सूर बादमी बाँर धारतों की इत्या हे।ती थी । दिक्ली बीर पंजाब की घटनायों का उरलेख किया जा चुका है। सिपाहियों की कडोरता का वर्यान करनेवाले कृपर ने ही लिया है कि "यदि कानपुर का कुछाँ है, ते। उसके साथ बजनाला का भी कुछां है।" स्वयं लाउँ केनिंग ने माना है कि विद्रोदियों के साथ साथ कितने ही निस्पराध वर्धी, खियों तथा बुद्धों तक का वध किया गवा था। वह जिलता है कि विना पूरी जांच किये हुए फांसी लटका 'देने से थीर गायों की लुटने तथा जला देने से, जी लीग सरकार का साथ रेना चाहते थे, वे भी उत्तेजित हो गवे थे। व बहुत सी बदालतों की कारवाहवें। के। लाउँ कीनंग ने इस भव से प्रकाशित न किया था कि उनसे "संसार में हमारे देखवासिये। का चेत्र चपमान होगा । ""

यदि हुए उनमण सिशहियों ने संगरेन सियों चार वचों का यथ कर दाला धा, सा प्रधिश्रारा जनता ने उनशे स्वा भी की थी। जिस समय दिख्ली, कानपूर धार कोमी में खेगरेनों की हलाएँ हो रही धीं, उसी समय उहुत हो स्थानों पर दया, सहानुभृति चीश करुणा के उदाहरण भी पट रहे थे। यहत से हिन्दुस्तानियों ने व्यवनी जान हथेबी पर बेकर व्यंपरेज़ां के। अपने धर में दियाया था। कितने ही भारतवासियों ने पद पद पर केमल ममुज्यत्व श्रीर दया के नाले व्यंपरेज़ों की सहायता की थी। कमिरनर प्रियेट लिखता है कि "दिवली से जितने मागे हुए अगरेज़ वाये, उन सवने स्वीकार किया कि अनेक लोगों! ने स्थान स्थान पर उनकी सहायता की, उन्हें आध्य दिया और उनके साथ भला पर्ताव किया। एक संन्यासी की जमुना में यहता हुआ एक अगरेज़ वचा मिला, उसे वह मेरठ ले आया। अब हम उसके हाम देने वाये उनने न लिखा थार कहा कि वाय मुझे कुछ देना ही है, तो रास्ते पर उनने म लिखा थार कहा कि वाय मुझे कुछ देना ही है, तो रास्ते पर अपने साथ की वायं वायं वायं वायं वायं की वायं वायं की श्रीर के वायं की वायं वायं हा इस की रचा की थी। कितनी ही हिन्दुस्तानी वायां को बंगरेज़ बची की नाने वचाई श्रीर वनका हस कठिन वायंसर पर अपनी सन्तानों से उड़कर खालन-पालन किया।

यदि इस भयंकर समय मे दरिद्र धामवासी, मज़दूर, घनी, राजा, रहंस सभी दर्जे के भारतवासिय ने धमरेज़ा की सहायता न की होती, तो उनका धचना मुश्किल था। साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इस ध्यसर पर थाँगरेज़ों ने भी धवने श्रद्भुत साहस, धेया, वीरता और स्वदेशभक्ति का परिचय दिया। सच यात तो यह है कि देशनों और से देवी ओर धासुरी दीनों ही गुया का प्रदर्शन किया गया।

यह विद्रोह भारतवर्ष के इतिहास से 'गृदर' के नाम से प्रसिद् है। पंत्राब के चीफ़ कमिरनर सर जान लारेंस की राव में, इसका एकमात्र कारण कारतूस का कारण था, पर मेक्सेसन इसकी धीगरेज़ां की ''यदिनतरी' वत-लाता है। यह किस्ता है कि समरेज़ों ने वचन देसर उनका पालन नहीं किया, सफ़ग़ान-दुद के याद से सियाहियों की शिकायतें नहीं सुनी महें, सियों के विरुद्ध देशी राज्य दीन लिये गये और चये शासन-प्रयन्त में प्रता के रीति-रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया। विद्राई स्वर्डी के समय में सी

१ मार्टिन, इटियन एम्पायर, १० १६९।

२ वे और मैंलेसन, जिल्फ, ए० २७९-९० ।

ग्रशान्ति की बारूद एकत्र हो चुकी थी, उससे कारत्स की चिनगारी पड़ गई। बदि ऐसा न होता, तो जिस सरह इसके पहले सेनिक विदोह शान्त हो गये थे, यह भी शान्त हो जाता।

स्नस्भात्ता के कारण्— सांसी की रानी के जोडकर सिपाहिये का कोई योग्य नेता न था। वनमें हिम्मत, कसाह थोर शक्ति की कमी न थी, पर से प्रेमवादा मिन्द्रिक म था। पहले से विद्रोह का कोई उद्देश्य पा कार्य- कम निरिचत न था। एक और यहादुरणाह सम्राट्ट थोर दूसरी योर भाना साह्य पेरावा वनाया जा रहा था। सारों के निकालकर किस प्रकार रासन होगा, इस और कुछ भी प्यान न दिया गया था। हिन्दू और सुसल- मांगं के उद्देश्य भित्र भित्र खे। घन की यही कमी थी और सगडन की स्रोर तो किसी का प्यान होन था। विद्रोह के कुछ दिन पहले गांवों में चपालियों थोर रिसालों में कमल धुमार्थ जा रहे थे। नाना साहब लावन अथार दिवली के चक्रर लगा रहा था। इन बातों से सन्देह होता है कि विद्रोह के लिए पड्यें रचा गया था। बहि ऐसा हो भी तम भी मानना पड़ेगा कि इसके लिए पड्यें रचा गया था। बहि ऐसा हो भी तम भी मानना पड़ेगा कि इसके लिए पड्यें रोसरी नहीं की गई थी। यदि एक ही दिन मारे देश में विद्रोह हो जाता, तो खेंगरेओं के लिए उसका दवाना खसमन था।

विद्रोह देश जापी न था । इसका सबसे थिपक जोर पजाब, परिचमोत्तर प्रान्त, रुहेजलड, थवंथ, नमैदा तथा चम्यल के बीच के प्रदेश धोर विहार सथा बताल के परिचमी भाग में था । सिन्ध को नेपियर ने सिर उठाने योग्य ही म रखा था। राजपूताना का होसला बहुत दिनों से पस था, दूसरे सर जान सारेंस को नीति न भी उसकी सुलावें में डाल रूटा था। नमैदा के दिख्य में केल्हापुर की खोडकर अन्य कही विशेष उपद्रव नहीं हुआ। मण्य पोर पूर्वीप याल जान रहा। परिचमोत्तर और पूर्वीप सीमा के स्वतृत राज्य अपनातिस्तर, और नेपाल व्यवस्था निर्मा के स्वतृत राज्य अपनातिस्तर, और नेपाल व्यवस्था निर्मा के स्वतृत राज्य

प्राय सभी देशा राज्यों ने श्रास्त्रों का साथ दिया । इनकी सेनिक ग्रांकि पहले ूंसे ही नष्ट कर दी गई थी । ऐसी दशा में श्रसन्तुष्ट होते हुए भी, अपने भविष्य का प्यान करके, सिवा चुप रहने के इनके जिए कोई और उपाय न से हिन्दुस्तानिया ने व्यवनी जान हथेली पर लेकर ध्यारेज़ों के। व्यवन घर में जियाया था। कितने ही भारतवासियों ने पद पद पर केवल मतुष्यत्व और द्वारा के नाते थेगरेज़ों की सहायता की थी। किमरनर प्रियेट लिखता है कि "दिख्ली से निवने भागे हुए खंगरेज़ आपे, उन सवने स्वोकार किया कि प्रतेक लोगों ने स्थान स्थान पर उनकी सहायता की, उन्हें प्राथ्य दिया धीर उनके साथ भला वर्ता क्या। पुरू संन्यासी की नमुना में यहता हुया एक धमरेज़ यथा मिला, उसे वट मेरड वे खाया। जब हम उसके हमान देने लगे अपने व्या मिला, उसे वट मेरड वे खाया। जब हम उसके हमान देने लगे इसने न लिया थोर कहा कि धमर सुक्ते कुड़ देना ही है, तो रास्ते पर पूर्व कुड़ सेवा हो है, तो रास्ते पर पूर्व कुड़ सेवा हो हो हो हो हो स्वा की स्वा की धी। " कितमी ही हिन्दुस्तानी खायाओं ने खँगरेज़ बवोर की जानें वर्षाई थोर उनका इस कठिन खवसर पर अपनी सन्तानों से उद्देकर खालन-पालन किया।

यदि इस भवंकर समय में दिस आमवासी, मज़दूर, धनी, राजा, रईस सभी दर्जे के भारतवासिके ने धंगरेज़ों की सहायवा न की होती, तो उनका यचना ग्रुरिकल था। साथ ही साथ यह भी मानना पडेता कि इस धवसर पर धारोजों ने भी अपने खद्सुत साहस, धेय्य, वीरता और खदेशमींक का परिचय दिशा। सच वान तो यह है कि दोनों और से देवी चार भाषुरी दोनों ही गुणों का प्रदर्शन किया गया।

यह विद्रोह भारतवर्ष के इतिहास में 'गृदर' के बाम से प्रसिद्ध है।
पत्राव के चीफ़ कमिरनर सर जान लारेंस की राय में, इसका पुरुताप्र कारण
कारदात का कराड़ा था, पर मेलेसन इसके। खेतरेलों की ''ध्दनिकारी' धने लाता है। यह लिखता है कि क्यारेज़ों ने यचन देकर उनका पालत नहीं क्यि, क्यातान सुद्ध के बाद से सिपाहियों की शिकावर्ते नहीं सुनी गईं, सन्धियों के विद्य देशी राज्य कीन लिये गये और नये शासन-प्रनच में प्रता के रीति-रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया। रे लाई उन्होंनी के समय में ही

१ मार्टिन, इंडियन धम्पायर, पृत १६९ ।

र के और मैंबेसन, जिल्फ, प्रवर्ध ९०।

श्रशान्ति की वारूद एकत्र हो चुकी थी, उसमें कारत्स की चिनगारी पड़ गई। यदि ऐसा व होता, तो जिस सरह इसके पहले सैनिक विद्रोह शान्त हो सपे थे, यह भी शान्त हो जाता।

श्रसप्तास्ता के कारण मांसी की रानी की होएकर सिपाहियें का कोई योग्य नेता न था। वनमें हिम्मत, क्साह और यिक की कमी न थी, पर सो बनेवाला मिल्टिक न था। पड़ले से खिन्नोह का कोई उद्देश्य या कार्य- क्रम निरियत न था। पड़ले से खिन्नोह का कोई उद्देश्य या कार्य- क्रम निरियत न था। पड़ले और बहादुरसाह सल्लाह और दूसरी योर भाना साह्य पेराया बनाया जा रहा था। अंगरेज़ों की निकालकर किस प्रकार साह्य पेराया बनाया जा रहा था। अंगरेज़ों की निकालकर किस प्रकार साह्य पेराया बनाया जा रहा था। हन्यू और सुसत- मानों के वहरेय मिल भिन्न थे। धन की बड़ी कमी थी आर संगठन की धोर ती किसी का प्यान ही न था। बिन्नोह के जुड़ दिन पहले गाँवों में चातियों और रिसालों में कमल धुमाने जा रहे थे। बाना साहय जलनक और दिश्ली के चक्कर लगा रहा था। हन बातों से सन्देह होता है कि विन्नोह के जिल पहुरों रखा सवा था। यह ऐसा हो भी तय भी मानना पड़ेता के हिल पहुरों रखा सवा था। विद ऐसा हो भी तय भी मानना पड़ेता के हिल पहुरों एस बा सवा था। विद ऐसा हो भी तय भी मानना पड़ेता में विन्नोह हो जाता, तो खेगोर्ज़ों के लिल उद्दाव बसाव स्वार स्वार में विन्नोह हो जाता, तो खेगोर्ज़ों के लिल उद्दाव बसाव स्वार समन था।

विद्रोह वेश-यापी गथा। इसका सबसे खपिक ज़ोर पंजाब, परिचमीत्तर प्रान्त, रहेसपंज, अथव, नमेदा तथा चम्चल के बीच के प्रदेश प्रारं विहार तथा थंगाल के परिचमी भाग में था। सिम्ब को निषयर ने सिर उठाने येग्य ही न रवा था। राजपूताना का हीसला बहुत दिनों से पर्छ था, दूचरे सर जान सार्रेस की नीति ने भी उसके मुलाचे में उत्तर द्या था। नमेदा के दिख्य में केंपरापुर के प्रोड्य अबने के उत्तर प्रवास के प्रारं प्रवास के प्राप्त भाग केंपरापुर के। प्रोड्य अम्ब कहीं चित्रेष उथद्वव नहीं हुआ। मध्य थार पूर्वीय वशाल जान्य रहा। परिचमीतर धीर पूर्वीय साम के स्वतंत्र राज्य अम्हणानिस्तार थीर नीवाल धारदों के मित्र वन रहे।

प्रायः सभी देशा राज्यों ने श्रंबरेज़ों का साथ दिया। इनकी सैनिक शक्ति पहलें से ही गष्ट कर दी गई थी। केपी दशा में श्रसन्तुष्ट होते हुए भी, श्रपने भविष्य का प्यान करके, सिवा जुए रहने के इनके लिए कोई और वपाय न से हिन्दुस्तानियों ने अपनी जान हथेखी पर जेकर धंगरेकों की अपने पर में छिगाया था। किवने ही भारतवासियों ने पर पद पर पर केवल अनुकार और द्वारा के नाने अंगरेकों की सहायका की थी। कमिरनर विभेड किसता है कि "दिएकी से जिवने भागे हुए अंगरेज़ आगे, उन सवने स्वीकार किया कि अनेक सोनों ने स्थान स्थान पर उनकी सहायता थी, उनहें आध्रय दिना थी। उनके साथ भना वर्ता हुआ पर अंगरेज़ बया मिला, उसे वह सेवह सेरह से अपने स्वीका स्थान सम्मान किया थी। उनके साथ भना वर्ता हुआ पर अंगरेज़ बया मिला, उसे वह सेवह से अपने में स्थान स्थान

अंगरेज़ बया मिला, उसे वह सेरड ने थाया। जय हम उसकी हनाम देरे लगे उसने म लिया थीर कहा कि ध्यार सुके कुछ देना ही है, तो रास्ते पर एक फुप्रां खोदवा दे।" कुछ दिस्त मक्दूरों ने पायत डाक्टर बुड की रचा की धी। कितनी ही हिन्दुत्वानो धायायां ने श्रंयरेज़ यज्ञों की यार्ने क्यार्ट श्रेयर कनका हुस कठिन श्रयसर पर श्रयनी सन्तानों से बटकर खाखन-पालन किया।

पदि इक्ष अपंका सभय में विचेह आसवाती, मज़दूर, धनी, राजा, रईस सभी दर्जे के आरतवासियों ने धंगरेजों की सहायता न की होती, तो उनका यचना ग्रुरिकल पर। साथ ही साथ पह भी मानना पड़ेगा कि इस ध्यसर पर धारोजों ने भी शवने खदुश्रुत साहस, धेयों, वीरता बीर सन्देशमित का परिचय दिया। सच बात तो यह है कि दोनों खोर से देवी धीर बासी

देगों ही गुणों का प्रदर्शन किया गया ।

यह निहोह आरववर्ष के इविहास में 'गृद्र' के नाम से प्रसिद्ध है।
पंत्राय के चीफ़ कमिरनर सर जान लारेंस की राग में, हरका एकमान कार्या
बारत्स का भगवा था, पर मैलेकन हरको खंगरेज़ां की 'पदनिवती' वर्त
लाता है। यह जिलता है कि धंगरेज़ों ने चचन देकर उनका पालन नहीं किया,
खक्तान-सुद्ध के बाद से सिर्पाहियों की जिलायमें गर्ही सुनी नहीं, सन्धियों के
विक्त देशी राज्य कीन जिये गये और नमें शासन-प्रक्य में प्रता के रीनिदिताओं का सुक्त परिच्यान नहीं रहा गया। है लाई जवहीरज़ों के समय में ही

श्रशान्ति की वारूद एकत्र हो चुकी थी, उसमें कारतूस की चिनमारी पढ़ गई। यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सैनिक विद्रोह शान्त हो गये थे, यह भी शान्त हो जाता।

श्रसफलता के कारण कांसी की रानों के। छोड़कर सिपाहियें। का के। हैं बाय नेता न था। कांसे हिम्मत, उत्साह धोर शक्ति की कमी न थी, पर से थाने बाद मा। पहले से विद्रोह का कोई वहरूव या कार्य- कम निश्चत न था। एक जोर यहादुरणाह सम्राट् छोर दूसरी धोर नाता साहव पेगवा बनाया जा रहा था। धंगरेज़ों को विकालकर किस प्रकार साहव पेगवा बनाया जा रहा था। धंगरेज़ों को विकालकर किस प्रकार साहव पेगवा बनाया जा है। था। धंगरेज़ों को विकालकर किस प्रकार साहव पेगवा बनाया आह है। धान के दिशा हो से धी धीर संगठन की घोर तो किसी का प्यान ही न था। विद्रोह के कुछ दिन पहले गांवों में घारियों और रिसालों में कमल धुमाये जा रहे थे। बाता साहव लखनक और ति देश की विद्राह लगा रहा था। इन बातों से सन्देह होता है कि विद्रोह की खिद पद्देश रचा गया था। यदि ऐसा हो भी तब भी मानना पड़ेचा जि दुनके लिए पूरी तैवारी नहीं की गाई थी। यदि एक ही दिन सार वें में विद्रोह हो जाता, तो बाता, जो बार हो थी। यदि एक ही दिन सार वें

वित्रों देशव्यापी न था। इसका सबसे यभिक जोर पंजाय, परिचमेश्वर प्राप्त, रहेललंकर, प्रवय, नर्मदा तथा चम्यल के बीच के प्रदेश श्रीर विहार तथा पंगाल के परिचमी नाग में था। सिन्य को नेफियर ने सिर रहाने पोत्य ही न रहा था। राजपूनावा का हीस्त्रवा बहुत दिनों से पत्त था, दूसरे सर जान या वार्ति के नीति ने भी उसके सुलावे में डाल रहा था। दूसरे सर जान में कोशहापुर के पुरुक्त श्रम्य कहीं विशेष चयदन नहीं हुआ। सच्य श्रीर पूर्वीच पान्त रहा। परिचमीत्तर श्रीर स्थीन स्था श्रीर स्थान स्थ

प्रायः सभी देशा राज्यों ने श्रेमरेज़ों का साथ दिया। इनकी सैनिक शक्ति पहले से ही नष्ट कर दी गई थी। ऐसी दशा में श्रसन्तुष्ट होते हुए भी, श्रपने भविष्य का प्यान करके, सिवा जुप रहने के इनके लिए कोर्य से हिन्दुस्तानियों ने थपनी जान हथेली पर लेकर थँगरेलों की श्रपने घर मे बियाया था । कितने ही भारतवासियों ने पद पद पर केंग्रल मनुष्यत्य श्रीर दया के नाते श्रेगरेज़ों की सहायता की थी। कमिश्नर प्रियेड लिखता है कि ''दिल्ली से जितने भागे हुए खंगरेज़ खाये, उन सबने खीकार किया कि

धनेक लोगों ने स्थान स्थान पर उनकी सहायता की, उन्हें ग्राध्रय दिया थीर रुनके साथ भला वर्ताव किया। एक सन्यासी के। जमुना में बहता हुया एक धगरेज़ बचा मिला, उसे वह मेरठ ले धाया । जब हम उसके इनाम देने लगे उमने न लिया थोर कहा कि थरार सुक्ते कुछ देना ही है, तो रास्ते पर एक कुर्या खेारवा दे।" कुळ दरिह सज़हूरों ने घायल डास्टर बुड की रवा की

थी। कितनी ही हिन्दुस्तानी धायाद्यों ने धंगरेज़ वज्ञों की जानें वचाई धीर दनका इस कठिन श्रवसर पर प्रवनी सन्तानों से बढ़कर लालन-पालन किया। यदि इस भयंकर समय में दरिज बामवासी, मज़दूर, धनी, राजा, रहेस सभी दर्जे के भारतवासियों ने धगरेज़ों की सहायता न की होती, तो उनका यचना सुरिकत था। साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इस अवसी

पर थारेज़ों ने भी अपने अद्भुत साहस, धैर्य, वीस्ता और खदेशभक्ति का परिचय दिया। सब वात तो यह है कि दोनों बोर से देवी बीर ब्रासुरी दोनों ही गुर्खी का प्रदर्शन किया गया। यह विद्रोह भारतवर्ष के इतिहास में 'गृद्र' के नाम से प्रसिद्ध है।

पंजाब के चीक कमिश्नर सर जान लारेंस की राय में, इसका एकमात्र कारण कारतूस का फगड़ा था, पर मेब्रेसन इसका ग्रंगरेज़ों की "बदनियती" बत-लाता है। वह जिसता है कि भैंगरेज़ों ने वचन देकर उनका पालन नहीं किया, शकुगान-युद्ध के वाद से सिपाहिया की शिकायतें नहीं सुनी गई', सन्धिया के

विरुद्ध देशी राज्य छीन लिये गये थोर नये शासन-प्रवन्ध में प्रजा के रीति-रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया 🎮 लाई दलहोज़ी के समय में ही श्रशान्ति की शरूद एकत्र हो चुक्री थी, उसमें कारत्स की चिनगारी एड़ गई। यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सैनिक विद्रोह शान्त हो गये थे, यह भी शान्त हो जाता।

श्रसफ्तता फे कार्ण — कांसी की रानी की छोड़ कर सिपाहियों का केंद्रि योग्य नेना न था। उनमें हिम्मन, उस्साह श्रीर शक्ति की कमी न थी, पर सी प्यंच्याला मिल्फ न था। पहले से बिट्रोह का केंद्र उद्देश्य या कार्य- इस निरिचत व था। एक खोर यहादुरशाह सक्षाद थीर दूसरी घोर नाता साहय पेग्या यनाया जा रहा था। कंगरेज़ों के निकालकर किस प्रकार यासन होगा, इस श्रोर कुछ भी प्यान न विद्या गया था। दिन्दू थीर सुसल- मानों के बहेरय भिन्न सिल थे। पन की यही कभी थी थीर संसदन की मोरे ते। किसी का प्यान ही न था। विद्रोह के कुछ दिन पहले गांथों में प्यातियों थीर रिसालों में कमल सुमारे जा रहे थे। नाना साहब लातनक श्रीर दिश्वों के चक्रर लगा रहा था। इन वातों से सन्देह होता है कि विद्रोह के जिए पहुंच्य रचा गया था। यदि ऐसा हो भी तय भी मानना पड़ेगा कि द्वयं विवर पुरं से थे। नारी सारे देश दिन सारे देश में विद्रोह हो जाता, ते। खंगरेज़ों के लिए यहां श्रीर देश। यदि एक ही दिन सारे देश में विद्रोह हो जाता, ते। खंगरेज़ों के लिए यहां श्रीर स्वान प्रमान था।

चित्रोह देशन्यापी न था । इसका सनसे श्रधिक ज़ीर पंजाय, पश्चिमोत्तर प्रान्त, रुहेलएड, श्रपथ, नर्मदा तथा चम्चल के बीच के प्रदेश धार विहार तथा वेगाल के परिचारी भाग में था । सिन्ध की नेपियर ने सिर उठाने येगय ही न रखा था। शानपूर्णामा का हीसका बहुत दिनों से पद्य था, दूसरे तर ज्ञान लारेंस की नीति ने भी बसके प्रश्लाव में उंडा रखा था। नर्मदा के दिख्य में लेल्दापुर की प्रोन्डक थ्रम्य कहीं चित्रोच उपद्रव नहीं हुआ। सच्च धार पूर्वीच वंगाल शानत रहा। परिचमोत्तर धीर पूर्वीचर सीमा के स्तंत्र राज्य प्रमुखनिस्तान बीह नेपाल बेगरिजों के मित्र यने रहे।

प्रायः सभी देखा राज्यों ने ग्रंबरेज़ों का साथ दिया। इवकी सैनिक शक्ति पहले से ही नष्ट कर दी गर्द थी। केमी दखा में श्वमन्तुष्ट हेस्से हुए भी, अपने भविष्य का प्यान करके, निवा पुष रहने के इनके लिए केर्य के दखात न या। सिन्धिया के उसके दीवान दिनकरराय ने समफा-युक्ताकर राजमक यनाये रता। यदि वह बिगड़ जाता तो अन्य मराजा राज्य भी उसके साथ हो जाते। जनरल इनिस के राज्यों में "उसकी राजमिक ने अगरेज़ों के लिए हिन्दुस्तान यचा लिया।" इसी तरह निज़ाम के सर सालारजंग ने राजमक यनाये रता और मुसलमान उपद्रवियों की कठिव दंख देकर हैदराधाद में इपद्रव की मङ्गकने न दिया। विद्राह के इनिहासकार होम्स का कहना है कि इसके लिए अंगरेज़ों के सालारजंग का सदा छतज्ञ रहना चाहिए। सिल आंग गोरला सैनिकों ने अंगरेज़ों की पूरी सहायता की, इनके लुट का, लुव लाजव दिया गाया था। दिस्ली लुटने की सिलों को वहुत टिजों से अभिनाया थी, यही बात अवध के सम्बन्ध में गोरलों के लिए थी। सर जान लारेंस लिखा है कि यदि पत्राण ने साथ न दिया होता, तो हम कहीं के भी न होते।

लार्ड कैनिंग ने इस किंटन अयसर पर चढ़ी बुढ़िसला से काम लिया।
यह यात ठीक है कि यदि उसने अग्रान्ति के चिद्वां को देखकर पहले से पूरा
प्रयन्त्र किया होता, तो यिद्रहि इतना लोर न एकड़ता। परन्तु साथ हीसाथ
यह भी ध्यान में रखना ध्यावरयक है कि भारतवर्ष आये हुए उसके धोड़े ही
दिन हुए थे। उसे देश की स्थिति का पूरा ज्ञान न था, दूसरे अग्रान्ति के
योज उसके आने के पहले ही योथे जा चुके थे। यही उसेजना के समय में
भी उसने अपने के शान्त रखा। यदि वह निकरसन ऐसे अफसरों के कहने
में आ जाता, जो खिया धीर वर्षों की जा देने तथा विद्राहिया की खाल खींय
लेने के तिए कृत्त्व बना देने पर जोर दे रहे थे, तो निस्सन्देह अग्रान्ति भीर
वह जाती। आरोशों के बहुत कुछ आन्दोलन कम्मे पर भी उसने याला से
जंती कृत्त्व जारी नहीं किया थीर निर्मुल घटनाओं के प्रकासित करके उनेजाना बढ़ानेवाले समाचारपत्रों का युंह बन्द कर दिवा। उमकी ज्ञात थीर
दया की नीति के बहुत से खैंगरेजों ने एसन्द नहीं किया, पर हसमे सन्देह
नहीं कि दुशका जनता पर अपना प्रभाव पद्या।

करपनी हुन पन्त-विद्रोह का समाचार मिलने पर सन् १८४७ में भ हैं लें पर पेनेसनेत पर विचार हो रहा था कि भारत का शासन हुंग्लैंडर सरकार के हाथ में पूर्ण रूप से सैांप दिया जाय । कम्पनी इसका रिरोध कर रही थी। उसका कहना था कि जिस समय इंग्लेंड-मरकार श्रटलांटिक सागर के दूसरी जोर एक बढ़ा साम्राज्य को रही थी, उस समय उसने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका शासन वान्तव में इँग्लंड-सरकार के हाय में ही रहा। इसलिए यदि उसमें दोप है, तो उसके लिए यह भी जिस्मेदार है। परन्तु इसके साथ ही साथ कम्पनी ने ऋपनी ज़िस्मेदारी की दूसरे के मध्ये नहीं टाला। जिस ढंग से भारतवर्ष का शासन हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने जपर खेते हुए, उसने नहा कि यह उसके लिए "लज्जा की नहीं बहिक गोरव" की यात है। परम्तु पार्लामेट ने श्रव करपनी का श्रन्त करना निश्चित कर लिया था। श्रमस्त सन् १८१८ से एक कानून पास किया गया, जिसके श्रनुसार भारतवर्ष हॅंग्लेंड के राजछत्र के श्रधीन कर दिया गया थीर उसका शासन पूर्व रूप से इंग्लंड-सरकार के हाथ में था गया। 'बोर्ड चाक कंट्रोल' तोड़ दिया गया । उसके समापति के स्थान पर एक 'भारत-सचित्र' नियुक्त किया गया. जो 'सेकेटरी चोफ स्टेट फार इंडिया' कहलाता है। यह सचित्र हुँग्लेंड के मंत्रि-मंडल का सदस्य होता है श्रीर भारतवर्ष के राज्यों नेतृ पालांमंट के प्रति जिम्मेदार हे। उसकी सहायता के जिल् ार्ड में इस या ना दी गई, जो 'इडिया केसिल' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें

भारतवर्ष से वापस गये हुए सरकारी ब्रदुत्पर होते हैं।

त तरह भारतवर्ष में 'देहरे शासन का युग' समाप्त हथा। जिस शासन के लिए करानी के श्राभिमान था, उसके सम्बन्ध में लड़ले। लिएता है कि इससे व्यथिकांश भारतवर्ष से जान बोर साल की रखा नहीं हुई। न्याप-म्य रस्था ऐसी बनाई गई कि जिसमें बहुत मा धन श्रीर समय नष्ट होने लगा। भारताजारी हे प्रवन्ध में राया एँडने तथा प्रवाचार करने की महभावना खय राउ गई। प्रजा का बाचरण गिर गया और शारीरिक धवस्था निगड गई। हिन्दू जनता में शासव पीने का एक सर्वधा नया व्यसन चल पड़ा। बिटिश ग्रामन से कई एक नये दुर्म या उपाउ हो गये चार कुछ, जो पहले से थे, बढ़ ग्रामन स ७६ एक १० ३३ च ० १ - १ . गरे । तो हुद्र चप्हाई हुई, वह व्यक्तिमन प्रयान के कारण, विमर्ने पहले बहुत

सी खड़चने 'डाली गई'। यह खड़ाई भी बहुत कम मात्रा में श्रोर केवल दिएलाने भर को हुई। <sup>8</sup> इस सौ वर्ष के शासन से देश की कलाएँ नष्ट है। गई', चिलायती माल का पूरा प्रचार है। गया, देश का कच्चा माल बाहर जाने लगा चोर खँगरेज़ अकुसरों की बड़ी बड़ी तनक्वाहां तथा करोड़ों हरने के कर्जे का वोफ दोन भारत पर लड़ गया।

## परिच्छेद १४

## ब्रिटिश द्यन की द्याया

रानी विक्टोरिया का घीपणापत्र--नई शासन-स्यवस्था का प्रारम्भ कुँग्लेंड की रानी विक्टोरिया के एक घोपणापत्र से किया गया। इसका

ब्रस्रविदा सैयार कराने में क्वयं विक्शेरिया ने बेाग दिया थोर इसमें "ददास्ता, द्या थार पार्मिक सहि-रणुता" के भावें के दिख-लाने के लिए आदेश किया। पहली नवश्यर सन ३८१५ की इलाहाबाद में बड़ी धूमधाम से एक दश्यार किया गया, जिसमें लार्ड केनिंग ने, जो भारतवर्ष का पहला बाहसराय (शज्ज्ञाति-निधि) बनाया गया, इस धीपणापत्र की पढकर सनाया। इसमें कम्पनी के सद हमें अधियें की उनके स्थान पर बहाल करते हुए भीर देशी नरेशों की संन्ध्यों की रचा तथा



की सन्धियों की रचा तथा सानी विवटेरिया प्रतिज्ञाक्षों के पालन करने का विश्वास दिलाते हुए, रानी विवटोरिया की खेर र

से कहा गया कि इस समय भारत में जितना मेरा राज्य है, में उसे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। " मे देशी नरेता के श्रधिकारी श्रीर मानमर्यादा का श्रपन ही श्रप्रिकारी श्रीर मानमर्थादा के समान समक्रँगी।

"राजधर्म पालन करने के लिए जिम तरह में चपनी धन्यान्य प्रजाधी से प्रतिज्ञारङ हैं, वेसे ही भारत की प्रजा के निकट भी प्रतिज्ञायङ रहेंगी। सर्वराहिः मान परमात्मा की दया से में उन प्रतिज्ञाधी का भरसक वधारीति पालन करूँगी।

''हेसाई धर्म पर मेरा रढ़ विखास हैं। इसके बाधर से मुक्ते जा शान्ति मिली है, उसे कृतज्ञतापूर्वक स्थोकार करते हुए, में स्पष्ट कह देना चाहती हैं कि धपन धर्म के। प्रजा से मनवाने के लिए न मेरी इच्छा है धीर न सुभे श्रविकार है । में श्रवनी यह राजकीय हच्छा प्रकट करती हैं कि बीहें म्यकि, प्रपने धार्मिक विश्वास वा रीतिये। के कारण, न किसी तरह धनुगृहीत किया बाय थीर न किसी तरह सतावा या चेड्डा जाय । ययकी निष्यप भाव थीर समान रूप से कानून द्वारा रखा की जाय। जा मेरे वर्धान शासनकार्य में नियुक्त है, बन्हें म बाला देती हूँ कि ये मेरी किसी प्रजा के धर्म या बरासना में किसी प्रधार का इस्तर्हेव न करें। यदि ये वेसा करेंगे, ता मेरी प्रश्यना चत्रसचता के पात्र है।गे।

· "मेरी यह भी इच्छा है कि यवासम्भव मेरी प्रजा की, यह चाहे सिसी जाति या किसी धर्म की माननवाली हो, अपना विद्या, वेल्पपा धीर सब-रिजा के कारण, सरकार के चपान जिस किया काम के करन वेगय है।, यह

काम बसकी विना किसी पचपात के दिया जाय।

विद्रोहिया के साथ द्या का व्यवहार करने का ननन देते हुए घोषणा-पत्र के थन्त में कहा नया कि "ईश्वर की कृपा से बन मान्ति फिर से स्थापित हो जायगी, तब भारत की क्लाब्धा को बदान, लोकोपयोगी कार्यों और सुनारों की थोर अधिक प्यान देन तथा भारत की प्रजा के उपकार के लिए शासन करने की मेंप एगम इल्ला है। उसकी समृद्धि मं में अपनी शिक्त, इतके सन्तेष म में अपनी रचा थोर बसकी कृतज्ञता में में अपना सबसे यहा पुरस्कार समक्ति।।"

यह चोपप्यापत्र आरत का 'चिकारपत्र' माना गया है। इस सम्बन्ध म दे। वाती का प्यान रराना जावत्यक है। एक तो यह कैसे समय पर प्रकारित किया गया था और दूसरे इसके उच भावी से व्यवहार में कहा तक काम तिवा गया। घोपवापत्रों के सम्बन्ध में अविद्ध अभीने की राय है कि इसन फुड की भरामर होती है। विकटोरिया के उच चाव्ये और प्रताम पर किसी की सन्देह नहीं हो सकता, पर साथ ही साथ यह भी मानना पडेया कि हूँ गतें ज की सासन व्यवस्था में नीति का काम म जाना प्रतियो के हाथ म है, न कि राजा के। तह जैस्स स्टिकन का मत है कि यह घोपवापत्र केवल दर- वार में पढकर सुनावे जोने के लिए था। यह कोई सन्धि व से, जिसके अनुसार काम करने के लिए जारोजा पर किसी प्रकार की जिममेदारी हो। तिस व देश्य से यह घोपवापत्र में का स्वाप्त की सकता हो। तह जी अपने साथ की सकता की सकता हो। साथ से साथ से सकता की सकता हो। साथ से साथ से साथ की सकता हो। साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ स

देशी राज्य—सन् १८४६ में राजाग्रों के सम्बन्ध स भी पुत्र गीर लेने का यशिकार मान विवा गया। इस तरह राज्ये के बड़े भारी श्वसन्त्रोंप जोर भय का कारण दूर कर दिया गया। जार्ज उन्नहोंजों के समय में जिस मीति का श्रुत्तरण किया गया था, जरूका थाग देना ही इस घात का तरसे बजा समाण है कि उत्तम कितनी चारी भूल की गई थी। विद्रोह के समय म सरकार की सहामता करन के बदले म निनाम पर जो कई था, वह माफ कर दिया गया। श्वथ की सीमा का कुछ जगनी भाग नैपाल को देदिया गया। सिन्यया, गायक्वाइ, भूषाल की येगम और कई एक राजपुत राजायों को थोड़ी थोड़ी भूमि दी गई थीर बहुतों का खिराज घटा दिया गया। राजाथाँ, तालुक्दारों थीर ज़मीन्दारों से विपत्ति के समय में कितनी सहायता मिल सकती है, लाई कैनिंग इसको बच्छी तरह जानता था। इसी लिए जहां तक है। सका उसने इन सबको सन्तुष्ट करने का प्रयक्त किया। विद्रोह शान्त है। जाने पर उसने खब्च के तालुक्दारों के साथ भी खच्छा व्यवहार किया, जिन्होंने उसके नाम से लखनक में 'कैनिंग कालेज' स्थापित किया।

सैनिक संगठन—साधाव्य की रखा के बिल सेना का फिर से धच्छी तरह संगठन किया गया। कम्मनी धीर हॅंग्बंड-सरकार की सेनाकों में नो मेद था, उठा दिया गया थीर देंग्ने सेनाएँ एक कर दी गईं। विद्रोह में जैसी कुछ खिति हो गई थी, भविष्य में उससे बचने के बिल यह नियम बना दिया गया कि तोएखाने में हिन्दुहतानी मरती न किये आयें धीर जितनी सिरा-हियें की संख्या हो, कम से कम उससे आये गीर खरर रखे वार्षे। उत्तर-हियों के समय में गीरी सेना की संख्या थूर हज़ार थी, अब यह बड़ा- कर ७० हज़ार कर दी गई। इसी के अनुसार हिन्दुहतानी सेना की संख्या १३२००० रखी गई। आवस्यकतानुसार इस संख्या में घटा-बड़ी होती रहती है। सेना की संख्या बड़ बाने से खुंच मी बहुत बड़ रथा।

श्राधिक सुधार—दो तीन वर्ष विद्रोह रहने के कारण सरकार के वहुत घाटा हुआ था, कुउँ की रक्त हुगुनी हो गई थी और सालाना एवँ पूरा न पड़ना था। इस दशा को सुवारने के लिए हँग्लेंड से जेम्स विश्तन युक्ताया गया। उसके समय में व्यापार, श्रामदनी श्रीर तमालू पर देशत तथा दिये गये। चाय, सन तथा जुट पर, जो भारतवर्ष से वाहर जाते थे, महस्व उठा दिया गया और बाहर से श्रामेताले साल पर श्रीर कम कर दी गई। इस तरह शार्थिक कष्ट के समय पर भी हँग्लेंड के ज्यापार का प्यान रक्षा गया। सन् १९६० में सिक्स कर वे समय पर भी हँग्लेंड के ज्यापार का प्यान रक्षा गया। इस उर्दा सिक्स कर से समय पर भी हँग्लेंड के ज्यापार का प्यान रक्षा गया। इस १९६० में सिक्स कर से स्व पर श्रीर का स्व के क्षेत्र के क्षेत्र कर से समय पर भी हँग्लेंड के ज्यापार के क्षेत्र के सक्त की स्व हों से श्रीर शासन के वृत्व के क्षेत्र ध्रीर श्रीर शासन के वृत्व के क्षेत्र ध्रीरा प्राप्त किया गया श्रीर समक पर देश्स बढ़ा दिया गया। इस उपारी

से हर साल जो कमी पहती थी, पूरी हो गई धीर कुछ वचत भी होने लगी। इस वचत से भारत की दरिङ्ग जनता का कोई उक्कार नहीं किया गया, पर भैचेहरत के माल पर चुनी और घटा दी गई। इसी समय से प्रान्तीय सरकारों को कुछ व्याधिक स्ततंत्रता देने का प्रयत्न किया गया और कागृज़ का सिस्कारों भी चलाया गया।

शासनभवन्य—सन् १=६१ में 'इडियन कोंसिल ऐवर' पास किया गया। इसके अनुसार वाइसराथ की 'एक्ज़ीक्यूटिव कोंसिल' (कार्य्यकारियों सिमिति) के सदस्यों की संख्या पांच कर दी गई। शासन के भिन्न विभाग इन सदस्यों की संख्या पांच कर दी गई। शासन के भिन्न विभाग इन सदस्यों की संप्य त्यों, जिससे इर एक बात पर विचार करने के लिए कोंसिल की मीटिंग करने की जायरथकता न पड़े। चाइसराय की प्रमुश्कित के सबसे बद मेन्यर की समापति सानने का विभन्न वचना दिया गया। कृत्त बनाने के लिए वाइसराय की 'लिविसेटिय कींसिल' (अन्यव्यापक सभा) के गैरसरकारी मेन्यर नामजुद करने का भा प्रविकार दे दिया गया, जिससे कुळू भारतवासियों की मेन्यर बनने का प्रयसर मिता। ससकारी मेन्यरों की सख्या विभन्न होने से उसके अधिकारों में किसी प्रकार के कमी नहीं खाई। वन्यदे और नदरास की कींसिलों से कृत्यून यनाने के व्यापकार सन् १=६३ में ते लिये गये थे, अय उनके। ये क्यापकार सिन् १=६३ में ते लिये गये थे, अय उनके। ये क्यापकार सिन् १=६३ में ते लिये गये थे भा शावरय-कता होने से कींसिलें स्थापित करने की ज्यवका की गई।

'नुप्रीम कोरं' तथा 'सदर बदालतो' का भेद उठा दिवा गया धोर उनकी जगह पर कलकता, वन्यदे धीर सदरास से 'हाईकोरं' स्थापित कर दिये गये। मैकाले के समय से कृतने का जो सबह तैयार हो रहा था, घद स्वीकार कर तिया गया धीर सारे भारतवर्ष में ज़ान्ता दीवानी, तम्हीरात हिन्द घोर जुलाता फ़ीनदारी जारी कर दिये गये। वगाल में कारतकारे के वार वार येद स्वान करके यदा तिवा वाता था। इसलिए सन् १ न्दर में यगाल, विहार, आगरा धोर सण्यानत के लिए वह कृतन चना दिया गया कि वारह वर्ष तक किसी सेत को जोतने से कारतकार का असमें मोस्सी हक मान लिया

जायमा। भारतवर्ष भर में इस्तमरारी वन्देशक जारी करने का भी विचार था, पर कई कारखों से बैसा नहीं किया गया। सन् १६५४ में सर जास्ते बुड की रिपेर्ट के अनुसार प्रारम्भिक शिचा का प्रवन्य हो ही रहा था। अर उच जिला की ओर भी ध्यान दिया गया और सन् १६५७ में कलकता, वभ्यई और मदरास में 'यूनिवर्सिटियां' (विध्वविद्यालय) स्थापित की गईं।

नील और चाय की खेती—भारतवर में धंगरेकों के वसाने के

प्रश्न पर बहुत दिनों से विचार हो रहा था थीर इसके बिद उन्हें लालच भी
दिये जा रहे थे। सन् १६२० में धासाम और नीखिगिर की पहाड़ियों मे

याय और काफ़ी की खेती करने के बिद कुछ पुरोपियन प्राथात हुए। इन

कोगों को बहुत सी ज़मीनें मामूली खगान पर दे दी गईं। इसी तरह नीज

की खेती कराने के बिद पंगाल में भी बहुत से खँगरेज़ बसाये गये। विद्रोह

छे चाद इस पर बड़ा ज़ोर दिया जा रहा था। कहा जाता था कि हिमालय
की पहाड़ियों में धारोज़ों के प्रावाद हो जाने से स्पियों के बाने का भय न
रहेगा और भारतवर्थ में साम्राज्य की जह भी मज़बूत हो जायगी। इसकी

जांध करने के बिद सन् १८८म में पालांमेंट की एक कमेटी भी निष्कुत सेगी

थे यूरोपियन गृरीव किसाने। यर खताचार करते थे और उनसे ज़बर

दहती नील की खेती करवाने थे। सन् १८६० में यह मामजा इतना बड़

गाया कि इसकी सरकार की खोर से जांच कराई गई थीर कुशरदस्ती नील की

खेती कराने से उन्हें रीका गया। कुलियों पर श्रव भी ये लेगा बड़ा

श्रक्षाचार करते हैं।

सार्ड एलगिन-सन् १८६२ मे लार्ड कैनिंग थापस चला गया। विन्ता ग्रीर परिश्रम के कारण उसका शरीर वड़ा तुर्वेल हो यथा था। हॅन्सॅड पहुँचने के योड़े ही दिन बाद वह सर गया। विद्रोह के ऐसे कडिन समय पर

र दीनवरणु मित्र ने, अपने 'नीठ दर्पण' नामक नाटक में, इस अप्याचार्री की बहुत अच्छो तरह दिखलाया है। इतके अमरेबो अनुवाद से अगरेब केश बहुत चिट्टे और वेचारे अनुवादक की बेल भुगतनी पड़ी।

उसने यहे पेंगे से काम जिया। उसकी उदार नीति से कुछ धँगरेज़ यहुत रुष्ट हो गये थे, पर धन्त में सबको उसकी योग्यवा माननी पढ़ी। उसके स्थान पर लार्ड एलिंगन वाह्सराय बनावा गया। यह पहले कमाडा में गवर्गर-जनरल और चीन में राजदूत रहें जुका था। साल ही भर बाद नवम्बर सम् १६६६ में, पंजाब के धमेंगाल नामक स्थान पर, इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में केवल एक उपलेशनीय घटना हुई। परिचमीसर सीमा पर बहवी मुस्सु सोनों ने यहा उपदृष्ठ किया। इसको शासन करने में धँगरेज़ी सेना को यही किटाइब्री उदानी पढ़ीं।

सर जान लारेंस-पश्चिमोत्तर सीमा पर धशान्ति होने के कारण

गवर्नर-जनरल का पद मर जान लारेंस की विया गया। पहले यह पंजाब का चीफ कमिरनर रह खुका था। गृद्द के समय में भी इसने यदा काम किया था। पश्चि-मेत्तर सीमा-सम्बन्धी विषयें। का इसकी प्रस्ता ज्ञान था। भारतवर्ष से वापस जाने के बाद से इंग्लेंड में यह नई स्थापित हुई 'इंडिया कैंसिल' में काम करता था। पहले यह लाई दल-है। जो की नीते का



पचपाती था, पर विद्वोह के समय से इसने अपना मत बदल दिया था। अब लार्ड केतिंग की तरह इसकी राय में भी देशी राज्यों की बनाये रखना आवश्यक था।

भूटान की लड़ाई-सन् १८२६ में श्रासाम पर श्रधिकार हो जाने से अंगरेज़ी राज्य की सीमा सूटान से मिल गई थी। इस सीमा पर भूटानी प्रायः लूट-मार किया करते थे। सन् १८६३ में इन ऋगड़ों की तय करने के लिए एक चैंगरेज़ चलसर भेजा गया। भूटानियो ने उसका बड़ा घपमान किया थीर उससे एक सन्धि पर इस्ताचर करवा लिये, जिसमे धासाम मे श्राने के लिए पहाड़ी मार्गों पर जो 'द्वार' कहलाते हे, भूटानिये। का श्रधिकार मान जिया गया । भारत-सरकार ने इस सन्धि की सानने से इनकार कर दिया स्रोर सँगरेज़ कैंदिया की वापस करने के लिए भूटान की लिल भेजा। कोई उत्तर न मिलने पर सुद्ध खिड़ गया। सन् १८६४ में भूटानिया ने देवनगिरि से बँगरेज़ी सेना की भगा दिया बीर दो दोर्पे ज्ञीन ली। परन्तु ग्रंगरेज़ों की श्रधिक सेना श्रा जाने के कारण श्चन्त में भूटानिया की हार मानकर सन्धि स्वीकार करनी पड़ी। उनसे 'बारह द्वार' के लिये गये खीर उनके यदले में उन्हें कुछ रपया सालाना देने का बचन दियागया।

श्रफ्तगु निस्तान सन् १८६६ में श्रमीर दोतमहरममद की मृखु हो गई। विद्रीह के समय में यदि वह चाहता तो खँगरेज़ों से पेशावर द्वीन सकता था, परन्तु ऐसा न करके उसने उनके आय चरावर सिन्ता हा स्ववहार किया। असके १६ खड़के थे, इनमें से चार पांच गही के खिए आपस में लड़ने लो। उसके १६ खड़के थे, इनमें से चार पांच गही के खिए आपस में महता रावम्न जार सा वार्रेस का यह मत था कि जो गही पर बैठे उसके साथ मिन्नता रावम्म जापस के महाड़े में किसी वरह का हस्तविष न करना चाहिए। इस नीति के आपस के महाड़े में किसी वरह का इस्तविष न करना चाहिए। इस नीति के अपना दोखाली या उसका भाई अफ्जुल, जो गही पर बैठ जाता था, वही अस्ति। मन लिया जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि सव मताड़ों से यबने के अमिर मान लिया जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि सव मताड़ों से यबने के खिए खँगरेज़ों के इक् में यह बढ़ी शब्दी नीतिथी, परन्तु अफ़्ग़ानिसानवालों का खिए खँगरेज़ों के इक् में यह बढ़ी शब्दी नीतिथी, परन्तु अफ़्ग़ानिसानवालों का

इससे असन्तुष्ट होना स्वामायिक था। पहले योरखजी को मित्रता का विश्वास दिलाया गया, पर उसके हटाकर जब अफ़ज़ल गद्दी पर बैठ गया, तब उसे वधाई का पत्र भेजा गया। इस पर स्ट अफ़्ग़ान सरदारों का कहना था कि किसी जाति का खेंबारेजों से पार पाना मुश्किल है। इस पत्र से अगरेज़ों की यह इस्त्रा मालूम पड़ती है कि हम सब आपस ही में कट मरें। यदि शेरखली जीतता तो उसकें। भे उन्होंने ऐसा ही पत्र जिद्या होता। इसी ताह शेरखली जा कहना था कि खेंबारेज अपने मतलब के सिवा थोर किसी बात को नहीं देखते। वै समय ताका करते है, जिसकों वे सबसे ज़बरदस पाते हैं, उसी के मित्र वन जाते हैं।

सध्य पृथिया से धीरे धीर रूस द्विण की धीर बढ़ रहा था। इससे खक्गानिसान की समस्या धीर भी जटिज हो गई थी। कुल कोगों की राय थी
कि रूस को रोकने के लिए धक्नानिसान के साथ नई सिन्य होनी चाडिए, पर
जान लार्स इसकी धायस्य बता न समस्या था। उत्सक्त कहना था कि रूसी
स्था धंगरेनी साम्राज्यों जी प्रभाव-सीमा रूस से ही मिनकर निश्चित कर जेनी
चाहिए। सप्य पृथिया में रूस का प्रभाव वब आने से कोई अब नहीं है। इससे
वहीं के जंगली मनुष्यों में कुछ मध्यता या जायगी। इसी लिए वहीं के
सरदारों को, प्रार्थना करने पर भी, भारत-सरकार की धोर से कोई सहायता
नहीं दी गई। जान लार्स की राय में बकुगोविस्तान की घोर से भारतवर्ष
की रुपा का सबसे अध्या बवार यही था कि उसके सगड़ा से न पढ़ा जाय,
सीमा पर काफ़ी सेना रखी जाय थीर आरसवर्ष के राजाओं को सन्तुष्ट रखा
जाय। बार्ड लिटन के समय कर सरकार की बड़ी निता शी।

उड़ीसी की अकाल-सन् १०६४ में बड़ीसा में बड़ा भयंकर यकाल पड़ा, निसमें खासे प्रादमी मर गये। बगाल-सरकार की ग्रोर से जनता की रचा के लिए पहले से कोई जीचत प्रबन्ध नहीं किया गया। यदि

१ इटर, मेवो ( रूळर्स ऑफ़ झडिवा सिराज) १० १२१-२२।

याहर से धन लाने कांक्रीक प्रमुख होता, तो बहुतों के प्राख्य वय जाते। सर जान लारेंस ने भी बगाल-सरकार की वात आनकर खुण्याप बेठे रहने म भूल की, इसमें उपने स्वयं माना है। धकाल से जो कुछ वया था, वह सन् १-६६ में निर्देश की बाढ़ म दून पथा। इससे वडीका का कुट बीर भी वह गया। भिवट्य म धकाल के कुट को दूर करने के लिए उडीसा में कई रहकें धीर नहीं। के जन्मने का प्रथम किया गया, पर मिर्देश की बाढ़ को रोक्स की प्राप्त हिया गया, पर मिर्देश की बाढ़ को रोक्स के प्राप्त कुट भी प्यान नहीं दिया गया, जिसके कार्य वडीसा इन दिनेश भी पीडित रहता है। सन् १-६६ में बुँदेश क्लाड और राजपूताना में भी ककाल पड़ा, परन्तु पहले से धल का प्रकार हो जाने से इसमें विशेष कुट वहीं बुधा। धकाल के प्रथम पर जीव करने हैं कुट कमीडन भी निशुक्त किया गया, जिसके रिरोर्ट के प्राप्तार पर पूछ 'लेकिन हरवोर्टन कुट' (क्लाकरचा केव) खाविर किया गया। समय पहने पर प्रजा की रहा के लिए इसम बरावर कुछ वश्या जमा किया जाने लगा।

स्तिर्स की शासन—सन् १ न्या में प्रवाद धीर प्रवच के किसावा की स्वा सुधारने के विद्य भी कानून चनाने गये, जिनके खनुसार बहुत से किसावा की प्रवच खेती में मोरूसी इक मिल गया। स्व्याप्त में मीरूसी इक मिल गया। स्व्याप्त में मीरूसी हक मिल गया। स्व्याप्त में मीरी साल के विद्य क्या बन्दीवस्त किया ग्या। व्याप्त स्वा की भी स्वा क्या को में से व्या को में से सारी में सारी किया की मीर्ट प्रेर ना विद्या स्व की भी स्व प्रवच्या की गई थी हो व्याप्त विद्या स्व की मीर्ट प्रवच्या की गई थी हो सारी में प्रवच्या की सारी में में सारी में में मेरी की मार्पर में सारी में प्रवच्या की पर पर नियक करना मन है।

लार्ड मेथे। की नीति—सर जान लार्स के खान पर लार्ड मेथे। वाइसराय वनाया गया। वह आयर्लेंड का बहुत दिना तक 'चीफ़ सेटेटरी' रह जुका यर। आस्तवर्ष धाकर देशी राज्यों के सुधार की श्रीर इसने विशेष

प्यान विद्या। सन् १ मर्थम से लाउँ उत्तरीज़ी की नीति का परि-स्थान कर दिया गया था। भारत-वर्ष के राजा थीन नाम थ्या महारानी विन्दीरिया के अधीन थे स्थार उनके राज्य भारतीय साम्राज्य के प्रमायन गरी थे। ऐसी दगा मं उनके धूनने से श्वय कोई लाम मा था। परन्तु मारत-सरकार से सासन-प्रवश्य प्रशाय होने पर हस्तपेष करने का हासक ध्यायन धा। लाउँ मेथा ने इसी के धाना सिद्दान्त सामा। इन दिना धाना सिद्दान्त सामा। इन दिना



साई मेथा

हुवा था। बाई मेथे। ने शासन के लिल् वहीं के सरदारी की एक कोसिल यना दी और राजा के अधिकारें को दीन बिया। इसी तरद कादियागड़ की कई एक रियासतों के लिल् जी प्रवन्ध किया गया। जिस राजा का शासन-प्रदन्ध दीन होता था, उसने साथ वह घड़ा खयद्धा व्यवहार करता था। मुखाल की येमा ने अपने राज्य में कई एक सुधार किये थे। उसने सक्कें यनगई थीं, स्कूल सोले थे और पुलिस को टीक किया था। लाई मेथे। उसका पड़ा भाइर करता था।

उसका विन्नास था कि राजकुमारों को प्रेसरेज़ी देंग की दिग्दा देने से ही उनको ''ग्रासन की ज़िम्मेदारी'' का झान हो। सकता है। इसी लिए उनकी विचा मेगरेज़ मध्यापनी के हाथ से देने का प्रयत्न किया गया। राजवताता के राजकुमारा के लिए खन्मर में 'भेवों कालेन' कीला गया! लाहेर धार राजकोट में भी ऐसे ही कालेन स्थापित किये गये। इनमें राजकुमारा कें धंगरेज शिजकों के साथ मिल-जुलकर रहने धीर पारपास्य भाषार-विचार सिस्तलाने का प्रक्रम किया गया। राष्ट्रीयता की दृष्टि से इन सस्यायों का प्रभाव राज्यों के भागी शासकों पर ष्रच्छा नहीं पद् रहा है। प्रथम से ही वन्हें पारचाल वन के दन्नकहन की स्थिप सिलते लगती है। ''शासन की जिम्मेदारी'' का सम्बन्ता तो हुर रहा, यहे होने पर यहतां को यूरोप में हवा खाने का चहना सन जाता है।

शैर्झाली से भेंट—सन् १००१ व सामानिसान के धानी सीरधानी के साथ अश्याना में सार्ड मेंचे की भेंट हुई। रोस्थानी एक
ऐसी सिन्ध बाह्सा था, जिससे सैमरेन उसके साल म कुछ दरवा
दिया करें चोर चाहरता था, जिससे सैमरेन उसके सहायता करें। बाई
भेंगे ने यह तो स्थोकर नहीं किया, पर उसने हुत उम से कान विचा कि
सार्तीर धारेज़ों को नीति से अपदी तरह सन्तुष्ट होकर सफ्तानिस्तान वारस
पा। बान लारेंस की मीति से अपदी तरह सन्तुष्ट होकर सफ्तानिस्तान वारस
पा। बान लारेंस की मीति से अपरीद को जो सन्तेह उत्पन्न हो गया था,
बह इस भेंट से दूर हो गया। लाई मेंगे भी उसी नीति का अनुवायो था,
पर वह लारेंस की घरेचा अधिक मीतिनिष्ठण था। इसी जिल् धानीर पें
इसने, अपने की दिना किसी बकार प्रतिक्षात्र व कि हुन, धाररों सी निजम
हा विश्वास दिला दिया। इस मेंट का समीर पर बहुत प्रवास पड़ा। यह
गारिस्तान आकर, उसने सासन में धानेरी उंता के कई एक सुधार किये।
वान कटेस दही की उदा दिया, युक्ति को दीक किया, नायालय सथा डाकगार्त रोते सीर सासन में सहायता करने के लिण लेता मेंगरों भी एक
दीनिक सीर सासन में सहायता करने के लिण लेता मेंगरों भी एक
दीनिका भी नगई।

भारत को सीमाओं को मुरचित रचने के लिए लाउँ येथे। का ना था कि उसकी सुरङ्ग तथा सित्रता का भाव राग्नेवाले, स्वतत्र सार्थों से पेर देना पाहिए। प्रचने हित का प्यान स्टाउट ये मदा हमारा साथ देंगे, कि हम किसी का अब नहीं रहेगा। अन्याला-सम्मेजन के सरबन्ध न बसका बदना था कि इससे मध्य एतिया है राज्यों से खंगरेजों का प्रभाव बहुत वढ़ गया। इस यि लोगों को यह समका सर्के कि वास्तव में हमारी नीति हस्तरंप न करने तथा शान्ति स्थापित रस्तने की है थीर इस समय एथिया में केवल हमारा ही एक ऐसा राज्य है, जो किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहता, तो इस मशक्त जो उस पराकाष्ट्रा पर पहुँच जायेंगे, जो इस पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी। पित्रम, उत्तर और पूरे की सीमार्था के राज्यों के साथ वसने इसी नीति से काम तिया। स्था से सीमार्था के राज्यों के साथ वसने इसी नीति से काम तिया। स्थ के साथ भी लाई मेथे। ने सममीता कर लिया। आक्सस नहीं के दिख्या तक खक्मानिस्तान की उत्तरी सीमा मान जी गई थार यहएएगाँ पा भी अमीर का अधिकार स्तीकार कर लिया गया। वार्ड मेथे। की सप धी कि आरेजों की शाक्त इतनी हड़ है कि उसे रूस से कोई भय नहा है। मध्य-पिया में रूस के साथ छेड़ज़ानी करने की धपेषा उससे मित्रता रखना ही धप्छा दे ।

स्त्राधिक प्रवान्य—सर जान लारिस के समय से सरकार का साजामा स्वे पूरा न पड़ता था, इसकीए कुन भी बहुत वह गया था। इसकी दूर करने के लिए लार्ड मेंथे। ने एप्से घटान और आमदनी यज़ाने का प्रवन्ध किया। इन दिनों 'पिल्किक यक्से' विभाग में पूर्व रुपया उद्द रहा था। इंजीनियर सांस केंद्र काम व्यवनी निगाह से न देरते थे। लार्ड मेंथे। ने इस 'विभाग में पूर्व रुपया उद्द रहा था। इंजीनियर हे एप्से के घटा दिया। इस समय तक यशाल की व्यवेचा वन्ध हैं और मद-रास में नमक-कर छुड़ कम था, इन दोनों प्रान्तों में यह कर यहा दिया गया। 'इनक्स टेस्स' (आय-कर) की दर भी बड़ा दी गई। 'इम्पेयिभाग' में हिसाय-किताज ठीक रुपने का प्रयक्त किया गया। इस समय तक प्रान्तीय सरकारों की यिना सारत सरकार की आड़ा के रूपना चुन कर अधिकार गथा। इस साय तक प्रान्तीय पर वा इस साय उन्हें व्यवार 'उन्ह' वनाकर भेजना पड़ता था था यह सार वहां से मंज्री था जाने पर उसी के अध्वसार एप्ये करना पड़ता या। या प्रान्ती देव-कर एप्ये करना अधिवार है, परन्तु इस प्रान्थ में उसका

१ इटर, मेवो ( रूडर्म अँकं शदिया सिरोज ), ए० १२७-१८ ।

भी पालन न है।ता था । कुल जामदनी भारत-सरकार की थी, मान्तीय सरकारों के। उसका कुल भी ध्यान न रहता था, उन्हें केवल ज्यपने लुख से मतलब
था । इसके लिए जो रकुम मंजूर होती थी, उसमें यदि कुल वच रहता था
तो उसको भारत-सरकार से खेती थी । ऐसी दशा में किज़ायत से लुब करने
की और प्रान्तीय सरकारों का ध्यान भी न जातर था । हर एक सरकार
प्रयना वजट खूब बदा-चड़ाकर भेजती थी, जो सबसे अधिक लिला-पढ़ी
करती थी, उसी को सबसे बढ़ी रकुम भी मिलली थी । इससे मासन में भी
बढ़ी यात्रा पढ़ती थी, कभी कभी तो ज़रूरी रकुमीं की भी भारत-सरकार स्वीकार
न कारी थी )

इस दशा की सुधारने के लिए लार्ड मेथे ये प्रान्तों के लिए सालाना रक्म निरिचत कर दी थोर यह नियम बना दिया कि जिस प्रान्त की जो बवत हो, वह उसी के काम में खाये थीर हर पांचवें साज, किस प्रान्त की कितना मिलना चाहिए, इसकी जांच की जाय। इस रक्क्म की ज्वंच करने का प्रा खिकार प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया थार जेल, रिनश्झे, पुलिस, शिधा सपा सड्क और सरकारों इसारतों का काम उन्हों को सीय दिया गया। इन खुवारों से प्रान्तीय सरकारों में जिम्मेदारी का साब या गया थीर ये समम्ब क्षमकर काम करने जां। इस तरह कुछ काम येंट जाने से भारत-सरकार की भी सारे देश से सम्प्रन्ध रखनेवाले विषयी पर विचार करने का

खेती थीर व्यापार की बळांत करने के लिए लार्ड मेथे। के समय में एक नया विभाग लेला गया। कई एक नई नहरें खोदवाई गई थीर रेल की नई लाहनें खोती गई। घाटे का भय व होने के कारण रेलये कम्पनियों मनमाना एर्च करती थीं थीर नई लाइनें खोलने में सरकार की सैनिक तया राजनीतिक सुविधाओं की श्रोर विशेष प्यान न देती थीं। इन दोगों के गूर करने के लिए लार्ड मेथे। ने सरकार रे से सरकार की से सरकार की से सरकार की खार विशेष या न वें से थीं। इन दोगों के गूर करने के लिए लार्ड मेथे। ने सरकार रे लें खोलने की व्यवस्था की। वसने सुधारों का परिवाम यह हुया कि भारत-सरकार की हर साल बजाय पाटा के कुछ बचत होने लगी।

लार्ड मेया की मृत्यु—लार्ड मेया के जेवों की दशा सुभारने की वड़ी चिनता थी। उसका कहना था कि उनमें कैदियों की रखा करना है न कि उन्हें भार बालना है। शासन-प्रवन्ध क्षेक करने के लिए सन् १८०२ में वह अंडमन दीय, वहाँ काले पानी के खपराधी रखे जाते हैं, देखने गया। वहीं नाव पर सवार होते समय एक परान कैदी ने नक्को मार डाला। मेया वहां बसाही शासक था, प्रयने विद्यास्थार से वह सवको प्रसन्ध रखता था। उसके शासनकाल में भारत-वर्षने व्यवस्थार से वह सवको प्रसन्ध रखता था। वसके शासनकाल में भारत-वर्षने व्यवस्थार कार्य नायमंत्र स्वार स्वार

लार्ड नार्थब्रक-महं यन १८०२ में बार्ड नार्थबुक भारतवर्ष पहुँचा। यह इंग्लेंड के बड़े धनी घराने का था थीर युद्धविभाग में कुछ दिन काम कर शुका था। वह बहुत सोच-विचारकर चलता था श्रीर बड़े न्यतंत्र विचार का शासक था। उसमें दूसरें। को चपनी चोर आकर्षित करने की शक्ति का श्रभाव था, वहीं कारण था कि यहुत से कामें में उसकी सफलता न होती थी। अपनी नीति के सम्बन्ध में वह स्वयं लिखता है कि अनुधित "टेक्सों की उठा देना थीर अनावश्यक कानून बनाने की रेक देना मेरा उद्देश्य रहा है।'' हर एक बात में निरर्धक हस्तचेप करना वह पसन्द न करता था। ''जैसा कुछ है उसे चलने दे।'' यही उसकी नीति थी। । यद्यपि ''टैक्से। के। उदा देना" उत्तने अपनी नीति का उद्देश्य बतलाया है, पर भारत की दीन जनता के सम्बन्ध में वसने इससे काम नहीं विया। 'इनकम टेश्स' उठा देने से धनी व्यापारी, ज़मीन्दार श्रीर भारत से यसनेवाले श्रीगरेजों का ही भला हुआ। भारत की ऋथिक दशा का ज्ञान रखनेवाले सर रिचर्ड टेस्विल ग्रेंश सर ज्ञान स्टेंची रामन था कि यदि टेंक्स उठाना ही है, तो नमक-कर माफ़ कर देना चाहिए, जिससे कितने ही दरियों का उपकार होगा । भारतसचित्र की भी यही राय थी । परन्तु लाउँ नार्धनुक अपनी ही वात पर उटा रहा ।

स्तर्तत्र व्यापार — इन दिनों इंग्लंड में 'म्वतंत्र व्यापार' के सिद्धान्त की युड़ी पूम थी। कहा जाता था कि व्यापार की वस्तुओं पर धुंगी न

१ भेलेट, नार्थमुक, पु० ६९, १२२।

लगाने से ये सम्ती पर्डेगी, जिससे सारे संसार का लाभ होगा । इसी सिद्धान्त के ग्रनुसार वाहर से ग्रानेवाने माल पर चुगी उठाई जा रही थी। सर् १८६६ में स्वेज की नहर का मार्ग खुल जाने से भारतवर्ष के साथ इंग्लेंड का च्यापार बहुत बढ गया था। सन् १८६० तक भारतवर्ष में बाहर से शान-वाले माल पर १० सैकडा श्रोर बाहर जानेवाले माल पर ३ सेकड़ा शुगी लगती थी। सन् १८६४ में बाहर से आनेवाले माल पर लुगी घटाकर सावे सात सैकडा कर दी गई थी। सन् ३८७४ में लार्ड नार्थनुक ने इसकी घटाकर पाच ही सेकड़ा कर दिया। तेल, चावल, नील तथा लाख की छै।ड-कर याहर जानेवाले सब माल पर चुगी उठा दी गई। इसका फल यह हुचा कि भारतवर्ष से कञ्चा माल तथा श्रद्ध खूब बाहर जान लगा श्रीर बना हुथा माल यूरोप से भारतवर्ष भी खुब आने लगा। सेवेस्टर के धने हुए कपडे पर हँग्लेंड-सरकार पांच सैकडा चुगी भी माफ कर देना चाहती थी, पर गार्थ-प्रक इसके लिए राजी न हवा । उसकी राय थी कि भारत-सरकार की श्राम-इसी की इस घटी का पूरा करना मुश्किल हो जायगा। इँग्लेंड ऐसे देश के लिए, जिसकी केंग्योगिक कलाएँ पूरी उन्नति कर चुकी है जीर जिसका जीवन ब्यापार ही पर निर्भर हे, 'खतन ब्यापार' का सिद्धान्त ठीक है, परन्तु भारतवर्ष ऐसे देश के लिए जहा की सब कलाएँ चैापट कर दी गई हे और जिसका खेती ही केवल श्राधार बना दी गई है, यह सिद्धान्त हितकर नहीं माना जा सकता। इससे उसका यस तथा कचा माल बाहर चला जाता हे थार विलायती भाव मना पड़ने से किसी उद्योग के लिए भी उत्साह नहीं मिलता है।

मिरह्मर्राच गायक्रवाहु—सन् १००५ में सरहारशय गायकवाड यहोदा की गड़ी से उतार दिया गया। कहा जाता है कि वह धगरेज रेनी-डेंट के। जहर देना चाहता था। इसकी जींच करने के खिल, खातिबर धंग जयपुर के महाराजा, निजाम के कचीर, इन्होर के दीवान धार ती धंगरेज धफसरों का एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन के सन् हिन्दुस्तानी सेम्बर्स ने महाराजा के। निरोप पाया। इस पर यह प्राविधा होदकर सारतसीचन की सलाह से कहा गया कि उसके राज्य का प्रयन्ध कर्ष बार चेतावनी देने पर भी ठीक टीक नहीं है। रहा है, और वह गद्दी से उतार दिया गया। उलहोज़ो की नीति के श्रनुसार उसके राज्य का श्रपहरख नहीं किया गया, विक्त राजवराने का एक वालक गदी पर विठला दिया गया श्रीर सर माधवराव दीवान बनाया गया, जिसके समय में राज्य की बहुत कुढ़ उन्नति हुईं।

नार्धमुक का इस्तीका—सम् १००१ में रुसिया ने मध्य परिवा में राना पर खिकार कर लिया। इससे घरझाकर खकुगुर्गानलान के ब्रामीर ग्रेरधली ने स्थारेज़ा के साथ खपना सम्बन्ध रह बनाने के लिए एक दूत् विमला भेजा, परन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ। इस समय तक खफुगानिलान के प्रति हुँगाँउ तथा। भारत-सरकार की बही नीति थी, जिसरा प्रारम्भ लाउँ कैरींग धोर सर बान जारेंस के समय में हुआ था। लाई मेथे ने वही चतुरता से बिना कोई सन्धि के पुर भी समीर के खपना मिन्नवाये रता था, पर लाई नार्थमुक में यह बात नहीं थी। स्तिया के विरुद्ध खारेज़ा से सहायता का कोई वचन व मिन्नवे पर धर्मार कुछ रष्ट हो गया। उसने खपने परां चरान वारों न

१ चेम्बर आंक्ष प्रिसेन, निर्देश काउन एड दि श्रिवन स्टेंट्स, ए० ७१।

बड़े लड़के याकवर्षा को क़ैद कर दिया था। इस सम्बन्ध मे लार्ड नार्थवुक ने एक कड़ा पत्र लिखकर उसको थोर भी चिढा दिया। इतने ही में हँग्लेंड की सर-कार दूसरे दल की हो गई चोर उसने राय दी कि शेरचली से व्यवने दरवार में श्चमरेज़ रेज़ीडेंट स्टाने के लिए कहा जाय ॥लार्ड नार्थमक इस बात पर राजी न हुआ। उसने भारतसचिव साबिसचरी के। बिख भेजा के ग्रमीर पर सन्देह करना ठीक नहीं है। परम्तु भारतमचिव चपनी ही बात पर उटा रहा। इस तरह दोने। में मतभेद होने के कारख लार्ड नार्थमक सन् १८७६ में इस्रीका देकर उँग्लंड लीट गया । चलते समय वह भारतसंचित्र की सचेत कर गया कि धमीर की इच्छा के विरुद्ध धगरेज़ रेजीडेंट रखने का परियास यह होता कि शीघ ही



लाई लिटन

चय वह कई दरवारी में श्रवस्य दे चुका था।

धकुगानिस्तान से यद करना पडेगा। उसकी यह दात सच निकली।

लार्ड लिटन--थ्रवैल सन् १८७६ में लाड खिटन बाइसराय होकर कलकत्ता पहुँचा। भ्रातिजी भाषाका यह एक भ्रद्धी विद्वान् भ्रोर सुवेग्य लेखक था। थे।लने काभी बसे ्लूब श्रभ्यास था। परन्तु शासन का कोई विशेष श्रनुभव न या। इसी लिए बाइससय के उच्च पद पर उसकी नियुक्ति से यहती की श्राश्चर्य हे। रहा था। श्चपनी नीतिज्ञता का परि-इँग्लेंड के प्रधान सचिव लाई वेकसम्मेएंड की शय में इस समय सभ्य पृशिया की बटिज समस्या के। सुजमाने के लिए एक नीतिज्ञ की ही श्रावश्यकता थी। इसी लिए लार्ड लिटन वाइस-राय बनाकर भेवा गया।

दिल्ली द्रशार्—श्रव विक्शेरिया एक छोटे से द्वीप हॅंग्लेंड की ही रानी न भी, स्ता की छोड़कर सारे यूरोप के बराबर, सागर से लेकर हिमालव तक, भारत पर उनका श्राधिवद्य था। यहे वहे राजा, महाराक्षा छार नवाय उसके श्रथीन थे। ऐसी दशा में उसको वहुँ उपाधि देने के प्रश्न पर छुद्ध दिना से विचार ही रहा था। सन् १८०६ में पालांमेंट की रावसे उसकी 'क्साहन्त्र' की उपाधि दी गई। जनवरी सन् १८०७ में दिल्ली में एक यद्दा भारी द्वार किया गया, जिसमें राजा महाराजांश्रों ने उसके भारत की सजाजी स्वीकार किया।

दिसिए। में अफील — जिल समय दिरली में यह धानन्द मनाया जा रहा था, दिखा में भवकर धकाल पड़ रहा था। कहा जाता है कि इसमें लाखों मतुरव विमा अन्न के भूत्ये। मर गये। मध्यप्रान्त थोर पश्चिमोचर प्रान्त में भी धन्न की कमी थी। खाडें लिटन ने इस कह की दूर करने के लिए कुड़ मनन धन्म दिवा। धकाल-पिद्वितों में वो लोग काम कर गयेथा ये, उनके तमन किसी काम में लागाथा धार वाकी लेगी में धन्न तथा एपया येटवाया। मदरास में इस धन के छुचै में उद्या गांता हो रहा था, लाडें लिटन ने स्वय यहाँ जाकर सन प्रयन्थ टीक किया। सर रिनर्ड स्ट्रैची की धप्यचता में घकाल सम्बन्धी विपयों की स्वय जाव की गई थोर भविष्य में पीदित होगों। की रखा के लिए इंड रगया ध्वाल रसना क्या एक नया कर लगाना निरिचत किया गया। जिन जिलों म धकाल से यही हानि हुई थी, यहाँ नहरें थीर रेल रीजने का प्रप्रा के विषय किया गया।

ग्रा(र्थिक प्रयून्ध—सन् 1=3६ से लार्ड लिटन ने पश्चिमात्तर प्रान्त के लेपिटनेंट-मक्तेर सर जान स्ट्रीची की धर्मसदस्य बनाया। इसने नमक-कर का प्रबन्ध टीक किया। इस समय तक निख निज प्रान्तों म इसकी दर निम्न थी। चीह देखी राज्यों से चुराकर नमक धाता था। इसकी रोकन के जिए घटक से लेकर महानदी तक हूँद-पथ्यर थार कटीले वृद्धों की एक दोवाल सी बना दी गई थी, जो 'चुकी की लाइन' कहलावी थी। बारह इन्नार कर्म-चारी इसकी देव-रेज रवते थे थीर बिना चुकी का बमक पुसन न देते थे। इस दग से एक्चे थिएक पहला था, काम भी पूरा ग होता था थोर कर्मवारी पूर लावे थे। जान रहेची ने यह भहा प्रमन्ध उठा दिवा थार जिन राज्य। में नमक थनता था, उन्हें कुन्न रचया देकर, उनसे नमक का कुल थिकार थयन हाथ में ले लिया।

स्वतन न्यापार के नाम पर खकाशावर के रुपया ननानेवाकों की फिर से सहायता की गई। सन् १८७० में पार्लामेट ने यह प्रसाव पास किया कि भारतवर्ष में विखायती कपडें पर खुगी लगना ''उचित व्यापार-नीति'' के विरद्ध है, इसलिए उसको उठा देना चाहिए। गवनैर-जनरल की कोंसिल के तीन मेम्यरें ने केनल सरकारी जामदनी की दृष्टि से इसका विशेष फिया, पर लाई लिटन ने, कोंसिल के ज्यिकशंग्र मत की नामकर, सन् १८०६ म सूनी मीटे कपडें पर से चुगी उठा दी। प्रान्तों के रार्चे के लिए इस समय तक भारत सरकार के राज्यों से स्वया दिया गया है। सर बान स्ट्रैची की सलाह से जाय यह नियम चना दिया गया कि उन्हें ज्यासदनी का कुल भाग दे दिया जाय। इस तरह प्रान्तीय सरकारों की जिम्मेदार जार स्वतन वनाने के लिए जिस सिद्धान का प्रारम्भ लाई मेथे। के समय म हुआ था, उसकी पृद्धि की गई।

अलीगृद् फाल्लेज—इस समय तक सुसलसानेर स ध्यारेली शिका का प्रचार अधिक नहीं हो रहा था, पर खेगरेजी पढ़े लिले हिन्दुका की संख्या वरा यर वड रही थी और उन्हें सरकारी नेकिस्या भी सिल रही थी। लार्ड मेरी के समय में मुसलसानो की शिका के लिए कुछ विरोप शन्य-प किया तथा था, यद सर सेवद अहमद के सराहनीय उच्चेय से 'खतीगढ़ कालेज' स्रोला गया। इसके लिल हिन्दू और मुसलसान दोने न ही कन्दा ह्या। सर सेयद यहमद गाँ ने मुसलसानों की सामाजिक दशा मुधारने के लिए बहुत कुछ प्रयस्न किया। यदापि वह तकालीन राष्ट्रीय आन्दोलन के पर म न था, पर भारतवर्ष के हित के लिए वह हिन्दू श्रीर मुसलमानों की एकता की नितान्त श्रावस्थक सममता या। उसका कहना था कि "हिन्दू

द्यार मुसलमान भारतवर्ष की दे। धारों हैं।"

वर्मानयुवार प्रेस ऐसट-सरकार की नीति से जनता में धीरे धीरे धारत्नीय फंल रहा था। ह्य हे सार जैमा दुष्ट स्वयदार किया वा रहा था, उसकी हिन्दुस्लानी कमाचार पर्दों में यही तीत प्राली-चना की जा रही थी। हम पर सन् '१८०८ में लाउँ जिटन ने यह कृतन बना दिया कि देशी भाषाओं में प्रकाशित होनेवाले समाचारको के सम्पादने के यह प्रतिद्धा करते



सैयद् भहमद् गृां

लिर्देंगे, तिमले मरकार के प्रति या भिन्न भिन्न जाति तथा धर्मवालों में परस्पर ट्वेच फेंले । इस कृत्त से देशी भाषाओं के समाधारफों की स्वाधीनका दिन गई। कैंमिल के दुख मेम्बरों ने इसका विरोध भी किया, परन्तु लाउँ लिटन ने दिमी की नहीं मुनी।

दूसरा श्राफ्तगान-युद्ध-"मध्य णृशिया के श्रक्ष यो मुलकाने के लिए" लाई जिटन भारतवर्ष भंजा गया था। परन्तु उनने जिल नीति से काम लिया, उसका पदी परिवास हुका, जो चलने मनय लाई नार्येनुक वह गया था। धारेज रेसोर्डेट रूपने पर जोर देने के पहले, विश्वरोरिया के "मारतवर्ष की माग्राम्त्री" होने का शुक्त संज्ञाद केट गरास्वती के पाम एक दूत भंजना निश्चित किया गया। गरकार्त्री दे दूर्व "प्यान्त्रप्रक" कहकर टाल दिया। प्रज्ञान स्थान परिवास के प्रमास की से हिमा गया। गरकार्त्री से कियान थिंदे हुए थे, दूसके वह जानता था। दूरी लिए

उसको भय था कि धॅमरेज़ दूव की रचा करना यहा मुश्किल होगा। यह यात टीक भी थी, उन दिनों कानुल में ख़बरें उद् रही थीं कि स्स भ्रोर हॅंग्लेंड दोनों धफ़ग़ानिस्तान को खापस में बॉट खाना चाहते हैं। लाई लिटन की हाँट में थंगरेज़ों का यह खपमान किया गया। सन् १८०६ में क़िलात के ख़ान हो उसने करोटा ले लिया। एहले खफ़ग़ान-युद्ध में यहीं से सेता गई थी। इससे खमीर को शुद्ध का सन्देह होने क्या। जनवरी सन् १८०६ में थी। इससे खमीर को शुद्ध का सन्देह होने क्या। जनवरी सन् १८०७ में असा कहना था कि 'श्रेगरेज़ राष्ट्र बली है खोर उसकी शक्ति भी बहुत हैं। खफ़ग़ान लोग उसका सामना नहीं कर सकते, परन्तु वे स्वेध्झाचारी तथा स्वतंत्र हे धीर उनकी हिंग में खीनन की खपेखा सम्मान का मृत्य थिया स्वतंत्र हे धीर उनकी हिंग में खारेज़ रेज़िटेंट रखना डीक नहीं हैं, क्योंकि उसकी खा हिंग' ऐसी दशा में खॅगरेज़ रेज़िटेंट रखना डीक नहीं हैं, क्योंकि उसकी खा करना बड़ा कठिन है। इसके शबीरिक खॅगरेज़ हर एक बात पर निगाह रखते हैं। इस सब्बन्ध में उसने स्वक्त स्वष्ट कह दिवा कि 'हमें आपका विश्वास किसी दिन वन्दी से हमी देकह समारे सिक्टक का सिवा वायगा।"

त्रश्वहमनद की वे पानें लार्ड लिटन की समक में न आई। असकें।
यह सलाह दो जा रही थी कि कावुल और क्लितात ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में
यह बरावर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी शक्त चतुन चतुने-चत्नी है, हम
सूव समय भी हैं और वे हमारे मुकावले में कमज़ोर तथा, आपे अंगली है। '
नूरमुहममद की सृज्यु हो जाने पर हुसरे चफ़्तान दूत के चाने की पिना
प्रतीवा किये हुए ही लार्ड लिटन ने सिच्च का प्रवाद क्षेत्र हिमा चार लार्ड
आकर्लेड की तरह पेरग्रवर की यातचीत का मनमाना चर्चन हूँगलेड लिए
भेजा। उसने परिचमोन्तर सीमा की जातियों को भी महक्तों का प्रयत्न किया
भोजा। उसने परिचमोन्तर सीमा की जातियों को भी महक्तों का प्रयत्न किया
भोजा। सने परिचमोन्तर सीमा की जातियों को भी महक्तों का प्रयत्न किया
भोजा। सने परिचमोन्तर सीमा की जातियों को भी महक्तों का प्रयत्न किया
भोजा। सीमा में बरी। सीमा पर के खफ़्तरों ने लार्ड लिटन के। सचेत भी
किया कि दूस डंग से शेरखली के साथ कोई समक्तीता न होगार। पर उसंन

१ रॉवर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश शर्जवा, ए० ४३७।

किसी की भी न सुनी। वह "अफ़्ग़ान शक्ति को कमज़ोर और धीरे धीरे दिन्त-भिन्न" करने पर तुला हुआ था, जैसा कि वसने स्वयं स्वीकार किया है।

इधर तुकिसान के सम्बन्ध में रूस धीर इँग्लेंड की श्रापस में कुछ धनशन हो गई थी। इसलिए इँग्लेंड की रूसियों का फिर वड़ा मय हो रहा था। इतने ही में ताराकृत्य से एक रूसी श्रक्तर काइल की तरफ बढ़ा। धनीर ने समझा-बुझाकर उसकी खाँटाखने का बढ़ा प्रयक्त किया, परन्तु रूस ने उसको गड़ी से उतार देने की धमकी दी, इस पर



काउल का किला

लाचार है। कर इसकी रूस के साथ सन्धि करनी पढ़ा। धारीर ने धपनी द्वान वे विरुद्ध यह सन्धि की थी, धारोतों की हानि पहुँचाना उसका वहेंच न या। यदि कोई अम या तो स्स के साथ यातचीत करके पूर किया जा सकता था। परन्तु ऐमा न करके लाई लिटन ने धपना सूत काजुल भेजना निश्चित कर लिया। धारोतों को सन्देह करते देख-कर स्मियों ने धपने तृत को चापस जुजा लिखा। दूस पर भी लाई जिटन ने धपना ही कर दिया।

दर्श स्वेयर के श्रफ़ीदियों के। घूस दे दिलाकर चेरवर्लेन श्रलीमस्तिद् तक पहुँच गयर । वहाँ उसके। श्रफ़्ग़ान सिवाहियों ने विना श्रमीर की श्राज़ा पाये हुए श्रागे बढ़ने से रोफ दिया, इस पर वह पेशावर लीट श्राया। लार्ड लिटन की राय में श्रॅंगरेज़ी दूत के। यह "ज़ुक्सदस्ती निकाल देना" था। इसके लिए श्रमीर से माफ़ी मांगने के। कहा गया, तब उसने दूत के। कार्ड लिटन की श्रम श्रम से श्रम मांगने की कहा गया, तब उसने दूत के। कार्ड लिटन के। इतने पर भी सन्तोष न हुआ श्रीर श्रमुग़ाक्सिन के साथ युद्ध की धोषणा कर दी गई।

इस युद्ध के सम्बन्ध में 'लिवस्ता' दल के नेता म्बीइस्टन का कहना था कि सन् १८६८ में हमने भूल से अफ़्ग़ानिस्तान के साथ लड़ाई की थी। भूल फरना मतुष्य का स्वभाव है और चमा के वेग्य भी है। परन्तु दूसरी बार विमा किसी समर्थन के फिर हम वैसी ही भूल कर रहे हैं। सब तरह की वेतावनी मित्रते हुए भी हम उस भूल की दोहरा रहे हैं। सन् १८४१ में हमारी सेना पर जो विपंत्ति पड़ी थी, वह भी फिर कहीं दोहरा न जाय ?

गेंडमिक की सिन्धि—वंगरेना सेना ने तीन थोर से अफ़्ग़ानिसान
में प्रवेश किया। जनरल शाबर्ट्स कुर्म की वाटी से काइल की टरफ़्
बढ़ा। अफ़्ग़ान खेगों ने अँगरेनों का सामना नहीं किया। कहीं से सहगवा
न निवने पर रोरखनी करा आग गया, वहीं १८७३ में उसकी मृखु हो गई।
इसके जबके शाक्वला ने अगरेनों के साथ सिन्ध कर ली, जिसके धटुलार
अफ़्ग़ानिसान की विशेश नीति में उसने कंगरेनों की सलाह लेगा थोर काइल में अँगरेन रेनीडेंट रखना स्तीकार कर लिया। कुर्म की वाटी थोरों के अधिकार में या गई थोर उन्होंने बाहरी आक्रमण से अमीर की एवा करने और ६ लाख करया सालाग देने का बचन दिया। लाई लिटन की नीति की विजय हुई। इँगलेंड के प्रधान सच्चि वेकंसफ़ीच्ड की राय में "भार-तीय साम्राज्य की वैज्ञानिक तथा समुचित सीमा" स्थापित हो गई।

परन्तु यह मन्चि प्रधिक दिने तक कृष्य च नहीं। खेंगरेज़ रेज़ोडेंट कैवेनची, काउल पहुँचने के कुछ ही दिन बाद, मार डाला गया। लाउ लिटन लिसता है कि "नीति का जाला, जो बड़ी चतुरता और पैच्चें के साप

## परिच्छेद १५

## राष्ट्रीयता का जन्म

लाई रिपन--वाइससय के पद पर नियुक्त होने के समय लाई रिपन. की खबस्था ४३ पर्ष की थी। 'रोमच कैपलिक' होने के कारण उसमे वाहस-



नाय यनाचे का हुँग्लंड में बड़ा विरोध किया गया, परन्तु जिल्लास सरकारें की दृष्टिय से खार्ड जिट्ट को नीति से बो चित हुई थी, उसकी पूर्ति करने के लिए वह सर्वया उपयुक्त था। आरतवर्ष पर्वुषन पर उसके सामने सबसे सुख्य प्रश्त अकृग़ानिस्तान आम् माय का वहाना करके लाई जिटन अकृग़ानिस्तान को खेगरेज़ी राज्य में मिखा खेला चाहता था। वह निस्तता है कि लाई जिट्ट को दृष्टिर कारमीर रा भी खेर उस 'चोद' को भी

रिणन क्षीन लेने का प्रथर हो रहा था। दें दें मंदें-सरकार ने खाउँ लिटन की हुए नीति को बिकात्व बदत देना निश्चित रुद्द लिया था। भारतसचिद खाउँ हारहै गहन भारतमर्थ की रचा के लिए प्रफागिकान के राज्य की सुदद बनाये रखना धारत्यक स्याम्ला था। अभीर अटदुर्द्द्रमान — जार्ड बिटन की नीति से अकृमानिस्नान दिज-भिन्न और निर्वल है। गया या। अटदुर्ग्हमान केवल कावुल का शासक या, हरात पर शेरचली का एक लड़का अयुवसां राज्य कर रहा था, कृन्दहार एक दूसरे ही सरदार के पास था। इस तरह अफ़्ग़ानिस्नान में तीन स्वतंत्र शासक थे। अगरेज़ी सेना के हटने के पहले ही इन तीनों में युद्ध दिव गया। अयुवाज़ों ने मेवान्द में अँगरेज़ी सेना की हरा दिया। इस युद्ध में लगभग एक हज़र अंगरेज़ मारे गये। इस हार का यवला जनरल राबट्स ने कृन्दहार में बिला। अयुवाज़ों हारकर होरात लीट गया। अब अँगरेज़ी सेना का अफ़्ग़ानिस्नान में स्वना जीवत न समस्ता गया और सन् १८८३ में काबुल और कृन्दहार ज़ाली कर दिये गये। इस पर अयुवाज़ों ने हेरात से निकलकर फुन्दहार ज़ाली कर दिये गये। इस पर अयुवाज़ों ने हेरात से निकलकर फुन्दहार ज़ाली कर दिये गये। इस पर अयुवाज़ों के तहायता के ही अपहुर्दहमान ने उसके। हराकर फ़ारस भगा दिया और कृन्दहार तथा हेरात पर अधिकार कर लिया। कृन्दहार के शासक के साथ अंगरेज़ों की मन्धि थी, परन्तु उसके। समका-उकाकर आंगरेज़ों ने भारतवर्ष भेत दिया। इस तरह यहदुर्द्दमान पर अफ़्ग़ानिस्तान का अमीर यन गया।

पह बड़ा चतुर शासक था। जिदेशियों के इस्तक्षेप से सकृगान क्षेत्र कितना चिढ़ते हैं, इसकी यह खूध जानता था। साथ ही साथ उसका यह भी यिश्वास था कि विना सँगरेज़ों की नियता के उसकी सपनी रचा करना यहा श्वरिक्ख है। इसी जिए उनने ऐसे दग से काम जिया कि विसमें रोगों सन्तुष्ट यने रहे। इसी जिए उनने ऐसे दग से काम जिया कि विसमें रोगों सन्तुष्ट यने रहे। स्कृगानिस्तान के मनशूगे में पड़ने का स्थारेज़ों की भी मजा मिल जुका था, स्थय स्थिक इसक्षेत्र के जिए ये उत्सुक न थे। रेज़ीडेंट रखने का विचार तो एकदम ही खेड़ दिया यथा। सन्दुर्शकान में केयल यह प्रतिक्षा करवा ली गई कि स्थारेज़ों के सिवा वह किसी श्र-य शक्ति से कोई राजनैतिक सरवाली गई कि स्थारेज़ों के सिवा वह किसी श्र-य शक्ति से कोई राजनैतिक सरवाली गई कि

मसूर—सार्ड वेंटिंक के समय में मसूर का राजा गद्दी पर से उतार दिया गया था। उसके गेदि लिये हुए लड़के की, सत् १ २००१ में, फिर से सास-नापिकार दिये गये। देखी नरेखों पर इसका बढ़ा श्रद्धा प्रभाव पड़ा। उस समय से मेसूर का शासन बडे थट्डो डग से हो रहा है। दीवान को सलाह देने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सभा भी वन गई है थोर राज्य की चरावर क्वति हो रही है।

देशी समाचारपत्रों की स्वाघीनता—हँग्वेंड की 'विवरत सर कार' की दृष्टि म लार्ड लिटन के 'वर्गास्तुलर ग्रेस ऐक्ट' से देशी भाषायों म वृपनेवाले समाचारपत्रा के साथ बड़ा धन्याय किया गया था। इस सम्बन्ध में पालांभट में भी चर्चां चल रही थी खोर महान सचिव ग्लेडस्टन हसकी रह् करन के लिए चिन्तित था। परन्तु वाहसराय की कैंस्तिल म इस समय भी बहुत से लार्ड लिटन की नीति के समर्थम थे, इसलिए लार्ड रिपन के। इस ''पृथित काम्न" के रह करने म बड़ी चतुरता से काम लेना पड़ा।

स्थानीय स्वशासन-- अँगरेजी शिक्षा, रेल, तार, डाक और समा चारपत्रों से धीरे धीरे भारतवर्ष के विचारा म बहा परिवर्तन हो रहा था। जिस उग से इस समय भारतवर्ष का शासन किया जा रहा था, लाई रिपन की राय म श्रय वैसा करना श्रधिक दिने। तक सम्भव न था। उसका मत था कि वधासम्भा भारतवासिया का शासनप्रवन्ध म कुछ भाग देना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसन स्थानीय स्वशासन स्वापित करन का प्रप्रन्थ किया। इसके अनुसार जिला और तहसीलों म बोर्ड स्थापित किये गये भार उनकी हैहाते। की सफाई, शिचा का प्रवन्ध थोर सडकें बनान का काम सीपा गया। खर्च के लिए वहीं की श्रामदनी का कुछ भाग उन्ह दे दिया गया। नामनद कान की भूपेता मेम्बरी की चननापर अधिक और दिया गया। जिलाया 'जिहिटकर बोर्ड' के सम्बन्ध म लार्ड रिपन की राय थी कि जहां तक सम्भव है। इसम ''वडे साहय'' का इन्तवेप बहुत कम होना चाहिए। मेसा न करने से शासन की शिद्या देने का उद्देश्य नष्ट है। जायगा चीर केरज जिलाश्रफसर की आजा का पालन होने लगेगा। तहसील, तालुका या 'लेक्स गेर्ड' की स्थापित काके वह गावी की प्राचीन खशासन व्यास्था की फिर से जागृत करना चाहता था। इस सम्बन्ध म उसका कहना था कि मेरा उद्देश्य श्रमरेजी संस्थायों के प्रचार करने का नहीं है। इसन देशी स्वशासन

व्यवस्था की यहुत कुड़ नष्ट कर डाजा है, पर तब भी देश के बहुत से भागों में यह योड़ी बहुत इस समय भी मीजूद हे। इसी के खाघार पर में स्थानीय स्वशासन की इमारत के खदा करना वाहता हूँ। परन्तु उसका यह उदेश्य सफल न हो सका। गांवा के प्राचीन सगठन के। खेगरेजी शासन ने बिल-कुछ नष्ट-अष्ट कर डाला था। उसके पुनक्दार के लिए श्रविकाश श्रक्सरों में कोई उत्साह न था।

ग्रहरों में म्युनिस्पिपिट्यों के प्रथिकार यहा दिये गये थार जनता द्वारा मेम्यरें। के जुन जाने का प्रयन्ध किया गया। कलकता, यम्प्रई धीर सद्रास में पहले से ही ऐसा होता था, परन्तु था यह श्रविकार धीरे धीरे अन्य ग्रहरां की भी मिल गया। लार्ड रिपन की राय थी कि जहा तक सम्भव हो म्युनिस्पिस योडों का अध्यक्ष ग्रेसरकारी होना चाहिए, परन्तु बहुत दिनों तक ऐसा न हो सका। जिलों और ग्रहरों में योडों के स्थापित हो जाने से यामदनी ओर क्षे के भ्रयन्थ में बहुत कुछ परियर्जन हो गया। पहले यह कुछ मर्थन भारत-सरकार के हाथ में था। जार्ड मेंयों के समय में, प्रान्तीय सरकारों के, हसमें कुछ भाग दिवा गया था, अब कुछ भाग जिलों के भी सिल गया। इस तरह धीरे धीरे जिम्मेदारी सवम बेंट गई।

भारतवर्ष में लार्ड रिवन 'स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता' माना जाता है। वह स्वयं जिस्तता है कि इससे भारतयासियें का विश्वास सुम्म पर पढ़ गया है और देश भर म मेरे लिए, जिस तरह हमह दिखलाया जा रहा है, उससे मुम्मे शास्त्रपर्य हो रहा है। उसकी इस उदार नीति की सफला में खैगरेज श्रफ्तसां ने पढ़ा सन्देह था। उनका कहना था कि इससे शासन म पड़ी याथा पड़गी, भारतवासियों को इसका श्रम्भव नहीं है, सैंगरेजी पढ़कर ये केवल बात करना जानते हैं। ये श्रफ्तस श्रमरोजी पढ़े लिए दिस्तुस्तानियों को, कितनी 'पृक्षा की टिट्ट' से देखते थे, इसके लार्ड रिवर पृत्य जानता था। इन लोगों से उसका कहना था कि जिम्मेदारी देने दी से

१ उत्क, शब रिपन, वि० १, ५० १००।

हिन्दुस्तानियों को "वार्षे करने श्रीर काम करने" के मेद का पता लग सकेगा। १ कुछ दिनें। तक इन दोर्हों का काम ठीक ठीक न चला, पर वह इससे निराश नहीं हुया। उसकी राथ में इनके स्थापित करने का सथ से बड़ा भारी लाम यह था कि जनता की "शाजनीति श्रीर शासन में शिखा" है। रही थी।

श्रार्थिक सुधार--बाई रिपन भी खतंत्र न्यापार-नीति का पद्मवाती था। सन् १८८२ में उसने नमक, शराय और चख-शस्त्र छोड़कर बाकी सब विखायती माल पर चुंगी उठा दी। इससे विखायत के व्यापारियों का ही श्रधिकतर लाभ हुआ। पर साथ ही साथ उसकी भारत की दरिद्र जनता का भी ध्यान रहा थीर उसने नमक-कर घटा दिया। देश भर में इस्तमरारी बन्दोबस्त जारी करने की बहुत दिनों से वात चल रही थी। इसके विरेशियों का कहना था कि ऐसा करने से सरकार का नुकसान होगा। खेठी से जे। कुछ श्रामदनी घढ़ेगी, उसमें सरकार के। कोई हिस्सा न मिलेगा। बीस तीस वर्ष का बन्दोबस्त कर देने से खेती में उन्नति करने का काफ़ी समय भी मिल जाता है और सरकार की भी कोई हानि नहीं होती है। इसके प्रतिकृत इस्तमरारी बन्दोबस्त के समर्थकों का कहना था कि ऐसा करने से सरकार की . बार बार बन्दोबस्त का खुर्च न उठाना पड़ेगा, श्रपने लाभ की दृष्टि से खेती की उन्नति की ग्रोर श्रधिक ध्यान दिया जायता श्रीर प्रजा की दशा ग्रव्ही होने से थन्य करों द्वारा सरकार की हानि भी पूरी है। जायगी। कुछ सोगों का ते। कहना था कि इस्तमरारी बन्दोवस्त है। जाने से शकानों की श्रधिक सम्भावना न रहेगी, क्योंकि जनता का ध्यान खेती की श्रीर श्रधिक जायगा। यह बात भले ही ठीक न हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि ज़मीन का लगान पहुत ज़्यादा लिया जाता था। सन् १८७६ में विलियम इंटर का कहना था कि दिवस में किसानें। की इतना भी नहीं वचता कि वे साल भर तक घपने कुटुम्ब का पालन कर सर्के । सन् १८८१ में लार्ड नार्धमुक ने भी माना था कि "ज़मीन का लगान यहुव ज्यादा लिया जाता है।"

१ उत्क, लार्ड रिपन, ए० १०१-१०२।

सन् १ महर में ईंग्लंड सरकार ने इस्तमसारी वन्दोवस्त आरी करने के प्रस्ताव के स्वीकार भी कर लिया था, परन्तु इस सम्बन्ध में भारत सरकार से नायर लिला पढ़ी होती रही। लार्ड मेंथे। ने इसका वड़ा विरोध किया। अग्न में सन् १ मम् में यह विचार त्याग दिया गया। लार्ड रिपन की राय थी कि जिन जिल्लो की पूरी पैमायश करके मालगुआरी बांधो गई है, उन्हें यह बचन दे देना चाडिए कि लिशा दाम वक जाने के मोक के। क्षेत्रकर बीर कमी कोई इज़ाका न किया आयगा। इस तरह पूक प्रकार से खाली बन्दोबस भी हो आयगा आर सरकार की कोई हानि भी नहीं होगी। परन्तु भारतस्विच न उलकी इस शय को नहीं माणा। लार्ड रिपन ने किसानो की दशा सुधारने का भी प्रयत्न किया। वमाना बोर खबध में जमीन्दार किसानो की बार बार बेदलत करके तंग किया करते थे। उनके इक को स्थायो बनाने के लिए कार ने प्रत्न पूजा पित की करने हो का का कारायों। में काम करनेवालों की रशा के बिए भी उसने प्रवन्य किया और यह कामून यना दिया कि लड़को से नो घटा रोज से खिएक काम ने लिएया जाय।

शिक्षा-मुद्यन्त्र — सर्यताधारण म शिका का प्रवार करने के श्रमिमाय से सन् १ मन् १ में एक 'शिका कसीशन' नियुक्त किया गया। सन् १ मन् १ में १ सकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। श्रम उच्च शिका की अपेका प्रारम्भिक शिका की ओर अपिक प्यान देना निरिचत किया गया। लाउँ रिपन की राय थी कि जहाँ तक सम्भव ही शिका पर सरकार का अपिकार कम रहना चाहिए। सरकारी स्टूल लोजने की अपेका चन्दा से स्थापित किये हुए स्कूल तथा कालेजों को अधिक सहायता देनी चाहिए श्रीर अमीर लोगों से उनके लड़कों पाड़ का प्रारा तमें जेना चाहिए, जिसमें सरकारी रचया गरीयों की शिका की पड़ाई का पूरा राज्ये लोना चाहिए, जिसमें सरकारी रचया गरीयों की शिका के लिए यन रहे।

मृतुष्य-मृत्युना- सन् १ नव्यः में कारमीर श्रीत नेपाल की छोड़कर देश भर की मनुष्य गयाना की गई। इसमें उनकी जाति, धर्म, शिचा, भाषा,

१ उल्क्ष, लाड रिपन, जि० २, पृ० ११५।

पेशा, सभी वार्तों का उच्लेख किया गया। तब से दर दसवें वर्ष यह गणना होती है। इसकी रिवोटों से देश की बहुत सी वार्तों का पसा चलता है।

इंडियन सिविल सर्विस-सन् १८३३ के श्राज्ञापत्र तथा सन १८१८ में महारानी विक्टोरिया के घेरवणापत्र में, भारतवासियें के। यह विश्वास दिलायर गया था कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का जातिभेद न रखा जायगा । परन्तु वास्तव में जितने बड़े बड़े बोहदे थे, उन पर धँगरेज़ ही रखे जाते थे। भारतवासियों का जा बचन दिये गये थे, उनका सनमाना वर्ध लगाया जाता था। कहा जाता था कि सब छोटी छोटी नौकरियाँ हिन्दुस्तानियें के ही हाथ में हैं, सरकारी नौकरियों में घँगरेज़ों की घरेजा उनकी संख्या नहीं श्राधिक है, इस तरह प्रतिज्ञाओं का पालन हो रहा है। सिनिल सर्विस के कुछ पदों पर भारतवासियों की नियुक्त करने के नियम बनाने के लिए सन् १८७० में हॅंग्लेंड से भारत-सरकार की लिखा गया था. परन्तु उसने इस पर कोई विशेष ध्यान नही दिया। सन् १८७८ में लार्ड लिटन ने 'स्टैंट पूररी सिवित सर्विस' नाम की एक श्रेषो खोली, जिसमें प्रान्तीय सरकार की सिफ़ा-रिश पर बड़े घराने के लोगों की रखना निश्चित किया गया। लार्ड बिटन का मत था कि "उन प्रतिज्ञाओं की, जिनका ऋथे स्पष्ट नहीं है और जो वास्तर में बिना से हे-समने कर दी गई हैं, श्रधिक स्पष्ट कर देना चाहिए। उनकी वियमें। से भने ही जरुड़ दिया जाय, पर आवश्यक सीमाओं के अन्तर्गत वन्हें सत्य बनाना चाहिए।"

इस तरह जार्ड रिपन के काने पर तिकिक सर्विस में घुसने के दो तरीके थे। एक तो जार्ड जिटन के बनाये हुए नियमां द्वारा नामज़दगी से और दूसरें 'सिविज सर्थिस परीका' द्वारा, जो कृष्टिंड में होती थी। नामज़दगी में रिजा और योग्यता की अपेचा सामाजिक पद पर अधिक ध्यान दिया जाता था। मध्य श्रेणी के उस शिया-प्राप्त लोगों के साथ यद श्र अन्याय होता था। इसी जिए जार्ड रिपन इसके परमन्द न करवा था। परीजा के विद्यु पहने राज्य के अपेच अपेच से के स्वस्था में परीजा के विद्यु कर वर्ष की अवस्था का नियम का तिवस में परीज की अवस्था का नियम कर दिया गया था। यह नियम भी भारतवासियें

को परीचा से यहना रखने के उद्देश्य से ही वनाया गया था। लाई लिटन इस परीचा में थैठने से सारवनासियों को प्रकट्म रोक देना चाहता था। वाई रिपन का की यहाँ तक कहना है कि उसके "वच शिचा-मार भारत-वासियों से पूजा थी।" लाई रिपन २१ वर्ष की श्रवस्था का फिर नियम बनाना चाहता था। सिविज सर्विज की परीचा मारतवर्ष में भी हुआ एरे, असकी यह भी इस्द्रा थी। परन्तु वह एक ऐसे कगड़े में पढ़ गया कि इस सम्बन्ध में पढ़ खुड़ भी न कर सका। बसकी पूरी कोंसिल ने इसका थेर विरोध फिला।

इलावर्ट विल-इस समय तक बम्बई, मदरास धोर कलकता को छे।डकर थन्य खाना के हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेट थीर जजा का किसी गारे श्रमियुक्त का मुकदमा करने का अधिकार नहीं था। श्रव कुछ हिन्द्स्तानी सिविल सिवेंस की परीक्षा पास करके था गये थे थोर वे शीप ही जिला मजिस्ट्रेट हेानवाले थे। कुद्र हिन्दुस्तानी 'सेशस जज' के थ्रोहदे पर भी पहुँचनेवाले थे। पद में खंगरेजों के समान होते हुए भी इनकी पूरे घधिकार न देना उचित न जान पढता था । महराजा ज्योतीन्द्रमोहन ठाकुर ने गवर्नर-जन-रत की जेजिरलेटिय कोसिल में इस धरन को बढाया। लार्ड रिपन भी न्याय के मामजों में जातिभेद रखना बडा धनुचित समस्ता था। इसी लिए सन १८६३ में इस भेद के। उठाने के लिए सरकार की श्रोर से कानूनी सदस्य इलवर्ट न एक बिल पेश किया। इससे श्रेगरेजों की कोई हानि न थी, पर तब भी उन्हें। ने इसका धार विरोध किया। वाइसराय का युखे तार पर श्रपमान किया गया। सरकारी श्रफसरों के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रेंगरेजों ने उसके यहाँ जाना छोड दिया । भेगरेज भरागर जामे से वाहर हो गये । 'इंगलिशमेन' ने लिए डाला कि ''भारतवर्ष म यदि किसी के श्रीधकार है, तो वे श्रीगरेज है, भारत-वासिया की कोई चिवकार नहीं है ।" "इस तरह हिन्दुस्तानिया की गडी पर

१ नारुकार नेटी, ल्टिस शांदियन पेदामिनिस्ट्यान, ५० ५३१।

विठलाना'' भारतवर्ष में रहनेवाले योरे सहन न कर सके श्रीर उन्होंने गोरी सेना को भी भड़काने का प्रथव किया।

लार्ड रियन के। कभी सन्देह न चा कि इस चात पर इतना घोर आन्दोलन उदेता। यदि वह ऐसा जानता तो शायद इस अरन के। उठाता ही नहीं। पर एक बार ऐसा प्रस्ताव करके उसे वापस लेने से, रियन की शय में, भारतवालियें को यह विख्ताना चा कि महारानी विक्टोरिया के वे।पद्यापत्र में की हुई प्रतिशाओं में कुछ तत्त्व नहीं है। परन्तु यह आन्दोलन बढ़ता ही गया और अन्त में लार्ड रियन को भी इसके आगे सिर कुझान पड़ा। कलकत्ता की सक्के। पर उपद्रव होने की नौवत देखकर लार्ड रियन ने समभीता कर लिया। मोरे असितुक्तों के। 'जूरी' की सहायता से, जिसमें आपे अंगरेज़ या अमरीकन हों, सुकृदमा कराने का अधिकार वे दिया गया। इस तरह देखने के लिए तो जातिभेद उठा दिया गया; क्योंकि जूरी की सहायता से सुकृदमा करने का अधिकार वे दिया गया। इस तरह देखने के लिए तो जातिभेद उठा दिया गया; क्योंके जूरी की सहायता से सुकृदमा करने का अधिकार हो हम्सुकानियों को जूरी की सहायता से मुकृदमा कराने का कोई अधिकार व दिया गया।

उदार नीति — लार्ड रिपन ईडिया कांसिल के इस्तपेप को परान्त्र न करता था। उसका कहना था कि "भारतवर्ष को लियरल सरकार से लाभ ही क्या हो सकता है, यदि वह हाथ-पेर यांधकर कुछ ऐसे पुद्धे प्रादमियों के हवाले कर दिया लाग, जिनकी शिक्तयों चुहापे से नष्ट हो गई है, लिग्हें पिना किसी ज़िम्मेदारी के प्रस्तुती तनक्वाहे मिलती हे थीर जिनको वन लोगों के प्रस्तावों की पालीचना करने तथा उनके काम में याथा उालने में स्वानन्द प्राता है, जिन्हें भारतवर्ष की वास्त्रविक दशा का पूरा हान है थीर जिनके उत्पर देश का श्रद्धा शासन करने की पूरी ज़िम्मेदारी है ? भारतवर्ष की प्रामदनी से हँग्लंड का लाम उशाना यह श्रद्धात्त समम्तरा था। सन् १ म्हार में विद्रोह यान्त करने के लिए भारतवर्ष से वो सेना

१ उलक, सार्व रिपन, वि०२, ए० ५३।

मिस्र भेजी गई थी, उसका राज प्रधान सचिव ग्लेडस्टन भारतवर्ष से लेना चाहता था, वयोकि उसकी राव में इँग्लेंड पर काकी योभ था थोर मिस्र की शानत रखने से स्वेज की नहर मुरचित रह सकती थी। इस पर लाई रिपन ने भारतसचिव की लिएा कि इँग्लेंड में पालमिट है, हमलिए प्रधाक रपया मागने में भव होता है। मारतवर्ष पर "क्षनाज्यक वोम्लें लाइ देने से कोई पुढ़नेवाला नहीं है, इसी लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरी राय में यह न्याय नहीं बिक मंत्रिमंडल की सरासर जुनरहरी है। लियरल दल का नेना होकर ग्लेडस्टन हसका समर्थन कर रहा था, लाई रिपन को इसका यहा दुए था। अन्त में उसकी बात मानकर इँग्लंड-सरकार ने थाया एवं देना स्वीकार किया।

भारताये की रचा के सम्बन्ध में उसका मत या कि रूस के जालमण का भय निर्मुख है। यह बात ठोक है कि जनता में ग्रसस्तेष होने से रूसी दसके हमारे पिकट भड़का सकते ह। इसकी दमाने का समसे मुख्य जपाय यह है कि देश का जासन उनम पीत से किया जाय थोर वहाँ की सहित वहाँ है जम राज्य के प्राच्य के प

लार्ड रिएन का कहना था कि भारत-मरकार के सामन दो नीतियाँ है। एक तो उनकी नीति है, जिन्होंने समाचारपत्रों के म्यतंत्रता दी

१ उरक, लाउँ रिपन, जि॰ २, १० ५५-५६।

२ वही, ६० ५९।

है, शिचा की वजति की है, अधिक संख्या में भारतवासियों को सब तरह की नौकरियाँ दी हैं और जिन्होंने स्वग्रासन की मुद्धि का समर्थन किया है। दूसरी नीति उन कोगों की है, जो समाचारणमां की स्वतंत्रता का तिरस्कार करते हैं, जो शिखा की उन्नति से उत्तरे हैं और जिन्हें शासन में भारतवासियों के ज़रा सा भी भाग देने से जबन होती है। "इन दो नीतियों में से हमें जुनना पड़ेगा। एक का अर्थ उस्ति और दूसरी का वर्ष दमन है। बार्ड जिटन ने दूसरी को और मैंने पहनी नीति की जुना।"

लार्ड रिपन का इस्तीफ़ा-सन् १८८४ में लार्ड रिपन ने इस्तीफ़ा दे दिया। जहां तक धन पड़ा उसने भारतवर्ष का हित करने के जिए बरावर प्रयत्न किया । हर एक बात में उसके। भारतवासियों का ध्यान रहता था ग्रीर गासन में वह किसी प्रकार का जातिभेद पसन्द न करता था। इसके लिए उसकी अपने देशवासियों के मुख से बहन सी बरी-भनी पातें भी सन्ती पर्वी । चलते समय भारतवासियो ने चपनी कतज्ञता का परा परिचय दिया। जराह जगह पर उसकी मानपत्र दिये गये श्रीह सीली तक वासी ग्रादमियों ने जयध्वनि से उसकी विदाई की। कुछ भगरेज इतिहासकारों का कहना है कि उसमें देहें विरोप येग्यता न थी। सम्भव है यह ठीक हो, पर जैसा कि धर्सकाइन पेरी ने लिखा है, उसमें "दिल था, जिसका हिन्दुस्तानी सबसे श्रधिक बादर करते हैं।" सर कालविन का विश्वास था कि लार्ड रिपन का भारतवासियों के हृदय पर हृतना श्राधिक प्रभाव था कि पह जो चाहे कर सकता था। पंजाब के सर साहबदयाल ने ठीक कहा था कि लार्ड रिपन सहस्रों सैनिकों के बरावर है; क्योंकि भारतवासियों का उस पर विश्वास है थार वे उसके चाहते हैं। यदि भारतवर्ष में कभी थंगरेज़ों पर विवत्ति पदे, तो बन्हें लाई रिपन के भेजना चाहिए।\*

१ उल्ज, लार्ड स्पिन, नि० २, ५० ९४।

र वही. प्रव १६५-६६ ।

लाई डफ़रिन-जार्ड रिपन के खान पर लार्ड उफ़रिन वाइस-राय बनाया गया । वह कनांडा का गवनंर-जनरल रह चुका पा थीर बहुत

दिनां तक रूस, तुर्की थीर मिस्र में भी रहा धाः। पूर्वीय राजनीति का उसे श्रच्छा ज्ञान था। ऋछ दिनों सक सर जान लारेंस के समय में भारतवर्ष के **धपसिवव के पद पर** काम करने के शतिरिक्त उसकी भारतवर्ष के सम्बन्ध से विशेष श्रमुभवन था। पर वह भ्रपने समय का "एक बड़ा नीतिज्ञ यसका जाता था। 19 पंजदेह की



घटना-मार्च सन

डफ़रिन

1 मार में स्वियों ने हेरात कीर सर्व के बीच अपूनानिस्तान की बैद्धी पंत्रदेह पर कृदना कर किया। इस पर हैंग्लंड कीर भारतवर्ष में बड़ी सनसनी फैली श्रीर रूस के साथ शुद्ध की तैयारी होने बगी। परन्तु लाउं उफ़्रीन और अब्दुर्दसमा की चहुस्ता से जड़ाई की नीवत न आई। इन दोनों की रावल-पिंडी में मेंट हुई। अमेर कब्दुरहमान अफ़्गानिस्तान की रखा के लिए रूस थीद हैंग्लंड का सुद्ध न चाहवा था। वह बानवा था कि इन दें। राजियों के वीच उसका बीटा सा राज्य पिसकर तवाह हो जावगा। उसका कहना था कि "मेरा देश एक वेचारे वकरे की तरह है, जिस पर मालू (रूस ) श्रोर शेर ( डॅंग्लेंड ) दोना की निवाहें जमी हुई है। उसका ईश्वर ही रचक है।" इसी जिए यह पजदेह द्वांड देने के लिए भी राजी हो गया। इस पर रूस स सममीति की बातचीत होने जगी।

लार्ड दफरिन न भी वडी चतुरता से काम खिया। उसने श्रमीर का यहा सम्मान किया थार उसके रूपने तथा श्रम राख की सहायता देकर रावुल वापस मेन दिया। धर्मीर किसी प्रकार की संनिक सहायता न चाहता था, परेपी के वह जानता था कि इससे फिर कवाड होगा। खार्ड उपरित कुउ इजीनियरां को भेजना चाहता था, परन्तु अमीर ने इसको भी प्रस्तोकां कर दिया। खार्ड उपरित में से से में अने के लिए कसके न था, यदि धर्मीर चाहता देत उसको सेना भेजनी पड़ती, क्यांकि वाहरी शाकमण्य से धर्मामि स्तान की रचा करने का खार्ड दियन वचन दे जुका था। परन्तु इसका अवसर न प्राया। सन् १८८० म इस से समकोता हो गया धीर पनदेह रर उसका प्रधिकार मान लिया गया। इस घटना का भारतवर्ष पर यह प्रभाव पत्रा वसके सजान का बहुत सा रुपया युद्ध की तैयारी म उड गया धीर सेना भी सेल्या वह गई।

वर्मा का तिसरा युद्ध सन् १८०६ स वर्मा के राना धीया के व्यवहार से कसन्तुष्ट होकर कार्योजी शाजदूत वापस बुला लिया गया था। तय से धर्मा में अगरेजा के पूरी व्यापारिक सुविधाएँ नहीं मिल रही थीं और व्यापारी लीगा वर्मा के भी अगरेजा शत्य म मिला लेन के लिए कह रहे थे। थीया जर्ममी, इटली थोर कारस से सन्धि की धातचीत कर रहा था। सन् १८८५ में एक फाससीसी राजदूत भी महाले आया था आर एक कंक स्थापित करने का अवल कर रहा था। वर्मा दरवार म कांसीसियों का अधुल करारेजा को सटक रहा था। वर्मा दरवार म कांसीसियों का अधुल करारेजा को सटक रहा था। वर्मा दरवार म कांसीसियों का देखा । इन्हों दिना एक स्थारीलों व्यापारिक कम्पनी पर थोवर न र र लाउ स्थाया जुरमाना कर दिया। यह अच्छा बहाना मिल गथा। रमून में दस हजार सेना एकज करके थीजा के इस सासले की ध्यरेन पचा इरा जाय

कराने के लिए कहा गया। जब उसने इसे स्वीकार नहीं किया तब श्रंगरेज़ रेज़ीडेंट रखने तथा उसकी सखाह से विदेशी नीति संचालन करने के



धीवा श्रीर उसकी रानी लिए लिखा गया। केहिँ ठीक उत्तर न मिलने पर युद्ध की घोषखा कर दी गईं। ४२

दस ही दिन में बुद समाप्त हो गया। वर्मियों ने युद्ध की कोई तैयारी न की थी, उन पर सहसा चाक्रमण कर दिया गया था। जनवरी सन् १८८६ में उत्तरी वर्मा भी थेंगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया थीर थीवा केंद्र करके भारतवर्ष भेज दिया गया, जहाँ रस्नागिरि में वह बहुत दिनें। तक जीवित रहा । इस तरह विजय तो हो गई पर यम्मी की शान्त करने में यहुत समय लगा। चार पांच वर्षों तक वहुत से लुटेरे बड़ा उपहच मचाते रहे, पर धीरे धीरे ग्रान्ति स्थापित हो गई थीर भेगरेज़ी शासन चल पढ़ा । इतिहासकार रायर्ट्स की राय में बर्मा के साथ "ज़बरदस्ती और निष्हरता" का व्यवहार किया गया। यह मानते हुए भी कि थीबा श्रत्याचारी था, उसके राज्य की वीन तेने का भारत-सरकार की कीन सा अधिकार था? वह स्वतंत्र शासक था धीर चाहे जिसके साथ सन्धि कर सकता था । फ़्रांसीसियों का 'इंडो-चेना' भी उसके राज्य से मिला हुचा था। यदि उसके कहने पर फ़ासीसी घपना प्रभाव वहीं जमा रहे थे, तो फिर बँगरेज़ों का जलन क्यों होती थी ? जैसा हक बँगरेज़ें! का था वैसा ही फ़्रांसीसियों का, इसमे विगइने की कोन सी वास थी ? परन्तु स्वार्ध के चारो न्याय की कीन सुनता है ? निर्वंत पर सवल का सभी श्रधिकार रहता है। दक्तिणी बर्मा से उत्तरी बर्मा श्रधिक उपजाक है, वहाँ खुब धन कमाने की सम्भावना थी। युद्ध छिड़ने के पहले ही लाउँ उफ़रिन ने लिखा था कि यदि फ़ासीसी उत्तरी वर्मा में अपना प्रभाव जमाने का प्रयस्त करें तो उसकी विना किसी संकोच के थँगरेज़ी राज्य में मिला खेना चाहिए।

देशी राज्य-सन् १८८६ में ग्वालिवर का किला सिन्यिया की वापस कर दिया गया। कारमीर के शासन में रेज़ीडेंट प्लावडन वहुत हल्डेप करता था। सन् १८८६ में खाड़ें बफ़रिन ने उसकी वापस सुला लिया। यहान-राय के इन कारों का देशी राज्यों पर अच्छा प्रमाव पद्मा। जब स्त के साथ युद्ध लिड्नेवाला था, तब बहुत से राज्यों ने सहायता करने के लिए थरनी इस्हा प्रकट की। समय पट्ने पर सरकार की सहायता करने के लिए थरे गई

१ लायल, बकारेन, वि० २, ५० ११६।

राज्यों ने एक श्रत्सग सेना रखना भी निश्चित किया, जो 'इर्ग्यारियल सर्विस दूप्स' श्रथवा 'साञ्चाज्य-सेना सेना' कहलाती है। इसमें हिन्दुस्तानी ही श्रफ्तर रहते हैं, पर इसका निरीचण श्रमरेन करते हैं।

कानून-लगान-किसानां की रचा के लिए जिन कानूनां पर लाई रियम के समय से विचार हो रहा था, वे अब पास कर दिये गये। वगाला मे ज़सीन्दारों ने नये कानून का बड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि सन् १७६३ में इस्तमशरी बन्दोबस्त करके श्रव ऐसा कानून पास करने का सरकार की अधिकार नहीं है। उत्तर में लार्ड इफ़रिन का कहना था कि लार्ड कार्न-वालिस स्वयं ऐसा कानून बनाना चाहता था। इसके श्रतिरिक्त सन् १८४६ मे कारतकारी के सम्बन्ध में एक कानून बन चुका है। सन् १८८४ में 'बगाल टेनेंसी बिल' पास हो जाने से काश्तकारों को जब चाहे बेदलल करने का श्रधिकार जमीन्दारों की न रहा। जुमीन्दार थीर कारतकारों के फगड़ी की निपटाने के लिए भी नियम बना दिये गये । चलते समय लार्ड रिपन श्रवध के कारतकारों का ध्यान रखने के लिए लार्ड उफ़रिन से अनुरोध कर गया था। अवध के कानून-लगान से वहाँ के कारतकारों की दशा कुछ सुधर गई, जमी-दारों के लिए उनका बेदलल करना चोर लगान बढ़ाना मुश्किल है। गया। सन् १८८० में इसी दग का पंताब के लिए भी एक कानून पास किया गया। ग्रायलेंड के जमीन्दार और कारतकारों के सम्बन्ध का लाउँ उफ़रिन की यहत कुछ श्रमुभव था, जिससे इस बदिल प्रश्न के सुलकाने में उसकी बड़ी सहायता मिली।

अध्यसमाज — सन् १००४ में स्वामी द्यानन्द सरस्ती ने वश्वहूँ से ग्राव्यसमान स्वापित किया। सन् १८०० में बाहेर में इसका पूर्व रूप से संग-ठन किया गया। स्वामीजी ने वेदों को ईस्वरवास्य मानकर उन पर प्रथिक ज़ीर दिया, मूर्त्विप्तन, श्राद्ध तथा जाति-पाति के मेदो को स्वीकार नहीं किया ग्रीर सन्य मतावकित्यों को शुद्ध करके व्याच्य बनाना जावज़ मान लिया। योई ही दिनो में क्यरी भारत में व्याच्यसमाज का बढ़ा ज़ोर हो गया थीर स्थान स्थान पर इसकी शासाएँ खुल गईं। बहुत से हिन्दुर्थों की इसने ईसाई श्रीर मुसलमान होन से बचाया। समाजमुघार की श्रीर इसने विशेष ध्यान



विया और विधवा विवाह का प्रवार किया। प्राचीन दय से शिखा देन के लिए इसने गुरुकुल स्थापित किये। उत्तरी भारत में इसन यही काम किया, जी प्रक्षसमाज ने यगाल में किया। केवल भेद इतना ही या कि प्रक्षसमाज ने पाश्चाल दम के खरनाथा, परन्तु यह पूरा भारतीय चना रहा। इस समय भी समाजसुधार खोर शिचा के लिए आयं-समाज बहुत कुक कर रहा है। इसके प्रवारक वरनिवेशों तक में पहुँच गये है।

थियासाफिकल सासायटी— जिस साल भारतवर्ष में खार्चसमाज खापित हुचा, उसी साल धमरीका के

न्यूयार्क नगर में मेडम व्लीवदस्त्री श्री श्रीर करेल अलकाट ने श्रियोसीफिकल सेंसायटी? स्थापित की। इस सेंसायटी ने सब धर्मों की एकता श्रोर संखता पर जोर दिया। स्वामी द्यानन्द जी के श्रामित करने पर सन् १८०६ म ये दोनो भारतवर्ष श्राये। इन्होंने प्राच्य श्राक्षों की महत्ता दिखलाते हुए यह धतलाया कि भारतवर्ष का बद्धार उसी के विचारो द्वारा हो सकता है। इस सेंसायटी का मुख्य कार्यों का मदत्ता के निकट श्रद्धार में स्थापित हुआ। सन् रीमस्त्रे में मिलेज बेंसेट के श्रा जाने से इतका और बहुत बढ़ गया। श्रीरोजी परे हुए कोर्गों ने भी, जो पाश्चात्य सम्यता पर मुख्य हो। हरे थे, वह झात होने लगा कि उनके देश की शाचीन सम्यता श्रीर शाचा विचारों म भी छुढ़ तत्व वी इस सारायटी ने समावस्त्रात्वा श्रीर साला के मिल की स्वाप्त श्रीर सरकारीन स्विचा को ''धर्म तथा राष्ट्रीयता के भाषों के विदह्य' बतलाया।

रामकृष्णा मिश्चन-वगाल में स्वामी रामकृष्ण परमहत्त के उच विचारों का उस समय के कई एक शिचित नवयुवको पर वडा प्रभाव पड़ा। वनके शिष्य सुप्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द्रजी सन् १८६३ में ग्रमरीका गये। वहाँ उन्होंने वैदान्त का उपदेश दिया। उनके ब्याख्याने। से श्रमरीका चकित रह गया। इसके बाद वे इंग्लेंड गये। इस तरह वेदान्त की ५वनि पाश्चात्य संसार से भी पहुँच गई। स्वामी विवेका-नश्ट ने अपने गुरु के नाम से सेवाश्रम स्थापित किये। भेद-भावों के। भूलकर सबकी सेवा करना उनका सुख्य उद्देश्य है। स्वामी विवेकानन्द की अपन देश

का हर समय ध्यान रहता था। उनके उपदेशा से नवयुवकी से



स्वामी विवेकानन्द

समाजसेवा श्रीर खदेशभक्ति के भाव उत्पन्न होने लगे। राष्ट्रीयता का भाव--मुगल तथा मराठा साम्राज्यों के पतन बार विदेशिये। के श्रागमन से समाज की जो दुर्दशा हो गई थी, उसके विरुद्ध सबसे पष्टले राजा राममोहन राय ने श्रावाज उठाई । परन्तु ब्रह्मसमाज पर पाश्चास्य विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा, केशायन्द्र के समय से तो उसके एक भाग का रूप ही बदल गया। श्रार्थंसमाज न इसको रोकने की चेदरा की श्रीर भारतवासिये। का ध्यान उनकी प्राचीन सम्यता की धोर खाळचित किया । थियासोफो ने धार्मिक सहिष्खुता पर जोर देकर सकीर्थता की दर करने का प्रयत्न किया । स्वामी विवेकानन्द्र ने सब भेद-भावों को हटाकर भारतवर्ष

के बाज्यात्मिक विचारों की उचता की सिद्ध कर दिया चार देश के सामने समाजसेवा का चाद्रशं स्था । इस तरह भारतवर्षं में राष्ट्रीयता के भावें। का बदय हथा।

इंडियन नेशनल क्षांग्रेस--इन विचारों का रावर्नतिक पेत्र में भी प्रभाव पद रहा था। अपने पूर्व गौरव का पता लगने पर राजनैतिक परा-

धीनता सदक रही थी । पारचाल राष्ट्रों के इतिहास के श्रश्ययन से श्रांस राज रही थीं। समाचारपत्रों की संख्या वढ़ रही थी और उनसे धीरे धीरे क्षीक्रमत जाव्रत हो रहा था । कुछ बहार-हृदय चैगरेज भी भारतवासिये

की उत्साहित कर रहे थे। जब से भारत का घँगरेज़ों से सम्बन्ध एथा था. तभी में बरावर पुत्र धॅगरेज ऐसे अवस्य रहे हैं, जिन्हें भपने देश के साथ साथ भारतपर्यं के दिन का भी ध्यान रहा है। फ्रांतिय, बर्क, मालकम, मनरी, ईनरी जारेंस ऐसे सोगों का स्थान स्थान पर उपनेख किया जा गुका है। इन दिनों जान प्राष्ट्रट भारत-नरकार की तीयं शब्दों में आजीधना कर रहा था। भारतवर्षं का बरावर पत्र खेने के कारखपालांनेंट में हैनरी फ़ासट, 'भारतीप मदस्य' के नाम से प्रसिद्ध था । इसक्ट विस के मगद्दे से चाएमें प्रीइसा भी

भारतीय प्रश्नों में यही दिखचरवी के रहा था। भारतवर्ष में भी कुत्र चेगरेज़

ग्रय्यर, पश्चिमोत्तर प्रान्त के पंडित श्रयोध्यानाय तथा पंडित मदनमोहन मालवीय श्रीर पंजाब के सरदार दयालसिंह मख्य थे।

कलकत्ता में 'ग्रिटिश इंडियन श्रसोसियेशन,' बम्बई में 'सार्वजनिक समा'. मदरास में 'महाजनसभा', लाहोर में 'ग्रंजुमन' तथा श्रन्य प्रान्तों में भी

कई एक ऐसी ही संस्थाएँ थी, जो राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करती थीं। परन्तु इस समय तक सारे देश के लिए कोई ऐसी संस्थान थी। जार्ट लिदन के दिल्ली दरवार के समय से, जब ये सब नेता एकत्र हुए थे, इस श्रमाव को दर करने के प्रश्न पर विचार हो रहा था। सन् १८६४ में मिस्टर ए० थो॰ हाम. सर विलियम वेढरवर्न ग्रीर श्री दादा-भाई नीरोजी के उद्योग से 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' स्थापित की गई। द्यास



दादाभाई नौरोजी

स्थापत का विचार इसको एक सामाजिक सस्या ही वनाने के घा, पर लाउ साहब का १९ वर्ष हुस हो राजनैतिक स्त्रहण दिवा गया। वस्त्रहर् में इसका दुफारन का राज्य हुआ, जिसके कलकत्ता है थी ट्रमेशकर वनर्जी सभापति पहला आवरार हुए। बनाये गये । इसमें एक 'रायल कमीग्रन' होंग आतवर के सासन ही जॉर्च वनाय १७ । १ १९८८ । कराने, इंडिया कॅस्सिल को तोड़ने बीर बेदिनदिव कॅसिलों को निवास्त्रि करान, शुरूर यनाने के लिए प्रस्ताव किये गये। योहे ही दिनों में काँग्रेस भारतवर्ष की

राष्ट्रीय सभा वन गई। कांग्रेस का इतिहास वासव में भारतवर्ष के स्वतंत्रता-युद्ध का इतिहास है।

हफ्रिन की नीति—सन् १८८६ में लाई उफ्रिन इस्तीफ़ा देकर वापस चला गया। भारतवर्ष चाने पर उसने इस यात को दिखलाने का प्रयत्न किया था कि वह लाई रिपन की नीति का चनुकरण करना चाहता है। चन्त तक वह यही कहना भी रहा, पर दोनें की नीति में वहा घ्रम्तर था। लाई रिपन की नीति से चसनुष्ट च्यारेज़ें को सिनों के सिन में वहा घ्रम्तर था। लाई रिपन की नीति से चसनुष्ट च्यारेज़ें को सिनों के सहयोग की चातरकता को वह समम्प्ता था चीर उसने की सिलों के सुपार के लिए भारतस्विचिय को लिखा भी था, पर कांग्रेस की नीति चौर उसके कार्यक्रम को वह पसन्द न करता था। कांग्रेस को राजनैतिक संस्था चनाने की सलाह देने में उसके चर्च के चहुन सुपार करके वस पन का पना लाता रहे। उसकी राय थी कि थोड़ा-वहुत सुपार करके वस पनह पने के लिए 'स्माउंजनिक सभाओं चौर उसेतित करनेवाली वस्तुताओं को चन्द कर देना चाहिए।'' वह भारतवर्ष के। प्रतिनिधि-गासन के पोगय न समस्ता था। उसका सत था कि 'इँग्लेंड को प्रपत्त गारतना चिकार कमी न छोड़ना चाहिए।''।

त्तार्ड लेंसडीन—कन् १८८८ में बार्ड बेंसडीन बाइसराय नियुक्त किया गया। यह भी कनाडा का गवनैर-जनरल रह चुका था थीर छुद्ध दिने तक भारतवर्ष का उपसचिव भी रहा था। बाइसराय पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परन्तु बेंसडीन भारतवर्ष में ६ वर्ष के लगभग रहा।

सीमाओं की रहा- यकुगानिस्तान थीर भारतवर्ष की सीमाओं के वीच २४००० वर्ग मील के लगभग पहाड़ी शूमि है। इसके दिविण में विलो-विस्तान थीर उत्तर में वितराल है। इन्हीं पहाड़ियों में से प्रफुगानिस्तान

१ लायल, डफरिन, जि॰ २, ५० १५१, २०३।

द्याने जाने के मार्ग है। यहाँ के निवासी नाममात्र के लिए श्रमीर की श्रधीनता स्वीकार करते थे, पर वास्तव में वे स्वतंत्र थे। ये लेग भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सीमा पर वरावर लूट-पाट किया करते थे। इनके सम्बन्ध में भारत-सरकार की क्या नीति होना चाहिए, यह ऊख़ निश्चित न था। एक दल 'श्रामो वढ़ने की नीति' के पत्त में था। उसका कहना था कि रेखें चलाकर और चीकियों कायम कराजे चल्लानिस्तान की सीमा तक पहुँच जाना चाहिए। इसके प्रतिकृत दूसरा इल था, जो सिन्ध नहीं की सीमा से ही सन्तुष्ट रहना चाहता था। इसका कहना था कि इन पहाड़ी जातियों को दवाये राजने में बढ़ा एवं पड़ता है और श्रद्भगानिस्तान के समीर की भी भारत-सरकार की नीयत पर सन्देह होता है।

लाई लेंसडीन के समय में 'घामे बढ़ने की नीति' के श्रमुसार गिलगिट पर ग्रधिकार जमाने का प्रवस्त है। रहा था। उसके व्यवहार से भी ग्रमीर ग्रब्दुर्रहमान चिढ़ा हुन्ना था । वाइसराय के ''बादेशपूर्वा'' पत्रो की, जिनमे शासनप्रयम्य ठीक व रने के लिए असकी लिखा जाता था, वह पसन्द न करता था। सन् १८६२ में एक थैंगरेज़ इत चितराक्ष भेजा गया। इससे धमीर का सम्देह थीर भी बढ़ गया। परन्तु सर हेनरी मार्टिमर दुरांड की चतुरता से धमीर का अम दूर हो गया और भैंगरेज़ों के साथ मित्रता का सम्यन्ध है। गया । दुरांड प्रपने साथ किसी संरच ह की भी नहीं से गया, जिसमे प्रकृता-निस्तान-निशासियों को किसी प्रकार का सन्देह न हो। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सीमा के बहुत से कवड़े तब हो गये थार धमीर की जा सालाना रकम दी जाती थी, यह बढ़ा दी गई। कुछ भूमि भी धमीर का दी गई, जिसके बदले में उसने सीमा पर बसनेवाले धक्तीदी, बज़ीरी तथा अन्य जातिया के मगड़ों से हमारोप न करने का बचन दिया। असीर हॅंग्लेंड की नीति को पूर समभता था। उसका कहना था कि मित्रता दिखलाते हुए भी हुँग्लुँड घपने मतलय से कभी नहीं चुकता । जो कुछ रूम ने लिया है, उससंभी प्रथिक इस कित्र ने लिया है।

 मिला लिया जाया।। वह कहा करता था कि उसके एक थोर रूस, दूसरी थोर थाएगानिस्तान थोर तीसरी थोर थाएगे हैं। इनके बीच में पड़कर उसका राज्य थाएगे पिसेगा। लार्ड रियन ने लिखा ही था कि लार्ड लिटन इस चीद के थायरेज़ी राज्य में मिलाने का प्रयत्न कर रहा था। परन्तु स्थाविरिसेंह के समय में थैगरेज़ों की दाल न गल सकी। सन् शन्मर में असके मरमे पर प्रताप- विंद गई। पर थेउा। उसके जती योग्यता और हड़जा न थी। उसके गई पर थेउते ही पहला काम वह किया गया कि कारमीर दरवार में थँगरेज़ रेज़ीडेंट रख दिया गया। गुलाबीसंह के साथ औ सिन्ध हुई थी, उसमें रेज़ीडेंट रखने की कोई वाल भी न थी। महाराजा प्रतापसिंह ने इसका विरोध भी किया, पर उसकी कुछ भी न सुनी गई। रेज़ीडेंट प्लावज ने सासन की हर एक बात में हरकचेप करना प्रारम्भ कर दिया। इस पर सन् शम्बम में लार्ड उफरिन ने उसके इसरी जगह बदल दिया।

पर तव भी महाराजा प्रवासिंह को चेन नहीं लेने दिया गया। सन्
1 मन्दर में उस पर खंगरेज़ें के विरुद्ध रूस से पश्चम्यवहार करने, प्रजा पर
यायाचार करने तथा भोग-विलास में राज्य का खुज़ाना उद्दाने से प्रपराध
लागि गये थार उससे एक एक पर हसाचर करवा लिये गये, जिसके अनुसार
उसने कुल रामन कुल सरदार तथा खंगरेज़ खुफ़सरों की एक कोसिल के सींप
दिया। उस पर जो प्रपराध लगाये गये, उनकी कभी जांच नहीं की गई।
महाराजा प्रतापसिंह का कहना था कि उसने रूस से कोई पश-प्यवहार
नहीं किया था, ग्रासन में भी वह बहुत से खुधार करना चाहता था, पर-तु
नेतिंद्ध के हस्त्रचेप के कारया कुछ न हो सकत। उसके खासन से प्रजा को
कोई जिजायत न थी, न उसके थरवाचार ही का कोई प्रमाय बरलाया गया।
विकायत करना तो दूर रहा, जम्मू के दोगतों का कहना था कि धंगरेज़ रेज़ीटूट की थाजा पर चलनेवाली कोसिज के हुनामों से खपने राजा द्वारा सूटा
जाना कहीं बरज़ा है। मिस्टर कियायन ने भी, लिसकी राय से भारत-सरकार
ने अपना मन स्थिर किया था, माना है कि महाराजा दरिहों पर सदा दया
करता था, ज़मीन के मामलों से चड़ी दिखनपत्री लेता था थीर प्रफ़ररों के

श्रताचारों से कारतकारों की रचा करता था। सन् १=== में खर्य लार्ड उफ़-रिन ने जिखा था कि "सुधार के सम्बन्ध में बहुत कुछ दश्यति की गई है।" ऐसी दशा में प्रजा पर खखाचार का खपराध सिद्ध नहीं होता। खुज़ाने से खपने खर्चे के लिए वह एक वैंद्यी रक्म लेता था। उसका बहुत सा रुपया काश्मीर की सैर करनेवाने खँगरेज खफ़्सरों की ख़ातिरदारी में बहुता था।

काश्मीर पर धंगरेजों की जैसी कुछ रिष्ट थी, सो तो थी ही, परन्त इस समय मुख्य बात यह थी कि उन्हें गिखागिट पर अधिकार करने की आव-रयकता थी। यह काश्मीर के अधीन था। उन दिनों मध्य प्रिया में यह एक सैनिक महत्त्व का खान था। सन् १ न के में चार्क्स बैंडला ने काश्मीर के मामले की जींच कराने के लिए पालोंमेंट में प्रयस्त किया पर कोई फल नहीं हुखा। सन् १३०५ में न जाने क्या सोचकर महाराजा प्रताप-सिंह की फिर से सासनाधिकार दिये गये।

मनीपुर—सन् १ मध्य में श्रासाम की सीमा पर कथार के पूर्व, मनीपुर की रियासत में गद्दी के लिए कगड़ा हुआ। भारत-सरकार ने वहाँ के सेना-पति की निकाल दिया। इस पर उसने बगावत कर दी और कुछ अफ़सरों की धोले से मार डाला। धन्त से बह और उसके साथी पकडे यो और उन्हें फांसी का दंन दिया गया। मनीपुर शंगरेज़ी राज्य में नहीं मिलाया गया। गद्दी पर कलड़का विडला दिया गया। खेंगरेज़ फफ़सर उसी के नाम से रासन करते रहे। सन् १६०० से उसको पूरे अधिकार दे दिये गये।

सिक्का — भारतवर्ष में बहुत दिनों से चाँदी का सिका काम में जाया जाता है धीर हॅंग्लेंड में सोने का सिका चलता है। भारतवर्ष की बहुत सा इपया हॅंग्लेंड भेजना पदता है, परन्तु वहां चाँदी का सिकान न होने के कारण यह इपया सोने के सिक्को में देना पढ़ता है। पहले एक रुपया पाँउ का आठवां हिस्सा, वानी २ शिलिंग ६ पेंस के बरावर माना जाता था। सन् १८०० से यह पेंड का दसवां हिस्सा अर्थांत् २ शिलिंग के बरावर माना

१ हिगबी, क्ढेम्ड अनइर्ड ।

जाने लगा। इधर कई कारखों से चांदी बहुत सस्ती हो गई, जिसका फल यह हुआ कि सन् १म्टर में रहाये का मान घट कर १ शिक्षिंग १ पेंस ही रह गया। इसका भारत की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसको अब पहले से बहुत अधिक रूपया देना पड़ने जग गया। इस कमी की पूरा करने के लिए भारत-सरकार ने फिर से इनकम टैन्स लगा दिया और नमक-कर चड़ा दिया। जब इसने से भी पूरा न पड़ा, तब रूपये का मूल्य १ शिक्षिंग ४ पेंस निर्धारित कर दिया गया, सरकारी ख़ानों में 'सादिन' भी लिये जाने लगे खोरा चात कर भारतवर्ष में सोने का सिक्का चलाने की दृष्ट से दकसालों में अधिक रूपया वालाना वन्त्र कर दिया गया।

कें।सिलों का सुधार—वार्ड उफ़रिन के समय से कें।सिलों के सुधार पर विचार है। रहा था। उसकी बहुत की बार्ते मान जी गईं और सन् १८२२ में 'इंडियन कींसिल ऐक्ट' पास किया गया, जिसके श्रमुसार भारतीय तथा प्रान्तीय कोंसिलों के सदस्यों की संख्या बड़ा दी गईं। म्यूनिसिपिटयों, हिस्ट्रिक्ट बीडों और यूनिबिसिट्यों को लेक्सिलेटिय कींसिलों से श्रमने प्रतिनिधियों के मेजने का श्रमिकार दिया गया। इस तरह प्रतिनिधियों के मुनने के सिहान्त का प्रारम्भ किया गया। पर उस समय तक कीसिलों में स्वकारों मेन्यों की ही श्रमिकता रखी गईं। 'इम्पीरियल लेकिस्लेटिय कींसिल' में भेम्यों को प्रत्म पश्चेन धीर सालाना वजट पर वहस करने का भी श्रमिकार दिया गया। श्रिचित समाज इन सुधारों से सन्तुष्ट च हुआ। कोंग्रेस का मत था कि इनसे ''कींसिलों में भेजने के लिए श्रमके प्रतिनिधियों को चुनने का प्रियक्तार जनता की भ मिला।'' इसलिए उसने इसको सीकार करते हुए श्रान्त्रोसन जारी राजा निहिच्त किया।

पृथ्लिक सर्विसेज कमीजान—सरकारी नौकरियों की जांच करने के लिए सन् १८६० में एक कमीजन नियुक्त किया गया था। सन् १८६१ में उपकी रिपोर्ट प्रकारित हुई। उसने जीकरियों की अगतीय, प्रान्तीय खीर मातहती ये तीन भेषियां बनाई खार यह निश्चित किया कि इंग्लैंड में सिविज सर्वित परीधा पास करनेवालों को केवल भारतीय थेखी की नौकरिया दी जाया करें थीर बाकी दो श्रेणियों में यथासम्भव हिन्दुम्नानी रखे जाया करें। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को भी पूरे तीर पर नहीं माना । इस पर कांग्रेस ने वहां थ्रसन्तीप प्रकट किया थीर इस सम्बन्ध में श्री दादाभाई नोरोजी द्वारा, जो पार्कोंमंट के मेम्बर जुन खिये गये थे, एक प्राथंनापत्र भेजना निश्चित किया। सन् १ = १३ में पार्कोंमंट ने सिविल सर्वित की परीचा भारतपर्य में भी करने की इच्छा प्रकट की। मदरास को छोड़कर सभी प्रान्तीय सरकारों ने इसका बड़ा बिरोध किया। इसकिए कोई कानून पास न किया गया थीर पार्लोंस्ट का प्रस्ता वहां विरोध किया। इसकिए कोई कानून पास न किया गया थीर पार्लोंस्ट का प्रस्ता वहां विरोध किया।

दूसरा लाई एलगिन—सन् १८२४ में बार्ड एखिनन बाहसराय नियुक्त किया गया। यह पहले लाई एखिनन का, जो सन् १८२९-६३ में गवनेर-जनरत रह चुका था, लड़का था। यह किसी यहे खोहदे पर नहीं रहा था ओर न इसके शासन का ही अधिक अनुसन्य था। इसमें के हैं विशेष योग्यता भी नहीं थी और यह आस्तवर्ष में रहनेवाले अफ़सरों के कहने ही पर अधिकतर चलता था।

चितराल श्रीर तीराह —हिन्दुक्य के दिख्य मे विवराल एक द्वेद्यों सी रिवासत है। सन् १८६५ में वहां की यही के लिए फगड़ा हुआ श्रीर विद्राहियों ने खँगरेज़ी चीकों को घेर लिया। इस पर खँगरेज़ी सेना ने यड़कर चिवराल पर अधिकार कर लिया। लाई प्लांगिन चिवराल को द्वेद्यान याइता था। हॅंग्लंड की विवरल सरकार की राय थी कि वहां से सेना वायस दुला जेनी चाहिए। इस पर लिखानची हो ही रही थी कि हतने में हॅंग्लंड की सरकार बदल गई और नई सरकार ने एलगिन की यात मानकर चितराल से अंगरेज़ी राज्य तक सदक बनाने खोर उस पर चीकिया स्थापित करने की शाहा दे दी। मार्ले और पहिचय की राय में चितरालियों के साथ यह विज्ञासवात किया गया। इसके उत्तर में भारतसचित्र का कहना था कि विवराल युद करने पर उच्छा थे, ऐसी दशा में चिवराल पर सैनिक अधिकार स्थान श्राहम या सावस्था स्थाप स्था

चितराल के मामले का सरहारे जातिये। पर यहा प्रभाव पड़ा थीर उन्हें थारोज़ों की नीति पर सन्देह होने लगा। सड़कें थनाना थीर चीकियों के। कायम करना उन्हें पसन्द न खाया। इसके खितिरिक इन दिनों तुकों के मुल-तान का, जिनके सब मुसलमान चवना 'प्रचीफा' मानते थे, बराजर अपमान करने के कारच ईसाइये। से मुसलमान चिट्ठे हुए थे थीर मुसला लोग सरहारे थकागां के। 'जिहाइये का उपदेख दे रहे थे। इन सब का परिणाम यह हुष्या के सन्दे पर के के कर में कई एक सरहारे जातियों विगड़ पड़ीं। स्वात निवासिये। ने थीगरेजी चीकियों पर पाव। कर दिवा, कावुल नदी के उत्तर में रहनेवालि महमन्द लोगां ने पेखावर तक लुटमार मचा दो। सक्रीदिये। ने सिल सिपाहिये। को भार उाला थीर ख़ैवर के दर्रे को रोक दिया। इस उपद्रच का धान्त करने के लिए दो सेनाएँ भेजी गईं। एक ने महमन्द लोगों के। हराया शीर दूसरी ने पेखावर के इचिवा-पियन सिराह की धादी म सफ्रीदिये। के। इसम खंगरेजों के। बड़ो कठिनाइयं उठानी पढ़ीं। धादी म सफ्रीदिये। के। इसा या। इसमें खंगरेजों के। बड़ो कठिनाइयं उठानी पढ़ीं। धादी म सफ्रीदिये। के। इसाया। इसमें खंगरेजों के। बड़ो कठिनाइयं उठानी पढ़ीं। धादी में समिति बढ़ी सार सार लोगों को। सार स्थान की। इस पुद से भारत सरकार की देशी राज्यों की 'साहाउच-तेवा सेना' से बढ़ी सहायता मिली।

रूस से सिन्ध हो जाने के कारण पामीर के पर्वतों में दोनों साम्राज्यों की सीमाएँ निरिचत हो गईं। श्रकताविद्यान की सीमा भी निर्वारित हो गई थ्रोर पूर्व में बर्मा तथा चीन के बीच की सीमा भी तय है। गईं। इस तरह बार्ड प्लागन के समय में सीमाओं का प्रश्न कुछ काल के लिए हल हो गया।

प्तेग श्रीर श्रक्ताल् — भारतवर्ष में पहले भी प्लेग हो जुका था। जहाँगीर वादशाह ने अपनी 'हाजक जहांगीरी' में हस 'वया' का उन्लेल किया है और जिला है कि यह रोग चुड़ा से फेलता है। सन् १-६६ में बाग्ये श्रहर में मार्ग्य श्राहर में मार्ग्य श्राहर में मार्ग्य श्राहर में मार्ग्य श्राहर में सह रोग बड़े जोरों से फेल गया। कहा जाता है कि यह चीन से आया था। सहस से लाभग बार जाल मनुष्य भाग निकले। यह रोग अन्य स्थानों में ने कलने पाने, इसके लिए बड़ा प्रवन्य किया गया। मकानों की सफाई श्रीर रोगियों को खला रखने के लिए बड़ कड़े नियम बनाये गये और जनता की श्राहम तकलोफ़ तथा असके भावों का प्यान न रसकर इनसे काम

तिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अनता में बढ़ा श्रसन्तोप फेंल गया श्रीर पूना में दो श्रमरेज़ श्रक्सर मार डाजे गये। इस पर सरकार ने नाटू भाइयो की, बिना श्रमियोग चलाये हुए, निर्वासित कर दिया श्रीर श्रपने पत्र 'फेसरी' में तीश्र खेख खिखने के कारस श्री बाल गगाधर तिलक के। जेल भेज दिया। श्रीराचित जनता के। यह श्रम हो गया या कि प्लेग के कीहों को साखार फैलाती है। सन् १८६४ में सरकार की भी श्रपनी भूल का पता लग गया। उसने श्राधिक इस्त्रेण न करना ही उचित समक्ता श्रोर नियमों के। यहुत कुछ बदल दिया। धीरे धीरे प्लेग सभी प्रान्तों में फेल यया श्रीर सन् १६०३ के श्रनत तक इसमें २० लाख बादमी मर गये। श्रय प्लेग का उतना प्रकेश नहीं है, पर तथ भी हरसाल लारों श्रादमी इसके कलेवा यन जाते हैं।

इसी समय पश्चिमेश्वर प्रान्त, मध्य प्रदेश, विहार चाँर पंजाय में यदा भीवण अकाल पढ़ा। पश्चिमोश्वर प्रान्त में चकालपीदित मतुष्यों के लिए के िटमेंट-गावर सर पेंटमी मेंकडानेल ने सराइतीय प्रयत्न किया। सन् १८६६ में धकाल से पचने के साधन बतलाने के लिए फिर एक कमीरान नियुक्त किया गया। चकालों के समय्यों में कामेस का मत था कि भारतवर्ष का बहुत सा पन इर साल विलायत चला जाता है। चेगरेज़ अक्तरार की पढ़ी पड़ी सत्तव्याई देन चीर सेना रपने में . जूब रपया दाया जाता है। इन सप्त पातां का परिवाम यह होता है कि जनता- बरायर दिन होती जाती है। इस कि सही कारण है कि दुर्भिण के समय में कह इतना चिक पढ़ जाता है। इसके निवास्ण करने के लिए एवं पदान चाहिए, रुखा जोड़न चाहिए चीर देशी कराणों को, जो नष्ट कर ही गई है, किर से जामत करना चाहिए।!

क्षप्ट्रें पर चूंगी—सिक्डे के कानडे के कारण, जिसका वरलेख पहले किया जा चुका है, भारत-मरकार के। जिस साल लार्ड प्लिमिन धाया पट्टा बाटा उटाना पड़ा। इसके। पूरा करने के लिए सूर्ती कपटे के। छोड़कर बाहर से धानेवाले माल पर पाच सैकड़ा फिर चुनी लगा दी गई। साल के छन्त

र मन् १८९६ थी कामत वा प्रसाद ।

में यह चुंगी कपड़े पर भी खी जाने लगी। इस पर मैंचेस्टर धीर खंका-शायर के कपड़े के व्यापारियों ने बढ़ा शोर-गुल मजाया। तब भारत-सरकार ने उनके। शान्त करने के लिए भारत के कारख़ानों में चने हुए कपड़े पर भी उतनी ही चुंगी लगा दो। सरकार की यह बड़ी ज़बददसी थी। इसके विकद्व भारत में भी खान्दीलन होने लगा। सन् १म६६ में देशी धीर विज्ञायती दोनों कपड़ों पर चुंगी घटाकर साढ़े तीन सैकड़ा कर दी गई। मैंचेस्टर के लाभ के लिए देशी माल पर चुंगी लगाने का भारतवर्ष साग्वाय विशेष करता रहा।

अप्नीम का व्यापार — अफ़ीम पर सरकार का ठेश है। इसका बहुत सा भारा चीन जाता है। सन् १ = १ से अफ़ीम के ही कारण चीन से युद्ध हो गया था। इस ब्यापार से सरकार का बहा लाभ होता है। कुछ लोगों के मत में अफ़ीम ऐसी हानिकारक वस्तु के प्रचार से लाभ उठाना सरकार के लिए बचिव नहीं था। इसकी जांच करने के लिए सन् १ = १ ३ में एक कमीयन नियुक्त हुआ। इसकी राय थी कि अफ़ीम से कोई विरोप हानि नहीं होती, इसलिए आमन्तर्ग के ख़्याल से भारत-सरकार की यह व्यापार नहीं होता नाहिए। इस तरह बीन का पीख़ा नहीं छोड़ा गया। बहुत कमाई के बाद यह वय हुआ कि सन् १ ० ० म से चीन में अफ़ीम का भेजना पीरे पीरे कम कर दिया जार।

सैनिक प्रयन्धे—इस समय तक वंशाल, वस्वई थीर महरास की सेनाएँ खलग खलग रहती थीं थीर उनके सेनाएति भी खलग खलग होते थे। परनुसर इन्छ सेनाएति स्वाहर एक सेनाएति स्वाहर एक सेनाएति स्वाहर एक सेनाएति स्वने के प्रश्न पर विचार हो रहा था। सन् १ ५६२ में यह प्रत्नथ स्वीकार कर विचार गया। संदास स्वाहर के कुछ सेना का एक सेनाएति चना दिवा गया। इस सुधार से सेना का प्रान्तीय मेद जाता रहा थीर उसमें एकता के भाव का संचार हुआ।

लाई फर्ज़न—सन् १८६६ में लाई कर्ज़न वाइसराय बनाया गया । भारतवर्ष के बाइसराय बनने की बचपन से ही इसकी बड़ी प्राकांण थी। इस पद पर नियुक्त होने के पहले वह चार बार आरसवर्ष या जुका था श्रीर एशिया के प्रायः सभी देशों का अमस्य कर जुका था। फ़ारस के

शाह, श्रकुग़ानिस्तान के ग्रमीर, केरिया तथा स्याम के बादशाहों से उसका परि-चय था श्रीर पूर्वीय राजनीति का उसके। ऋष्ठा ज्ञान था। इस सम्बन्ध में उसने तीन प्रस्तके भी लिखी थीं। इन विनें पश्चिमोत्तर सीमा का प्रश्न फिर जटिल हो रहा था। ऐसी दशा में उस विपय के एक पूर्व ज्ञाता का वाइसराय •के पद पर नियुक्त किया जाना धावस्यक समन्ता जाताथा। इस समय लाउँ कर्ज़न की ध्रवस्था ४० वर्षकी भीन थी, पर तब भी उसकी बेहरवता का परिचय हमारे देश को मिल चुका था। भाषण की उसमें विचित्र शक्ति थी.



खाडं क्लेम

कहराना की असमें कभी न थी। हर एक वात उसकी समझ में शीध ही था जाती थी। असका प्रकम्य ऐसा होता था कि कोई कसर बाकी न रह जाती थी। वह यहा परिश्रमी था, उसके नीचे काम कानेवाली की उसका साथ देना मुश्कित हो जाता था। चपने चाने वह किसी की भी न सुनता था। निश्चिस साम्राज्य का उसके बड़ा खिमामान था। भारतन्त्र्य ऐसे निशाल देश पर वह चासन करने थाया है, इसका उसे बराबर प्यान रहता था। भारतवर्ष की राजनीति से भी वह श्रनमिञ्च न था। दें। वर्ष तक वह अपस्थित के पद पर काम कर जुका था। सन् १८६२ का 'इंडियन केंसिल ऐक्ट' पालमिट की कामंस सभा में उसी ने पेरा किया था। भारतवर्ष के वह 'मिटिश साम्राज्य का केन्द्र'' समकता था। इँग्लेंड से चलते समय उसने कहा था कि वाइसराय के पद को में सहर्ष खोकार करता हूँ; क्योंकि में भारतवर्ष, उसके निवासी, उसके इंतिहास, उसके शासन, उसके जीवन तथा उसकी सभ्यता के मनेप्राही रहस्यों से मेम करता हूँ। व लाई कड़न यह में से भारतवरी, स्थात के मनेप्राही रहस्यों से मेम करता हूँ। व लाई कड़न वीवहर्षों से भारतवरी, स्थात के मनेप्राही उसके बहुत कुछ शाया हो रही थी श्रीर चीवहर्षों कांग्रेस ने, सहत्वभृतिस्थक शब्दों के बिष कृतक्षता प्रकट करते हुए, उसके हवात का प्रस्ताव पास किया था।

अभाषि— भारतवासियों के खिए लाई कड़न के वासन का प्रारम्भ प्रकाल से हुमा। सन् १६०० में फिर वड़ा भयंकर चकाल पड़ा। इस वार गुजरात में इसका बड़ा प्रकार रहा। सन् १६०० में सर ऐंड्री सैकडानेल की क्षम्बता में फिर एक कसीयन नियुक्त किया गया, पर क्षमिस के वताये हुए वपायों की खोर कुल भी प्यान न दिया गया। कामिस का कहना या कि जहाँ तक सम्भव हो देश भर में इस्तारारी वन्योवस्त कर देना चाहिए, खागान घटा देना चाहिए, खंगान कर वेतन में हर साल करोड़ों रुपया विसायत जाता है, उसको कम करने के खिए हिन्दुस्तानियों को वहें वड़े की हरे देना चाहिए खोर देशी कास्साने की रचा तथा कलाओं को उससा करना चाहिए।

पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त—जार्ड कर्जुन 'शाये बढ्ने की नीति' का श्रमुपायी था। इँग्लेंड में बहुतों को सन्देह था कि उसके समय में सीमा पर जार्ग्ड खिड़गी और रूस से भी वैर होगा। परन्तु उसने ऐसी नीति से काम जिया कि सन् 1803 में महसूदी बज़ीरियों को द्वाने के लिए एक होटी सी लड़ाई के सिवा, दस वर्ष तक सीमा पर शान्ति रही। लार्ड

१ रोनात्डके, टार्ड कर्षन, बि० १, ५० ३१५।

एलगिन के समय में इस बारह हज़ार सेना निज निज खानों में रख दी गई थी। बार्ड कर्ज़न ने इसमें की बहुतसी सेना को वापस बुला बिया थीर थेंगरेज़ अपूत्सरें भी प्रप्यवता में वहां के निवासियों को खद्ध-शब्द रंकर रचा का भार सींप दिया। इस समय तक सीमा पर के ज़िलों का शासन पंजाव-सरकार के हाथ में या। सन् १६०१ में इनका 'पश्चिमोचर सीमा प्रान्त' के नाम से एक खलग प्रान्त वना दिया गया। नाम में कोई गड़बड़ च हो इसलिए 'पश्चिमोचर प्रान्त' का नाम 'संयुक्त प्रान्त बासरा थीर खबड़' रख दिया गया।

अफ़्गानिस्तानि सन् १६०१ में बमीर चट्ट्ररैहमान की मृत्यु हो । बार्ड कर्ज़न के साथ उसमा पहले से परिचय या थीर वह कर्ज़न की नीति से सन्दुष्ट था। यथि के सिंद्र के नीति पर उसे प्रियन समान्ता था। पर पर पर सिंद्र कर्ज़न की नीति से सन्दुष्ट था। यथि के सिंद्र वह उनकी निम्नता धारण्यन समान्ता था। उसमा बढ़ा मार्ग हित के सिंद्र वह उनकी निम्नता धारण्यन समान्ता था। उसमा पर येंडा। उसके साथ भी प्रारंज़ नई सिंद्र करना थाहते थे, पर उसने हसको स्वीकार न किया। उसमीर घट्टु- रेड्मान के साथ व्यक्तिगत सिंद्र विभाग थी। वह धमीर घट्टु- रेड्मान के साथ व्यक्तिगत सिंद्र विभाग थी। वेसी द्यामें उसके चड़तने की के।ई धावस्थकता न थी। इस पर दे तीन वर्ष तक दोनें। सरकारों में के।ई सम्प्रक म रहा थी। इस पर दे तीन वर्ष तक दोनें। सरकारों में के।ई सम्प्रक म रहा थी। इस पर दे तीन वर्ष तक दोनें। सरकारों में के।ई सम्प्रक म रहा थी। इस पर दे तो हो।इ दिया गया थी। इसी उसका भी तिलान भी तिलान भी तिलान भी ता नाम, नई सिंप्य कर होर देना हो।इ दिया गया थी। इसी उसका भी देशाई पर दे ता हो।इस गया थाई। इस पर दोनें। सर्व्यों में फिर निम्नता स्थापित हो। मार्ड थीर द्याह यो जो तिला।

फ़ारस की खाड़ी—सबहबीं बताव्दी में बतारेबों ने फ़ारस की खाड़ी की न्यापार के बिद सुरचित बनाया था। सन् १=६६ में बन्द राज्यों के बहाज़ भी यहाँ से माने-नाने लगे थे, पर व्यवदेज़ इनके तटों पर किसी बन्द राज्य का प्रधिकार प्यन्द न करते थे। यह बात इन राज्यों के सटकती थी चार धारे धीरे कृति, स्स, जर्मनी चार तुर्की इतके तटों पर जहाजों के स्टेशन बनाकर यपना श्रिपिकार जमाना चाहते थे। इस पर सन् १६०६ में यह स्पष्ट कह दिया गया कि साड़ी के तट पर किसी श्रन्य राज्य का किला या स्टेशन बनाना श्रिप्टिश हित के विरुद्ध समम्बा जायगा श्रीर उसकी रोकने का भरपूर प्रयत्न किश जायगा। उपर फ़ारस में रूस का प्रभाव भी श्रप्तिक वड़ रहा था, इसकी भी किसी तरह द्याना था। इसलिए लाई कर्जृन ने फ़ारस की खाड़ी में स्वयं आकर वहीं की रचा का प्रयन्त्र किया। इस तरह श्रद्ध से लेकर विश्लोखितान तक सागर के तट पर संगरेज़ों के जहाज़ी येड़े का पूरा श्रासंक जम गया।

तिस्वत्— हिमालय के उचर में तिब्बत का राज्य है। यहाँ के निवासी बीख सत के श्रनुवाशी हैं और जासन महन्तों के हाथ में है, जो 'लामा' कह-साते हैं। पहले यह राज्य चीन के श्रचीन था। सन् १०७४ में पारेन हैरिटं!ज़ ने पुरू दृत तिब्बत मेना था श्रीर वहाँ श्रेगरेज़ी व्यापार जमाने कर्ग कुछ प्रयत किया था। तब से श्रेगरेज़ तिब्बत में श्रुसने का बराबर प्रयत्न कर्र रहे भे, पर सफलता न होती थी। सन् १८०० में सिकिस पर शासमा करने के कारण तिब्बतवालों की श्रमरेज़ों से जदाई भी हो गई थी, जसमें तिब्बत बालों की पीछे हटना पड़ा था। सन् १८६० में हैंस्वड श्रीर चीन की जो सन्धि हुई थी, उसमें तिब्बत श्रीर सिकिम की सीमाएँ निश्चित कर दी गई थी, पर तथ भी थोड़ा यहुत सरहरी भगदा चलता रहता था।

सन् १६०१ के बागमा विश्वत का रूस के साथ सम्यन्य अधिक यह रहा था और सिन्ध होने की बातचीत हो रही थी। अरत की पूर्वोवर सीवा एक तूत विश्वत मेन्नना निश्चित किया। हैंग्बेंड-सरहार की राथ में हसभी भोई आवरयकता हा थी, क्योंकि यह मामला चीन और स्स के बीच तय हो सकता था। परन्तु बाई कर्जन के बहुत द्वाव द्वावने पर उसने इसके विष् य आज्ञा ने दी। इस पर सन् १६०३ के जन्त में क्नेंब बंगहसर्वेंड भेमा गया। दिश्वत-सरकार उससे बातचीत करने के बिए राज्ञी थी, पर उसका कहना था के सँगरेज़ी दूत का सीमा से आमे बड़ना डीव वहाँ है। इस बात को न मानने पर जब विश्ववत्वताकी ने उसके रोक्टन का अवत किया, तय सन् १६०३ में उसकी सहायता के लिए एक सेना भेज दी गहूँ। तिब्बतवाले थापुनिक धस्तः सं सुसिज्जत सेना का सामना न कर सके धीर श्रेगरेज़ वहाँ की राजधानी लहासा में पहुँच गये। इस पर सिच्च हो गई, जिसके श्रमुतार ७१ लाख रूपमा दंड मांगा गया, ज़मानत के लिए कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया, थीर खँगरेज़ों के व्यापारिक सुचिचाएँ देने तथा प्रतिनिधि रखने के लिए तिब्बत सरकार को अजबूर किया गया। उससे यह षचन भी लिया गया कि भविषय में बह किसी श्रम्य राज्य से सम्बन्ध न रखेगी।

इंग्लंड-सरकार की इच्छा के विरुद्ध यह सिन्ध की गई थी। तिब्बत के किसी भाग पर अधिकार न करने का यह रूस को वचन दे चुकी थी। लाई कर्जन के विरोध करते रहने पर भी उसने सिन्ध की शर्मी के ववल दिवा सीर दंढ की रक्षम को घटाकर २१ लाख कर दिवा। तीन वर्ष के शेष प्रधान प्रमुख कर दिवा। तीन वर्ष के शेष प्रधान प्रमुख कर दिवा। एक वल का कहना है कि चाई कर्जन ने रूस की गुष्स चानों का स्वान रहिवा। एक वल का कहना है कि चाई कर्जन ने रूस की गुष्स चानों का स्वन रहिवा। इसके प्रतिकृत वृक्षर दल का मत है कि एक स्वतंत्र पर निर्वेत राज्य के अकारण वृक्षाना अनुचित था। यह वात ठीक है कि सिवा खहासा देश चाने के इससे अंगरेज़ों का कोई खाभ नहीं हुचा, तिब्बत पर चीन का अधिकार पढ़ा हो गया। इस क्रंकट में भारतवर्ष का जुजागा घेकार एक क्षाज़ पैदा हो गया। इस क्रंकट में भारतवर्ष का जुजागा घेकार एक क्षाज़ पैदा हो गया। इस क्रंकट में भारतवर्ष का जुजागा घेकार लुडाया गया। सन् १ कर्म में स्वीत दशा में उसकी सीमायों के पाहर न एमें की जावगी, परन्तु इस समय इसका कुछ भी ध्यान म राज्य गया। कांग्रेस ने सरकार की इस नीति का विरोध किया।

चरार की भूगाड़ा—सन् शन्ध में निज़ास के साथ चरार के सम्यन्ध में जो सन्धि की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि निज़ास को कुल हिमाय बराबर समम्माया जायगा और जो बचत होगी दी जाया करेगी। बरार की धामदनी से ० हज़ार सेना का सुचै चलाना और ४= लास रुपये का कुन निवटाना निश्चित किया गया था। शासन का सुचै स्पष्ट नहीं किया गया था पर यह कह दिवा गया था कि दे। लाख रुपया साल से थियक क होगा। सन् १ मरे दे कर सेना का ख़र्च ४० लाख रुपया साल होता था, यह घटाकर २४ लाख कर दिया गया, पर सेना की संख्या में कोई कमी या प्रवन्ध में किसी प्रकार की नुदि नहीं की गई। यदि यह रक्तम पहले ही घटा दी गई होती, जिसके करने में किसी प्रकार की वाष्या न थी, तो इतन कृत्र की भीयत हो न खाती; परन्तु वेसा नहीं किया गया। सन् १ मरे ० के मुद्द में ग्रॅगरेड़ों की सहायता करने के यदले में कुर्ज माइक कर दिया गया। सेना का ख़र्च घट जामें से जो वणत हुई, उसका तथा आवकारी का जब निज़ाम ने पिछ्ना हिसाय मागा, तथ उसके जिममे ४७ लाख की दो रक्कमें थीर दिखना दी गई, जिनका इसके पहले कभी ज़िक तक नहीं किया गया था। सन् १ मर्क में जो नई सन्ध्य की गई, उसमें से हिसाब समस्काने की शर्त ही निकाल दी गई।

यासन का कुर्व वडाकर चौगुना का दिवा गया। इस पर सन् १६०२ में इलाहाबाद के कॅंगरेज़ी समाचारपत्र 'पायनिवर' का लिखना था कि "पहले हमने कुर्ज के यदले में जायदाद देने के लिए निजाम पर जोर दिया, बाद की यह कर ज़ज़ें के यदले में जायदाद देने के लिए निजाम पर जोर दिया, बाद की यह कर ज़ज़ें के यदले में लिया । २२ सिकड़ा से अधिक शासन में लुर्च न करते और सासाम यथत निजाम को देने का हमने वचन दिया। इस पर विश्वास कर के निजाम ने हिसाथ मांगना छोड़ दिया और हमकी शासन की स्वतंत्रता दे दी। हमने इसका (अनुचिद) जाम उठाकर केवल शासन का लुर्च ४३ सिकड़ा कर दिया।" यह बात ठीक है कि इस शासन से चरार का भी लाभ हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं कि लूर्च सुने हाथ से किया गया। सन् १६०२ में साई कर्जन निजाम महत्व्वजनीख़ी से एकान्त में मिला और इससे यह स्थितार करना लिया कि २४ लाल क्या सालाना देने पर धेगरेज़ों की वसर स्वा के लिए दे दिया जाय। इस प्रवन्ध से वेचारे निजाम की ही हानि हुई, व्यॉक सेना टूट जाने से यरार की वच्च २० लास साल मी भी अधिक हो गई।"

१ ब्रिविल, हिस्टी ऑफ दि ढेकन, नि० २, ५० २१५-३४।

निज़ाम के वज़ीर नवाब सर सालारजंग के समय में हैदराबाद की बहुत कुछ उन्नति हुई। मालगुज़ारी के ठेके बठा दिये गये, पुलिस का प्रदन्ध ठीक किया गया, नई श्रदालते श्वापित की गईं, स्कूल तथा कालेज खोले गये खोर प्रजा की दशा मुजारने की श्वीर श्वीष्क ध्यान दिया गया। हिदराबाद राज्य में हिन्दुओं की संख्या श्वीषक है, पर यहाँ कसी पचवात से काम नहीं जिया गया। इन दिनों भी बज़ीर के पद पर एक हिन्दू राजा है।

दिल्ली दरवार और देशी राज्य-जनवरी सन् १६०१ में, मर वर्ष की ग्रवस्था में, महारानी विक्टोरिया का देहान्त हो गया। ६७ वर्ष तक

इसने राज्य किया। उसके। भपनी भारतीय प्रजा से भी प्रेम था । देश भर में उसके मरने का शोक प्रताया गया। असका क्षत्रका सातवाँ पुजवर्त्त गही पर वैठा। सन् १६०३ में दिल्ली मे भी एक यदा भारी दरवार किया गया। भारतवर्षं पिछुले दुर्भंद के कप्ट से इस समय तक मक्त न हो पाया था, पर इसका कुछ भी ध्यान न रखा शया थीर लालों रुपया 'तमारो' में रहाया गया। इस साल की कांग्रेस के सभापति श्री लालमोहन घोष का कहना था कि जितना दस्वार में रुपया फूँका गया, यदि उसके चाधे से भी चकालपीडितो की



सातवे एडचर्ड

सद्दायता की गई दोती, तो लाखों अनुष्यों के प्राण वच गये दोते। इस दर-बार में देशी गरेतों के सम्भान का कुछ भी ध्यान न रखा गया। इन पर लाई कर्ज़न की पदी कदी निमाह रहती थी। उसने एक श्राहा प्रश्नशित हता दी भी कि भारत-सरकार की बिना श्रनुमति के कोई राजा यूरोप न बाव।

कृपि और व्यापार—पंजाय में महाजन लोग व्यक्ति व्याज पर एक देवर किसानों की ज़मीने छीन लेते थे। उनकी रचा के लिए सन् १६०० में यह नियम पना दिया गया कि कृत्र में किसी कारतकार की ज़मीन न होंगी जाय। सन् १६०२ में मालगुज़ारी के प्रश्न की भी फिर से जांच की गई। जार्ड कर्ज़न ने इस बात को दिखलाने की चेट्टा की कि चकालों का कारत मालगुज़ारी या लगान की व्यक्तिता नहीं है। पर साथ ही साथ उनने यह भी निश्चय किया कि कृत्यल ख़राय होने पर छुल माफ़ी देनी चाहिए गा कुछ काला तक लगान वस्तुल न करना चाहिए। किसानों की बाणि कुछ काला तक लगान वस्तुल न करना चाहिए। किसानों की बाणि सहायता देने के लिए 'कोबापरेटिव सोसाइटियो' (सहयोगा-समितियो) के रोलने का प्रवस्थ किया गया श्रीर खेती की देखानाल कुन्त के विष 'कृपि-विभाग' स्थापित किया गया। ज्यापार की निगरासी केदा के विष्

प्राचीन स्मारक-रक्षा—भारतवर्ष में बहुत स्मित् पर विश्वाहमार्ग तो नष्ट हो हो जुड़ी थीं, जुगल साझाज्य तथा बहुं क्या है। रही थी। जुड़ा सी हा जो से सम्प्रकालीन इमारतों की भी बही दका है। रही थी। जुड़ा सीकरी के विशाल भवनों में भाल और मेडिके निवास करते थे। सेत है। ही सुन्दर हमारतों के ताल—ताजमहल—की शोचनीय दशा थी। यहुत सी हुना रतों के तोड़-फोड़कर सरकारी दपुत्तर बना किये गये थे। लाई कैनिंग ने हुन और अवस्थ इन्ह प्यान दिया था, पर इस समय तक भारत-सरकार इनकी रथा के लिए अपने को जिसमेदार न मानती थी। लाई कर्नन के समय मे इनने रखा तथा मरमन करने के लिए एक ल्यास कानूत बनाया गया और इसके किए एक नया विभाग स्थापित किया गया, जो 'आक्यांलीजिकल डिपाटमेंट' कहलाता है। इस विभाग ने बढ़ी खोज की है और अनेक के किराहारिक विश्वाहमें

<sup>.</sup> १ फ्रेजर, शडिया अडर कर्जन, ए० २२९ ।

कि इस नये कानून से यूनिवर्सिटियों की "स्वतंत्रता नष्ट हो गई ग्रीर वे सर-कार का एक विभाग वन गईं"।"

या-चिच्छेट् — चासन की दृष्टि से उम समय का बंगान प्रान्त एक लेपिटनेंट गवर्नर से लिए बहुत बढ़ा था। सारे प्रान्त पर पूरा निरीच्या न हो पाता था। इसी लिए कुछ दिनो से उसके दी हुक दे करने का विचार किया जा रहा था। पहल यह सोचा गया कि पूर्वाय बागाल अर्थात चटनाव, हाका तथा मैं मनसिंह के जिले आसाम में मिला दिये जार्थ। याद को लाई कर्जुन न गुत्त रीत से यह निरिच्त किया कि उत्तरी यंगाल के छुछ जिले में इसी के साथ मिला दिये जार्थ। ये स्व जिले बगाल के छुप हिं । उनकी भाषा सम्या श्रीह संस्कृति एक है, इसका कुछ भी प्यान न रखा गया। सन्



सुरेन्द्रनाथ वनर्जी

१६०६ में 'धासाम श्रीर पूर्वीय बगाल' का नवा प्रान्त बना दिया गया श्रीर उसके शासन के लिए एक सेफ्टिनेंट-गर्वनंर रार दिया गया ( वाका उस प्रान्त की राजधानी बनाया गया।

स्वदेशी और वायराटे—इसके विरुद्ध बगास में घोर प्रान्दोलन मच गया। शयू सुरेन्द्र-शय बनजों, जिन्होन अपना सर्मस देशसेवा के जिए अपेश कर दिया था, इसके सुख्य नता हुए। पहले सरकार से प्रार्थना

की गई, पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तब धगरेजो पर जोर डालने के जिए

स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और विलायती वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिझा की गई। इसमें देश के प्रायः सभी प्राप्तों ने बगाल का साथ दिया। सर्वेष्ठ स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार का प्रबन्ध होने लगा और श्वान्दीलन में एक नया जीवन या गया। कांग्रेस ने भी 'स्वदेशी और वायकाट' की नीति की मान लिया बार देश भर में एक विचित्र जागृति हो गई। कई एक नवे कारखाने खुल गये, समाचारपों में निर्भोकता जा गई, अशिष्तित समाज में भी देश की चर्षों होने लगी, एकता का माच बढ़ने लगा और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का सवस्त्र जन्म हो गया।

शासन की सुविधा के लिए कई उपाय थे, जिनमें बगाल की जनता की कोई आपत्ति न हो सकती थी। मद्रास बोर वन्वई की तरह यहां भी लेफ्टि-नेंट गवर्नर की सहायता करने के लिए एक्ज़ीक्युटिव कोसिल स्थापित की जा सकती थी या विहार तथा उड़ोसा के जिले चलग किये जा सकते थे, जैसा कि बाद में किया गया, पर इन दिनो सरकार की नीति ही उसरी थी। कलकत्ता के नेताओं का सारे प्रान्त पर प्रभाव पड़ रहा था। खार्ड कर्जन इसकी भ्रम्खान समकता था। 'स्टेट्स्मेन' पत्र के एक भूतपूर्व सम्पादक की राय में बगाविये। की सबुक्त शक्ति तथा कलकते के राजनैतिक प्राधान्य का नष्ट करना थ्रोर हिन्दु श्रों की दबाये स्थाने के लिए सुसलसानों के जोर की बढाना वासान में बग-विच्छेद के मुख्य उद्देश्य थे। पूर्वीय बगास में मुससमाना की संख्या अधिक हे, इसलिए यह दिखलाने की चेटा की गई कि इस प्रथ-ध में मुसलमानों के हित का विशेष ध्वान रखा गया है। देशन्यापी धान्दो-लन यनावटी बतलाया गया थार उसके द्वाने का संकर्प कर लिया गया। सभाएँ तोड़ दी गईं, 'वन्दे मातरम्' चिल्लाना श्रपराध बना दिया गया, नेताचा पर श्रमियोग चलाये गये थोर बहुतों की जेल का दढ़ दिया गया। इस नीति का परिणाम यह हुन्ना कि ब्रान्दोलन श्रीर भी ज़ोर पकड़ गया ।

किचनर से मुताभेद — प्रधान सेनापित प्रायः चाहसराय की केंसिल का मेन्द्रर भी देता था, पर सेना का 'ग्रासनविभाग' केंसिल के एक साधा-रण मेन्द्रर के दाय में रहता था, जो एक सैनिक ही हुन्ना करता था। सेना के यासन-सम्यन्धी मामलों में वाइसराय को यही सलाह देता था थार प्रधान सेनापित के सथ प्रलाव इसी के द्वारा वाइसराय के पास जाते थे। लाई किचनर की राय में, जो इन दिनों भारत का प्रधान सेनापित था, इस तरह सेनिक प्रथम्य के हर एक काम में बड़ी देर लगती थी थीर चाइ-विचाद वड़ जाता था। इसलिए वह इस विभाग को प्रधान सेनापित की थ्रध्यवता में ही रखना पाहता था। लाई कर्ज़न खोर उसकी कोसिल दोनों इस राय के विश्व थे। उनका कहना था कि ऐसा करने से प्रधान सेनापित का प्रधिकार यहुत यड़ जायगा; बाइसराय को, जिसे प्रधान सेनापित का प्रधिकार यहुत यड़ जायगा; बाइसराय को, जिसे प्रधान सेनापित की सब बातें माननी पर्वेगी। इसके उचर में लाई किचनर कर कहना था कि हर एक जात के मानने था न मानने का वाइसराय को सदा श्रधिकार है। फिर ऐसी दशा में प्रधान सेनापित के होते हुए सेना का शासन एक साधारय सीमिक के हाथ में देना उचित नहीं जान पहता।

लाई कर्ज़न का इस्तीफ़ा:—इस सामले में भारतसिव ने जो निर्योग किया, यह लाई कर्जुन को पसन्द न काया और उसने सन् १६०४ में इसीफ़ा दे दिया। उसके पद की अविध सन् १६०४ ही में सामाप्त हो गई थी, पर यह दूसरी बार याँच वर्ष के लिए हैं केंद्र से नियुक्त किया गया था। इस याँच में, जब वह ६ महीन के लिए हैं केंद्र याया था, तब उसके स्थान पर मद्रास के गवनेर लाई पृत्रयिक्त ने काम किया था। इसमें परनेद हर्म कि लाई कर्जुन यहा प्रतिभाशाली मनुष्य था। हर एक बात पर यह अपनी ह्या लागाना चाहता था। अपने मिद्रान्तों के अनुसार वह कायापत्तद करना चाहता था। वह लाई वेलेज़िली और उलाई जों के देंग का गवनेर-जनस्ल था, जिल्होंने भारतवर्ष का नक्या वदल दिया था। लाई कर्जुन के लिए जीतने भी छुक्त चाहों न रह मया था, उसने बगाल के दुकड़े इसके ही ऐसा किया। महारानी विकटोरिया के धोपखाएको प्रतिकृत भारत की दीन जनता कर संस्थ मा मा सम्भाव था। वह अपने नेर भारत की दीन जनता का संस्थ मा मा त्या था। त्या अपने नेर भारत की दीन जनता का संस्थ माना या, देश के नेताकों पर वसकी विक्वास न था और भारतीय विरिचित

समाज के। यह तिरस्कार की दिन्द से देखता था। उसका कहना था कि पूर्व की ग्रपेखा परिचम में सत्य का ग्रपिक सम्मान है, पूर्व में कपट की ही मात्रा ग्रपिक है, पूर्वाय कूटनीति ससार में प्रसिद्ध है।

यह भारतवर्षं का शासन श्रेगरेज़ों के लिए ''ईम्बरदत्त'' मानता था। उसका विश्वास था कि सस्य के लिए लडना, श्रपूर्णता, श्रम्याय तथा नीचता का तिरस्कार करना, प्रशंसा, ब्लुग्रामद या निन्दा की, जिनकी भारतवर्ष में कमी नहीं है, कभी पर्योह न करना, ईंग्बर ने यह काम सोपा है, ऐसा समक्त

कर, न्याय, सुख, समृद्धि,
नीतक सम्मान, खरेशभिक,
मान(स्व उत्ति श्रीर कृतेच्यपरायखता के भायों का करोड़ों
भारतवासियों में यथाश्रीक प्रवार करना ही भारतवर्ष में श्रीरेड़ों के रहने का समर्थन है। उसका कहना था कि हुसके श्रीरेड़ों के रहने के समर्थन है। उसका कहना था कि हुसके श्रीरेड मेरा श्रन्य कोई उदेश्य नहीं रहा, 'इसका निर्मेष भारतवर्ष ही करेगा।'

भारतवर्षं ने जो निर्याय किया, यह सन् १६०४ की कामेस के सभावति स्वर्गाय भी गोपाल रूप्य गोराले के सन्दें। से प्रकट है। गोपाले



शन्दे! से प्रकट है। गोपले गोपाल रूच्या गोसले का कहना था कि भारतवर्ष के इतिहास में लार्ड कर्नन के शासन की मुलना

१ फनक्ता कनगोकेशन देरेस ।

र रोनास्त्रते, लाड स्थन, जि० २, ५० ४२४।

भारत में विटिश साम्राज्य ४४६

थीरंगजेय के शासन से है। सकती है। उसने भी शासन की पूर्ण रूप से व्यक्तिगत धनाने का प्रयत्न किया था। उद्देश्य की टइता, कर्तव्य का भाव,

काम करने की विचित्र शक्ति, श्रविन्वास श्रीर दुमन की नीति में श्राप्रह उसमें

भी ऐसा ही था। जाई कर्जन की सबसे थधिक प्रशंसा करनेवाले भी इस

बात के। मानने के किए तैयार न होंगे कि उसने भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की नींय की रह बना दिया। "उसके लिए भारतवर्ष ऐसा देश था, जिसमें धगरेज़

कुल शक्ति सदा अपने हाथ में रखकर केवल कर्तव्य ही का बखान किया करें । उसकी राय में भारतवासियों के लिए शासित है।ना ही केवल काम

था, धन्य कोई बाढांचा रखना वाव था।"

यह बात ठीक है कि श्रविश्वास तथा इमन की नीति से स्वदेशप्रेम श्रीर राष्ट्रीयता के भावे। की उत्तेजना देने के लिए भारतवर्ष लार्ड कर्ज़न का धवस्य कृतज्ञ रहेगाः।

## परिच्छेद १६

## राजनैतिक सुधार

लार्ड मिटो-लार्ड कर्जन के इम्बीफा देन पर लार्ड मिटो बाइसराय नियुक्त किया गया । यह पहले लार्ड मिटो का, ने सन् १८०६ म गवर्नर-

चनरल होकर ग्राया था. वराज या श्रार कनाडा का गयर्नर ननरस रह चुका था। लाडें कर्जन न देश की स्थिति उडी नाजक बना दी थी, जिसके कारण लार्ड मिटो को बहुत कठिनाइयाँ उठानी पडा

त्रमीर **इ**तीवुल्ला— सन १६०७ स श्रफगानिसान का यमीर हवीउल्ला भारतवर्षं घाया । लाई कजन उसके। दिवली के दर वार में बुलाना चाहता था, परन्त यह लार्ड कार्न के स्वभाव की धर्षी तरह नामता था. इसलिए दमन धान स इनकार कर दिया था। लाई मिटो न भागरा स



उसका यदी भूम घाम से स्वागत किया । वाइसराय के ब्यपहार से वह पटत मन्तुष्ट हाकर वापस गया । हिन्दुचा का ध्यान रमकर यकरीद के समय पर बसन दिल्ली म गावब न हान दिया। यन १६०० स हँग्लेंड का रूस म समर्भाता हा गया, जिसस दाना साम्राज्या न चकुगाविज्ञान, कारस की साडी त्रीर तिव्यत के सम्बन्ध में अपनी नीति स्थिर कर बी। यह सममीता हवी-वुरुता के पसन्द न थाया, पर तब भी उसने भारत-सरकार के साथ मित्रता का व्यवहार न छोड़ा। सन् १६०८ में सीमा पर जंब ज़कालेज अक्तीदियों ने फिर से उपद्रव किया, तब भी उसने उनका पद्म न जिया। सीमा प्रदेश पर प्रथिकार करने की थान फिर चल पड़ी, परन्तु भारतसचिव ने स्पष्ट शब्दों में इसकेर रेक दिया।

मुसलिम लीग — कांप्रेस में बहुत कम सुसलमान शामिल हुए थे, श्रॅगरेज़ी शिषा का बहुत प्रचार न होने के कारण श्रस्तकारा मुसलमानों का प्यान देश की स्थिति की श्रोर न गया था। राष्ट्रीय यान्दोलन को ज़ोर पकड़ते देखकर सन् १६०६ में कुछ नेताओं ने मुसलमानों के राजनैतिक स्वत्यों की रजा करने के लिए कांग्रेस के ढंग पर 'मुसलिम क्षीग' की स्थापना की। मुसलमानों के कुछ प्रतिनिधि वाहसराय से भी सिक्षे और उन्होंने पह दिख-लाया कि मुसलमानों ने सदा लैगरेज़ों का साथ दिया है, इसलिए उनकी संख्या का ख्वाल न करके उनके राजनैतिक महत्त्व का बरावर प्यान रखना चारिए। साथ ही साथ उन्होंने इस पर भी ज़ोर दिया कि कौसिलों में शाने के विस्तानान प्रतिनिधि केवल मुसलमानों हारा ही जुने आयाँ। लाड किंदो ने इन शरीं का प्यान रखने का वचन दिया।

कांग्रेस में मतभेद्—सन् १६०६ की कांग्रेस के समाप ति नृतेहुद्व दादाभाई नोराजी ने 'स्वराज्य' धर्मान् उपलिवेतों के दंग का गासन राज्य जैतिक धान्दोलन का मुख्य वहेस्य वनलाया। इसका प्रारम्भ सरकार किस दंगि से कर सकती है, इसके लिए कांग्रेस ने कई एक खुवार बतलाये। परन्तु हर्गाठे याद से ही कांग्रेस में मननेद उपल हो। गया। सरकार की दमन-निति के कारण एक दल का, जिसके नेता औ याल गमाचर विलक थे, सरकार पर में विश्वास जाता रहा। इस दल का नहना था कि कांग्रेस के 'प्रार्थना-निति' होगुंकर प्रिक साहस से कांग्र लेना वाहिए। सन् १६०० में स्रार में इन देतों देतों में यहा स्वयदा हो गया। 'नाम' बीर 'गरम' दल थलग श्रवता हो गये। पहले दल के नेता श्री गोपाल कुटन्स गोखले, सर फीराज्याह मेहता श्रीर बायू सुरेन्द्रनाथ वनर्जी थे। काग्रेस में नरम दलवालों की संख्या श्रीरिक थी, इन्होंने 'श्रीपिनविशिक स्वराज्य' काग्रेस का ध्येय माना श्रीर कान्त्रती दयाये द्वारा उसे श्रास करना निश्चित किया। साथ ही साथ यह भी नियम बना दिया कि जा लोग काग्रेस के ध्येय श्रीर नियमों को मानन की तिखित प्रतिज्ञा करेंगे, वे ही उसके मेम्बर हो सकेंगे। इस पर गरम दलवालों ने काग्रेस छोड़ ही। तब से सन् १६१६ तक उस पर नरम दलवालों ने काग्रेस छोड़ ही। तब से सन् १६१६ तक उस पर नरम दलवालों ही का श्रीयकार रहा।

क्रीन्तिकारि द्ल् — इन दिने वेश भर में घोर राजनैतिक अधानित थी। इसके कई प्रक कारण थे। लार्ड कर्जन की नीति से सारा देश भस-न्युष्ट था, फकाल भीर प्लेग से जनता पीड़ित थी, देश में पन का अभाव था, प्यापार चौपद हो गया था और पटे-खिरो जोगों की थेकारी नढ रही थी। बहुत से अँगरेज अफसर दूरदर्शिता से काम न ते रहे थे, पूर्वीय बंगाल से नये कीड़िजनैंट-गवनैर सर बेमपीड़ेड , फुलर का खासन असला हो रहा था। सन् १००१ में जापान ने इस्त की प्रास्त किया पा, इसका भी यहा प्रभाव पद् रहा था और नयनुषको में पड़ी उच्छेजना फेल रही थी। इन्हों दिना सरकार की नीति से इताया होकर कुछ नववुबको का एक पेसा दल स्थापित हो गया, जिसने सरकार की मध्य करने का प्रयुद्ध प्रास्त्र कर दिया। कई पुक स्थामा में इसकी गुम समितियां वन पहुं और अंगरेज़ों पर यम फेंग्रे जान लगे। एक मीताहुट के पीले सुजुक्तरपुर म यस लाने से देग सँगरेज़ महिलाको के प्राया गे। इसी तरह जड़ां तहाँ बीर भी कई एक इस्यार्स हाई है।

दमन का ज़ोर — इस अवसर पर सरकार ने भी यही कड़ाई से काम तिया। गुप्त समितियों के ढूँड किकाजना और सच्च अपराधियों का पकड़ना सहज काम न था, इसिल्य गरम दल के नता ही, जिनका इस आग्रदीजन से कुछ भी सम्मयन गथा, सरकार के नोथ का अधिकतर रिकार चन। पहले सेना में पिन्नों फैलाने के सन्दर पर, बिना किसी मकार की जीच किये हुए, सन् 1515 के एक कानून के अनुसार, बनाय से धी लाला भारत में विदिश साम्राज्य

882

थीर तिब्बत के सम्बन्ध में श्रपनी नीति स्थिर कर ली। यह समन्तीता हवी-वुरुला के। पसन्द न श्राया, पर तब भी उसने भारत-सरकार के साथ मित्रता

का ज्यवहार न होडा । सन् १६०८ में सीमा पर जब जकारोल श्रक्रीदियों ने फिर से उपद्रव किया, तब भी उसने उनका पर न बिया। सीमा प्रदेश

पर श्रधिकार करने की बाद फिर चल पड़ी, परन्तु भारतसचित्र ने स्पष्ट शब्दों

में इसका राक दिया।

किया गया धीर प्रवाहित के लिए जो कुद्र भारत-सरकार ने किया था, उसकी बड़ी प्रशासा की गई। इसमें यह भी कहा गया कि जिम्मेदार बड़ी बड़ी नोकरिये। के सम्बन्ध में जातियत भेद मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है भार प्रतिनिधि संस्थायों के सिद्धान्त की गृद्धि के प्रध पर भी विचार हो रहा है।

जान मार्ले की नीति--इन दिना भारतसचिव के पद पर ईंग्लंड का सुम्रसिद विद्वान् जान मार्ले काम करता था। यह भारत-सरकार की दमन नीति की पसन्द न करता

या। यह दसके उदार सिंहान्तों के पिरद्र थी। पर तय भी शासन की एष्टि से, जहां तक मन पड़ा, उसन याह्मराय का साथ दिया। जय कभी यह देवता कि भारत-मरकार यहुन जागे यह रही है, तय यह उसके रोकने का प्रयय करता था। पिना जाच किये हुए नेतायों का निर्मासित करना नमें यहुन गटकता था। "जगी वान्त्रा" के नाम से उसके "शान्त्र गरंह हो जाने थे।" उसका विज्ञास था। "जगी का मा से उसके "शान्त्र गरंह हो जाने थे।" उसका विज्ञास था। " उसका विज्ञास था। " उसका



जान मार्ले

(मिटिया) राज्य की रचा नहीं हो सकती, ते। किर किसी से नहीं हे। सकती।" पान्तु इन मुत्तरी से उसका श्रमिश्राय आरतवर्ष पे। कभी स्वराज्य देन हा न या। यह केशन दिश्या आरतासियों के। शासन स कुछ भाग देना पाहता या। उसकी सब पी कि जहात कर मस्भव है। नहम दलवाओं के। प्रवत पद जे सिन्नाचे राजा चाहिए। यह गोग्यने के साथ परायद परासरी किया करता था। जाजपतराय धोर श्रजीवसिंह निर्वासित कर दिये गये। फिर 'केसरी' म सरकार के विरद्ध तीय लेख लियने के कारण श्री बाल गगाधर तिलक



पर श्रक्षियोग चलाया गवा श्रीर ६ वर्ष के लिए कैट करके उन्हें मदाले भेज दिया गया। बंगाल का उपद्रव शान्त करने के लिए ६ प्रतिष्ठित नेता भी, सन् १८१८ के कानून के चनुसार, निर्वा-

सित कर दिये गये। विस्फोटक पदार्थी का रखना या वेंचना घरराध बना दिया गया। समा-चारपंत्रों की खतज्ञता छीन सी गई। उनके लिए जुमानत जमा करने का नियम बना दिया गया । राजनैतिक श्रमि-

वाल गगाधर तिलक येशों के। इस्टी निपटाने के जिए जावता फोजदारी का संशोधन किया गया भीर सरकार कें।, जहाँ वचित सममे, सभाएँ रोक देन का श्रधिकार दिया गया।

सातर्वे एडवर्ड का घीषणापत्र-सन् १६०८ में भारतवर्ष पर इँग्लेंड के राजाओं की राज्य करते हुए १० वर्ष पूरे हुए इसलिए इस श्रवसर पर सम्राट् की और से एक घेापणापत्र प्रकाशित किया गया। जीपपुर के दरवार में वाइसराय न इसकी पढकर सुनाया । इसम महारानी विक्टोरिया की े यूँ दोहराई गई पर सन्ते।ध

किया गया श्रीर प्रजाहित के खिए जो कुछ भारत-सरकार ने किया था, उसकी बड़ी प्रशंसा की गई। इसमें यह भी कहा गया कि जिम्मेदार पढ़ी बड़ी नौकरिये के सम्बन्ध में जातिमत भेद भिटाने का प्रवय किया जा रहा है श्रीर प्रतिनिधि संस्थाओं के सिद्धान्त की बृद्धि के प्रभ पर भी विचार हो रहा है।

जान मार्ले की नीति - इन दिना भारतसचित्र के पर पर इँग्लेंड का सुमसिद्व विद्वान् जान मार्ले काम करता था। यह भारत-सरकार की

दमन नीति की पसन्द न करता धा। यह उस ने उदार सिदान्सों के चिरज्ञ भी। पर तब भी फासन की दिए से, जहां तक यन पदा, उसन बादसराय का साथ दिया। जय कभी यह देशता कि भारत-सरकार यहुत जामे यह रही है, सब यह उसके देशके का प्रयव करता था। चिना जांच किये हुए नेताचों का निर्मासित करना बमे बहुत गरकता था। ''जमी कान्न'' के नाम से उसके ''सेपर्ट परे हो जाने थे।'' उसका चिन्दाम था कि ''यदि मुचारों से



वान मार्ल

(मिटिया) राज्य की रचा नहीं है। सकती, ते। फिर किसी से नहीं है। सकती। " परन्तु इन सुधारों से उसका अभियाय भारतवर्ष की कभी स्वराज्य देन का न था। यह केरत निषित्र भारत्यासिये की सामन से कुद्र भाग देना चाहता था। बसकी राव थी कि जहार तक सम्भव ही नसम दलवाली की अपन पद्र से मिताबे रानता चाहिए। यह मोगाले के साथ बरायर परासरी किया करता था।

मार्ले-मिटी सुधार- बार्ड मिंटी भी जब से भारतवर्ष श्राया था सुधारे। की प्रावश्यकता प्रतीत कर रहा था। उसने समक्त लिया था कि देश की स्थिति में बढ़ा परिवर्तन हो तथा है। श्रव "श्रव्य वन्द रखने" से काम न चलेगा, भारतवासिया की कुछ श्रधिकार श्रवश्य देने पर्देगे। इस पर विचार करने के खिए उसने एक कमेटी भी नियुक्त की थी। वह एक हिन्दु-स्तानी के। प्रपनी 'प्वजीक्युटिय कैं।सिल' का मेम्बर यनाना चाहता था, इसी का उसके के।सिलवाले विरोध कर रहे थे। जातिगत भेट् मिटाने की घे।पणा करनेवाले स्वय सम्राट् एडवर्ड भी इसके विरुद्ध थे। तीन वर्ष तक सुधारे। के सम्बन्ध में वाइसराय की भारतसचिव से लिखा-पढ़ी होती रही। धन्त में दे। भारतवासी 'इडिया कैसिल' के मेम्बर बनाये गये चीर कलकता हाई कार्ट के सुप्रसिद्ध चेरिस्टर तथा 'ऐडवोकेट जनरल' सर सत्ये-व्रप्रमन्नसिंह बाइसराय की कोंसिल के 'कानूनी मेन्बर' बनाये गये । सन् १६०६ में पाली-मेंट से सुधारविख भी पास है। गया । इसके श्रमुसार लेजिस्लेटिव कासिलों के मेम्बरें। की सक्या बढ़ा दी गई और प्रान्तीय केसिलों में गैरसरकारी मेम्बरे। की कुछ अधिकता रती गई। बन्दई तथा मदरास की एक्जीक्युटिय कीसितों के सेम्बरों की भी संख्या बढ़ा दी गई और उनमें एक हिन्दुस्तानी मेम्बर रखने की व्यवस्था की गई। अन्य प्रान्तों में भारतलचिव की अनुमति से एक्जीक्युटिय कैंसिले स्थापित करने का ऋधिकार बाइसराय की दिया गया। खेजिस्लेटिव कै।सिले। से सेम्बरें। की प्रसाव पेश करन, वजह पर पूरी तरह बहस करने थीर एक ही विषय पर कई एक प्रश्न पूँछने के अधिकार दिये गये। मुसलमाना की अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का प्रधिकार भी सिल गया।

सम्प्रदायों के अनुसार निर्वाचन चेत्र वनाने के सिद्दान्त को कामेस ने पसन्द न किया। इससे हिन्दू और मुसलसानें का भेद-भाव वड़ गया। मुसलसानें को अपने प्रतिनिधि अलग जुनने के अतिरिक्त हिन्दुग्री के साथ भी प्रतिनिधि जुनने का अधिकार दिवा गया। कामेस ने इसको गेरमुसलसान प्रजा के साथ "अन्याय"। बत्राया। सुधारी के सम्बन्ध में जो नियम

वनाये गये, उनसे उनका चेन्न थीर भी संकुचित कर दिया गया। किसी प्रतिनिधि को न चुने जाने की श्राज्ञा देने का श्रधिकार वाइसराय के। दे दिया गया। गरम दल के नेताओं के। कैं।सिजों से श्रज्ञा रखने की दृष्टि से यह नियम बनाया गया। प्रान्तीय कैं।सिजों में नाम सर के लिए ग़ैरसरकारी मेंभ्यरें की श्रधिकता रखी गई, पर वास्त्वन में सरकार के श्रधिकार ज्यों के स्थें अने रहे। कांग्रेस का श्रृह गया श्रुह न नियमों में "शिवित समाज के प्रति सरकार का श्रविरवास" स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। इनसे सुकारों में जो छुछ यज था न वह भी नष्ट हो गया। इन सुधारों में स्वैष्टाधारी कोर प्रतिनिधि श्रासन के सिद्धान्तों को मिलाने की चेष्टा की गई, जो सर्वधा श्रवस्थ्य है।

मिंटी की नीति—लार्ड मिंटा के सामन बढ़ी किटन समस्या थी। एक श्रीर तो राजमैतिक श्रदान्ति से घवड़ाकर अंगरेज अफ़तर दमन पर ज़ीर दे रहे ये श्रीर दूसरी श्रीर भारत का शिषित समाज सुधारों के लिए श्रातुर ही रहा था। इन दोनों को सन्तृष्ट स्खने के लिए लार्ड मिंटो ने "दमन सार खुधार" की नीति को अवक्रम्यन स्थि। दे रोजों श्रीर के उस मान्देशनकारियों की बात के न मानकर असने मध्य के मार्ग पर खला निर्देशक थिया। दो चार श्रीर के इस निर्देश की हाथा श्रीर के इस मिल्य कि वहा हो श्रीर वह सुपचाप अपनी नीति से काम लेता रहा। नई कींसिल द्वारा समाधारपत्र-सम्बन्धी कान्तृत पास हो जाने पर, जब उसने देख लिया कि नरम दल सरकार का पूरा साथ दे रहा है, तब उसने मिलांसित नेताश्री की ख़ुड़ देने की श्राचा दे दी। देशी राजाश्री से समने बहुत मेल पिया। भारत के शासन में यह उन्हें भी छुढ़ धात देना चाहता था। साजनैतिक श्राद्यों लिया। कारत के शासन में पढ़ उन्हें भी छुढ़ धात देना चाहता था। सात के सामन में पढ़ उन्हें भी छुढ़ धात देना चाहता था। सात नैतिक श्राद्यों तो द्वान के सम्मन्य में भी उसने बड़े बड़े राजाश्री से राय मांगी थी।

१ युकन, छार्ड मिटो।

लाई हार्डिज — सन् १६१० में लार्ड मिट्टो वापस चला गया थीर वसके स्थान पर लार्ड हार्डिज वाइसराय बनाया गया । पहले लार्ड किचनर



साड हा। इ.स. वस्ताव यह रहा था।

भावा वया। पहल लाड कियनरे ने याद्वसराय बनाने की वात-चीत थी, परन्तु जान मार्ल हसके एक में न था। लार्ड हार्डिंग का भासतवर्ष से पुराना सम्प्रन्थ था। सन् १८४४ में इसी का दादा ग्रथनैर-जनस्ल हें।कर प्राया था, जिसके समय में पहला निप्य-युड हुप्या था। मिंटी के सुधारें। से राजवैतिक घरणन्ति दूर न हुई थी, यमाल का प्रान्त्रोलन चल रहा था। मार्जे ने यगाल के विप्येष की प्रमुचित मानते हुए भी जमे रह न किया था। वसका कहना था कि प्रथ यह

समृद्धिका आग्रामिन-सन् १६१० में मातवें प्रवर्ष की गृश्य है।
गई थीर वसका लड़का पांचवां जाने गदी पर बंडा। युवरान की हैनियल
से वह वहसे भारत वर्ष खा चुका था। यन १६११ में चयन मंत्रियों की
सजाह से मग्रामी सहित यह किर भारतवर्ष चावा, जहाँ दिल्ली में यह
समाराह के माय हमका राज्याभिषेक किया गया। इसके वहले हैं। वेंद्र का
कीई राजा नारतवर्ष के भी राज्याभिषेक कराकर खाई हादिन के पायनी नीतिगुपाना का परिचय दिया। इस घयसर पर कहें एक वह महरा की
वेरवाएँ बी गई। जाह कहेंन का दिवा हुया वेग-विपोद रह कर दिया
गया। बेगाल के ने जिसे चला हिये गये थे पिर उसमें निया दिये गये

श्रीर शासन के लिए एक्ज़ीक्युटिव कैंसिल सहित एक गवर्नर रेप दिया गया। श्रासाम फिर चीफ़ कमिश्नर के श्रधीन रह गया और लेफ़्टिनेंट-गवर्नर

के श्रधीन विहार तथा उशीसा का एक नया प्रान्त बना दिया भया। भारतवर्षकी राज-धाली कलकत्ता के बजाव विक्ली कर दी गई। 'विक्रोरिया कास' नासक विख्यात पदक लवाहे मे पराक्रम विखलानेवाले भारत-वासियों की भी देने का नियम कर दिया गया। गही पर येडते समय देशी राजाधों से नजराना जेने की प्रधारठा दी गई। बहत से कैदी छोड़ दिये गये, पचास रुपये से कम चेतनचाले वर्ध-चारियों की एक महीने का ष्यधिक येतन इनाम में दिया



पांचर्वे आर्ज

गया और पचास लाख रुपया शिचा के लिए दान किया गया।

यगाल के विष्णुंद का रह होना कर्जुन के दल के पदा सटका। राज-धानी का परिवर्णन भारत में, चित्रेयकर बलकता में, रहनवाले बंगरेज़ों के। पसन्द न साय। शामन-सम्म्या परिवर्णन का स्विकार केन्त पालोंमेट कें है, हसलिद तब वे म्हाय पालोंमेंट में पेश हुए तब लाई कर्जुन के स्वपन एदय के उद्गार निम्मालने का स्वयनर मिला। इन दोना बातों की ग्राप्त राज्कर, विना पालोंमेट, की सलाह लिये हुए, सम्राट् के शुप्त से उनकी घोषपा कराने के लिय उसने मंत्रियों की निन्दा की। इसमें सन्देह नहीं कि इस श्रवसर "अन्यायपूर्या" वतलाया, सलामहियों के प्रति सहानुभृति प्रकट की धीर अफ़िका की सरकार से जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का अनु-राथ किया। इस बात का वहाँ की सरकार ने मान लिया थीर सबको जेल से होट् दिया। प्रवासी हिन्दुस्तानियों के एए का समर्थन करने के लिए गोखले भी अफ़िका गये। अन्त में समकीता द्देशया, जिससे वहा के हिन्दुस्तानियों की दशा कुल सुचर गई।



मदनभाइन माञ्चवीय

काशी-हिन्दू-विश्व-विद्यालय— सन् १८१६ मे थी एडिल महनमेहन माजवीय के उद्योग से काशी में हिन्दू-विश्व-विद्यालय की स्थापना हुईं। हिन्दू-शास्त्रों और संस्कृत-साहित्य की शिषा हारा हिन्दू-शास्त्रों और संस्कृत-साहित्य की शिषा हारा हिन्दू-शास्त्रों और संस्कृत-साहित्य की शिषा हारा हिन्दू-शास्त्रों और सम्बन्धा का निका गीम-मयी धाचीन सम्पता के प्रसिद्ध गुर्खों की रहा श्रीम

धाधुनिक साहित्य भीर विज्ञान की सभी वाखाओं का अध्ययन भीर वनमें अन्येपण करना, ऐसी वैज्ञानिक, आर्थिक तथा ध्यापरिक विद्याओं का काम में काने पीरय शिक्षा के साथ फैलाना, जिनसे देश की सम्यक्ति बदे, भीर धर्म तथा सद्दाचार की विध्या देकर विद्याधियों को धरितवान् बताना हस विरय-विध्याक से मुख्य उद्देश्य है। 'सेंट्रल हिन्दू-कालेज', जिसको मिस्त अरेंट ने अपने कुल मिर्रो की सहायता से सन् १००० हम्यू स्थापित विका थर, इसका पहला कालेज हुआ। सन् १००० विश्वा कर विश्वाविद्याख्य के जिए १ करोबू १९ साल

रुपया जमा हेर क्या । सभी श्रेषी के बोगों ने इसमें चन्दा दिया श्रीर सरकार ने भी सहायता की । यह श्रविज भारतीय सखा हे । इसमें सभी प्रान्तों के



हिन्दू विव्वविद्यालय ( विज्ञान-विभाग )

हात्र शिषा पाते हैं। हिन्दुचो के श्रतिरिक्त श्रन्य जातिये। के हात्र भी इसमे विमा किसी रोक-टोक के पढ़ सकते हैं।

यूरोपीय महायुद्ध-सन् १६१४ से यूरोप से पदा भीषण युद्ध दिद गया। इसके बदिल राजनैतिक कारखों की विवेचना यहां नहीं हो सकती, इतना ही वह देना काफी है कि इसकी तैयारियों बहुत दिनों से हे। रही या। यूरोप के भिज भिज राज्य एक तूसरे से जल रहे थे और इनके दें। मुख्य गुद्द पन गये थे। मास्ट्रिया, जर्मनी तथा इटली एक बोर थे पीर इसरी थेर म्रांस, इस तथा हैंग्बेंड के राज्य थे। जून सन् १६१४ में कारिट्या का युद- राज चौस्तिया में मार खाला शवा। इसका दोय सर्विया के मध्ये महकर यास्ट्रिया ने उस पर घाकमण कर दिया। यह देखकर रूस सर्विया की महायता के लिए खड़ा हो गया। इस पर जर्मनी ने रूस थीर फ़ांस से युद्ध खंड़ दिया। इस्लेंड इस समय तक प्रलग था। सन् १८३६ में जर्मनी थार हैं खंड दोनों वेलिजयम की रखा का वचन दे चुके थे, पर जर्म इस सिन्ध को ''एक कागृज़ का दुकहा') मानकर अमेनी की सेना वेलिजयम होकर फ़ांस की थार बढ़ने लगी, तब इँग्लंड भी फ़ांस और रूम के साथ, जर्मनी और स्टिंग के सिंग वेलिजयम होकर फ़ांस की थार बढ़ने लगी, तब इँग्लंड भी फ़ांस और रूम के साथ, जर्मनी और श्राह्म के विरुद्ध, युद्ध में शासिल हो। गया। जर्मनी के साथ तुकीं से मिल जाने से एथिया में भी युद्ध खिड़ गया।

इस श्रवसर पर सारे भारतवर्ष ने कॅगरेज़ों का साथ दिया। राजा, महाराजा और नवाधों ने धन से सरकार की सहायता की स्रार अपनी सेनाएँ युद्ध
में भोजीं। कई एक राजाधों ने स्वयं युद्ध में भाग विद्या। जनता ने भी
सरकार की सहायता करने में कोई बात उठा न रखी। तुर्की के मुजवान
मुस्तजानों के ख़जीक़ा थे। उसके विरुद्ध शक्त उठाने पर भी राजभंग मुस्तजानों ने सरकार का साथ न होड़ां। इस सम्भू सरक्तवर्ष भेंगारेज़ सेनिको
से विवक्तक ज़ाजी सा हो गया था, पर तव भीर्ट् मारों सरकार का उपनर्ध
नहीं हुआ। वड़े कठिन श्रवसर पर भारत केर्र मारों ने मांत जाकर
हैरीज़, न्यूपपण और लू की खड़ाइयों से अमेनी

भैसेपोरामिया ( द्वाक् ) की लद्राह्यों में भी भारतीय सेना ने यही मदद की ! सराठीं की पक्टन ने वसरा जीत लिया । परन्तु दानगेंड की सेना को थगदाद की चढ़ाई में हार माननी पढ़ी ! हसमें रसद थीर चिकित्सा का ठीक प्रयम्च न होने के कारण सेना की बढ़ा कष्ट हुजा । इसकी जाँच के लिए एक कमीग्रन नियुक्त किया गया, जिसने भारत-सरकार की चड़े तीज शब्दों में आलोचना की ! मोटेस्यू ने उसकी शासनन्यक्था की ''हरी, करोर तथा असामिय है' ग्रतलाया । खाई किचनत ची यत मानकर सेना का शासन-विभाग, प्रयान सेनायति के श्राचीन रखने के कारण, इस प्रयम्थ में बड़ी थाई- १६१६ में सम्यि है। गई। इस सन्धि-पत्र पर भारत की थोर से महाराजा बीकानेर थीर लाई हिंद्द ने हस्तापर किये।

लाई चेम्सफ़ई— लाई डाईंग के शांतन में भारतवासी उनुत मनुष्ट थे। मन् १६३२ में दिख्ली की बांदनी शेक में उस पर तम भी फंका गया, पर उसने दूसका कुछु भी स्पाल नहीं किया। सन् १६३४ में उसकी खाधि समाप्त होने पर कांग्रेस ने स्पती नुसालना प्रकट करने हुए स्विध चांत्रेस के



प्रस्ताव पाम विया । इन दिनों खड़ाई की दशा दही नामुक थी; इसलिए

हुँगोंड-सरकार ने ६ महीने तक उसी को धाइसराय के पद पर काम करने दिया। मन् १६१६ में उसके स्थान पर बार्ड चेम्सफ़र्ड था गया। इसने मचसे पदले युद्ध के प्रकच्च की खार प्यान दिया। विमला में मुख्य मुख्य नेताया का एक मममेलन करके सबसे मरकार की सहायता के लिए धतुरोध किया गया। इस समय बहुत सी सेना तथा युद्धमामग्री हिन्दुसान से बाहर भेजी गई।

त्तास्त्रप्त का सम्माता—सन् १६१६ में लेकमाध्य तिलक ६ वर्ष की केंद्र काटकर मंडाले से भारतवर्ष आ गये। उनकी अध्यक्षता में गाम दलवाले फिर कांग्रेस में गामिल हो गये। सन् १६१६ में कांग्रेस का अधिवेशन लादनक में बड़े उस्ताह के साथ हुआ। इसी अवसर पर हिन्दू और मुसलमानों में भी मम्मीला हो गया। सन् १६१६ में मुसलिम लीग भी औपनिवेशिक स्वराज्य को अधना ध्वेय मान लिया था, मतभेद केवल अला प्रतिनिध जुनने के सम्मन्य में था। एकता की दृष्टि से हिन्दु औं मुसलमानों में है इस अधिकार को स्वीक्ष का कि लाय भी गानों में उनकी संक्या कम थी, वहां जितने उनके प्रतिनिधि होने चाहिएँ, उससे कुछ अधिक प्रतिनिधि जुनने के लिए भी कह दिया। उस समय यह बासा थी कि इस सममीले से हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित हो जामगी, जो भारतवर्ष की वताय के लिए निवान्त आवस्पक हो । परन्तु इसका परिषाम जलार दिखाना जायगा। कांग्रेस तथा लीग को स्वेर सं सरकार के पास एक साथा-ने का की ने स्वाव लिया बीग की खोर से सरकार के पास एक साथा-ने का भी निस्वष्ट किया जोग को से से सरकार के पास एक साथा-ने का भी निस्वष्ट किया जीग को से से सरकार के पास एक साथा-ने का भी निस्वष्ट किया जीग गया।

देश की स्थिति—मार्जे-भिटे सुधारों से जनता को सन्तेष नहीं हुआ। इनका पेत्र बहुत संकृषित या। इनसे स्थानीय स्वयासन की कीई वियोप स्वति नहीं हुई, पार्लीमेंट का भारत-सरकार पर और भारत-सरकार

१ मडारू में कोकमान्य तिरुक ने अपना सुग्रसिद्ध तथा विद्वचापूर्ण 'गीता-रहस्य' नामक प्रत्य किंद्रा ।

का प्रान्तीय सरकारों पर श्रायकार ज्यों का त्यों वना रहा । कींसिलों में नामज़द थीर सरकारों मेम्बरों की सहायता से सरकार की ही जीत होती रही, जिससे प्रतिनिधियों के इनकी निर्धकता का पूरा श्रनुभव हो गया। लाई मिंटो के समय में पास किये हुए दमन-सम्बन्धी कानूनों के कारण भी वड़ा स्वस्तेष था। लाई हार्डिज पर यम फेंडे जाने के वाद राजनैतिक पड्यंशों के सम्यन्ध में ज़ावता फीज़दारी के नियम और भी कड़े बना दिये गये थे। "विश्वास से विश्वास उरपक्ष होता है" कैंसिलों में वह वशवर कहते रहने पर भी प्रतिनिधियों की कुछ सुनवाई नहीं होती थी। ज़िम्मेदार पदों पर हिन्दुस्ता-नियों की कुछ सुनवाई नहीं होती थी। ज़िम्मेदार पदों पर हिन्दुस्ता-नियों की किए से भी बना था। विश्वास कहते रहने पर भी प्रतिनिधियों की कुछ सुनवाई नहीं होती थी। ज़िम्मेदार पदों पर हिन्दुस्ता-नियों की लिक्क करने की श्रीर भी श्रीक प्रवान व दिया जाता था। भीरे और का भेद भी बना था। विना लाइसँस के भारतवासियों की हथि-यार राजने की छाजा न थी। अपने देश की रखा में उन्हें कोई भाग न दिया जाता था। सैनिक वालेटियर यनने तक का उन्हें श्रीकर मां। वप-निवेशों में उनके साथ बढ़ा श्रवुचित व्यवहार किया जाता था।

इन्हीं कारणों से युद्ध के समय में भी राममैतिक धान्योलन पन्द न दुष्पा था, यिरेक युद्ध चिड्डने से इसमें एक नया जीवन था गया था। प्रमातंत्र के तिल् संसार के सुद्धित बनाना, रनेच्छाचारी धासन के नष्ट करना और छोटे राष्ट्रों के रचा करना, युद्ध के उद्देश्य बनता के बाते थे। धमरीका के राष्ट्रपति पिएमन ने ''धारामिन्येय'' के सिद्धान्त के संसार के भावी राजनैतिक प्रमाय करना त्याभायिक था। ऐसी द्वार में भारतवार्तियों के लिए यद प्राया करना त्याभायिक था कि जिन सिद्धान्तों के लिए खारेज़ यूरोप में जद रहे थे, वनके जाभ से वे भारतवर्ष के।, जिमने साधान्य की रचा के लिए प्रयम्भ भन तुटावा धार रक्त प्रधाया है, वंचित न रगेंगे। 'युद्ध-प्रसिति' धार 'पाप्राय-सम्मेलन' में भारतीय प्रतिनिधियों के बुजाये जान से, यह प्राया धीर भी पक्षी है रखी थी। भारतवर्ष के सामवनिक जीवन पर रूस की सोतालेशिक राज्यानिक का भी, जिसने ज़ार के रनेच्छाचारी सासन की ममूल नए कर उत्ता था, प्रभाव पड़ रहा था। युद्ध के समय की किनाइयों से लाभ वर्डन के लिए एक 'गृदर पार्टी' यन गई थी। सितंनु पूरी वेमेंट

का 'होमस्त खान्रोलन' भी चल पड़ा था थोर उन्हें नजरवन्त्र करने से उड़ी उत्तेनन फैल गई थी। लवनक म हिन्दू-सुसलमाने। के समकीता तथा नरम और गरम दलों की एकता से राष्ट्रीय खान्दोलन में बडा जोर खा गया था।

भारतसचित्र की विज्ञासि ---इन दिने माटेग्यू भारतसचित्र था। लार्ड मार्ले के समय में वह उपसचित्र रह चुका था बीर भारतवर्ष भी श्राण



मांटेग्य

ह चुके थी बार सारतवर भी जाया

या। यह इस यात को देटा दहा या कि

मारत के प्रति व्यवनी नीति को पिना

स्पष्ट किये हुए भारत-करकार को काम

चवाना मुश्किल हो। रहा है। वार्ड

चेम्पफर्ट भी उसकी चरावर यही तिल रहा था। उस समय की 'व्यिति से

कवे उंग से काम करने की धावरपकना

हर तरफ प्रतित हो रही भी।' युद्ध

इस समय तक समास न हुजा था,

भारत की किसी न किसी तरह सन्तुष्ट

रखवा था। इसकिए ता० २० प्यास्त

सम् १९२७ को पालामेंट की काम समा से भारतस्विव ने यह कहा सि

वातिथे। के सहयोग को बदाना चोह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रस्तर्गत भारतवर्ष को उत्तरहायी शासन देने के लिए हनझालित सखाधा की चीरे घीरे रृद्धि करना हैंग्लेंड-सरकार की नीति है, जिसके साथ भारत-सरकार पूर्व रूप से सहमय है। इस नीति को केले काम में लागा चाहिए, इस सम्मन्य में भारत-सरकार तथा जनता की राय जानने के लिए में शीव ही भारतवर्ष नाकँगा।

मांटेग्यू-चेम्सफ़र्ड सुधार---इस विज्ञान्त के श्रतुसार नवम्बर में माटेग्यू भारतवर्ष श्रावा श्रीर दिच्छी, कलकता, वस्पई तथा बदरास में रहकर भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों से परामर्थ किया। लाई चेम्सफर्ड के साथ भारत की मुख्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा नेताओं से भी तह मिला। देशी राज्ये के सम्बन्ध में उसने राजाओं से मेंट की श्रोर सुधार सम्प्रत्यी प्रपने प्रस्तावों को उसन एक रिपोर्ट के स्वस्प्रभा प्रपने प्रस्तावों को उसन एक रिपोर्ट के स्वस्प्र में पालांमेंट के सामने येग्र किया। सन् १६१६ में उसने सर सत्येन्द्रमस्त्रसंह को, जिसे 'जार्ड की वाधि दी गई, भारत का उपसचिव बनाया। माटेन्यू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट पर दो वर्ष तक पिचार होता रहा। इनके प्रस्त्रावों के सम्बन्ध में भारतवर्ष में फिर राजनीतिक मतभेद हो गया। नरम दलवाखों के सम्बन्ध में भारतवर्ष में फिर राजनीतिक मतभेद हो गया। नरम दलवाखों के सम्बन्ध मुख्य सिदान्तों को स्वीकार कर लिया, परन्तु कामेस ने, जिसमें च्या गरम इलवाखों की चिकता थी, ''निराया खार ग्रस्तवीप'' प्रबट किया। मुख्य मुख्य दलों के प्रतिनिध इँग्लंड गये खार उन्होंने पालांमेंट की कमेटी के सामने धरने विचार प्रस्ट किये। कुछ हेर-फेर के बाद सन् १६१६ में सुधारकान्द्र नास हो गया, जिससे भारतवर्ष की बासनव्यवस्त्र में यहुत कुछ परिवर्तन हो गया।

भारतसचिव स्त्रीर इंडिया कासिला— भारतवर्ष के शासन के जिए पालांमंट के प्रति भारतसचिव जिम्मेदार मान लिया गया थार दसका येतन इंग्लंड के एजाने से दिया जाने लगा । शासन का कुल निरीच्या दसी के हाथ में हैं। भारत-सरकार का यरावर दसकी सलाह लोगी पढ़ती हैं। उनकी प्रिकार-सीमा इतनी पढ़ी हुई है कि भारत सरकार को पहुत कम स्वतंत्रत रह जाती है। इंडिया कैसिला का मुख्य काम भारतसचिव के सलाह देना रह गया। इसमें विन्दुलानी मेम्बरें की संख्या दें। से तीन कर दी गई। कोंग्रेस पढ़ती हैं। इस कैसिला के तोद देने पर ज़ोर दें रही थी, परन्तु इसका पुछ भी प्यान नहीं किया गया। इसमें घर्षिकरार भारत में और दुप सिमिलियन होते हैं, जो इएफ यात के निवच्च रिटि से नहीं रेगते। हिन्दुस्तानी मेम्बरें के भारतमचिव ही नामजद करता है। पार ऐना चयवर चा जाता है, जब इनमें से केंद्रें भी इंग्लंड में व्यविस्ता नहीं रहता।

भारत-सरकार--गवर्नर-जनरल की एक्ज़ोक्युटिव कोंसिल के हिन्दु-स्तानी मेम्प्रेश की संख्या भी बढ़ाकर तीन कर दी गई। इसके मेम्पर राजाज्ञा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं थ्यार इसका सभापति गर्जनर-जनरख होता है। इसके मेरवरों के डाथ में शासन के भिन्न भिन्न विभाग रहते है। कानून बनाने के लिए 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कीसिल' के स्थान पर देंग सभाएँ कर दी गई, एक 'खेजिस्सेटिव श्रसेम्बली' ( उड़ा न्यवस्थापक सभा ) श्रीर रूसरी 'कोसिल ग्रॉफ़ स्टेट' ( राज्यपरिपद ) । लेजिस्लेटिय ग्रसेम्बली के मेरदरी की संख्या १४३ है. जिसमें १०३ निर्वाचित और वाकी सरकारी अक्सर तथा नामजद मेरवर होते है। निर्वाचित मेरवरों में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि होते है, जिनका चुनाव जनता द्वारा होता है। 'कोंसिख धांफ स्टेट' के मेरवरा की संख्या ६० है, जिनमे ३४ निर्वाचित मेन्वर होते हैं। परन्तु इनके निर्वाचन के ऐसे नियम रखे गये है, जिनके कारण उड़े यहे ज़मीन्दार थीर धनी लोग ही बधिक चुने जाते है । गवर्नर-जनरल हन दो सभाग्री में से न किसी का सेम्पर ही होता है श्रोर न सभापति । जेजिस्लेटिन श्रसेम्यली का सभापति मेम्बरों द्वारा जुना जाता है, पर कै।सिज ब्रांफु स्टेट के सभापति की सरकार नियुक्त करती है। जीजिस्लेटिव असेम्बनी की अवधि साधारणतः तीन वर्ष की होती है थार कोंसिख ब्रॉफ स्टेट का हर पाचने वर्ष चुनाव होना है।

कानून वनाने के लिए किसी प्रस्ताव का दोना सभाओं द्वारा पास होना और गवर्नर-जनरल द्वारा वसका अंधुर होना आवश्यक हे। दोना सभाओं में मतभेद होने पर एक साथ बाद विवाद हो सकता है। बबट के कुछ भाग में क्मी-पेग्री करने का भी इन समायों की खिकार है, पर इसका अधिक साम ऐसा है, जिसमें सेना का खर्च, वेतन तथा और क्षें ऐसी एक्ने रहती है, जिन पर वेबन बहस हो सकती है, पर केवें, कमी नहीं की जा सकती। सरकारि केवें, भारतवार्ण की आमदनी, सैनिक प्रयन्य तथा देशी या वाहरी राख्यों के में समस्य स्वाद के किए से में इन स्वत्य देशी या वाहरी राख्यों के में समस्य सम्बन्ध की अपन्य स्वयं देशी या वाहरी राख्यों के में समस्य सम्बन्ध के विषय से इन सम्बन्ध की अपनेर-जनरल इन सभावों के स्वित स्वयं दाया सामित कर सकता

है श्रीर उनमें श्रावस्थकता होने पर भाषण भी कर सकता है। किसी जिल की गवर्नर-जनरल "मिटिश सारत की शान्ति, रचा तथा हित" की दृष्टि से सभागों की इच्छा के विरुद्ध भी पास या रद्द कर सकता है। चजर के सम्दन्ध में भी उसको इसी तरह के श्रीधकार है। वह या उसकी कोसिल के मेम्बर भारत की व्यवखापक सभागों के जिल जिम्मेश्वर नहीं है। ये सभाएँ देवल शालाचना कर सकती है, जिससे हतना लाभ अवस्य होता है कि लोकमत प्रकट हो जाता है, ख-य्या इनकी श्रीधकार-सीमा बहुत संख-चित है। कोसिल श्राक स्टेट का ऐसा समझन किया गया है कह वह यरावर सरकार का साथ इती है। लेकिसलेदिव श्रसंस्थानी की यवर्नर-जनरस्त श्रवने वियोगिधकार के श्रद्धण से बरावर इसावे रलसकता है।

प्रान्तीय सरकार-वश्वई, मदरास श्रीर बगाल मे तो गवर्नर थे ही श्रव ग्रन्य बडे बडे बान्तों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी गवर्नर बना दिये गये श्रोर उनकी सहायता के लिए एकजीक्युटिव कांसिलें स्थापित कर दी गई, जिनमें एक या दे। हिन्दुस्तानी मेम्बर रखने की व्यवस्था भी रखी गई। इनके श्रतिरिक्त लेजिस्लेटिंग कोसिलों के चुने हुए मेम्बरी म से दो या तीन मंत्री नियुक्त करन का अधिकार भी प्रान्तीय गर्जनेरों के दिया गया। प्रान्त का शासन, मित्रयो तथा पुक्जीक्युटिव कोसिल के मेम्बरे। में बाट दिया गया। स्थानीय स्वरासन, शिचा, चिकित्सा, कृपि, उद्योग तथा धन्य छोटे छोटे विभागों का भार मित्रया की सोपा गया थीर न्याय, शान्ति-स्थापन, पुलिस. टेक्स सथा श्रामदनी के विभागों पर एक्जीक्युटिव के।सिल की अधिकार दिया गया। इस तरह शासन के दो विभाग कर दिये गये, इसी लिए यह व्यवस्था 'जायकी' अर्थात् 'दोहरी शासन-व्यवस्था' के नाम से प्रसिद्ध है। मंत्री कासिल के प्रति जिम्मेदार सममें जाते है श्रीर उनका वेतन उसी के द्वारा स्वीकार होता है । कोसिलो के मैम्बरो की संख्या बढा दी गई और उनमे निर्वाचित मेस्बोर की श्रधिकता रखी गई । प्रान्तीय गवनेरों के भी विशेषाधिकार दिये गये। भारतीय ग्रीर प्रान्तीय सरकारों की श्रिधिकार सीमाओं की निश्चित करने

का भी प्रयक्ष किया गया। देश-रचा, परराष्ट्र-सम्बन्ध, ब्यापार-नीति, सिका,

तार, जाक तथा अन्य ऐसे विभागों पर भारत-सरकार का अधिकार बना रहा। परन्तु स्थानीय विषय, जेसे न्याय, शासन, म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डी का प्रवन्ध, सफ़ाई, रोती ओर छिन्ना ऐसे विषय प्रान्तीय सरकारों को सीप दिये सवे। आमादनी का भी बटवारा किया गथा। मालगुज़ारी, मानकारी, सिचाई और स्टाम्प की आमदनी प्रान्तीय सरकारों को दे दी गई और इनकम टैक्स, नमक, अफ़ीम तथा रेखों की आमदनी भारत-सरकार के पान रहा हो। इतने से भारत-सरकार का ज़र्च पूरा न पड़ता था, इसिलिए प्रान्ती हारा उसे एक सालाना रकम देने का निवस बनाया गया। इसिला प्रान्ती ने बन्ना विरोध किया। प्रान्तीय सरकारों को कुन जेने वा छुन डैक्स जामने का भी अधिकार दिया गया। भारत-सरकार का प्रान्तीय सरकारों पर इस समय भी बहुत अधिकार है। इर एक कान्न के लिए गवनैर-जनस्त की मंजुरी आकरवळ है।

इस प्रकण्य से खर्च बहुत वह गया। भीनियों को फेवल ख्रुचैवालें विभाग दिये गये। इसके के खिए उन्हें गवर्नर का मुँह ताकना पदता है। इसके मेम्बरों के हाम में वो विभाग रहते हैं, वे 'रिवर्ड' (रिवित) कहलाते हैं। इसके मेम्बरों के हाम में वो विभाग रहते हैं, वे 'रिवर्ड' (रिवित) कहलाते हैं। इसके पूर्वें में यदि लेकिस्तेटिक फोसिज कोई कमी करें, तो उसके मानने के लिए गवर्नर याप्य नहीं है, पर वह बात मीनियों के विभाग के सम्बन्ध में, तो 'ट्रासक्तर्ड' (इस्तान्तरित) कहलाते हैं, नहीं हैं। कीसिज में तिल दल की प्रिपेतता हों, यापे से समित्र के तिश्वासपात्र वन सकेंगे की स्वना ती की को काम म जा सकेंगे। परन्तु ऐता करने का कोई नियम नहीं हैं, गवर्नर तिल दल से पाइति समित्र की की का काम म जा सकेंगे। परन्तु ऐता करने का की हिनियम नहीं हैं, गवर्नर किस दल से पाइता है मेंनी खुन लेवा हो, जिसका परिधाम पद होता है कि मिनियों को खपना काम चलाने के लिए सरकारी सथा नाम देशे से स्वर्ण की सहायता पर निर्मर रहना पदता है।

निर्वाचन—पहले बान्तीय कासिला के मेम्मो का निर्वाचन, म्युनि रित्रल कारि बिस्ट्रिक्ट योदी स्वा कन्य संस्थाकी द्वारा होता था धार भारतीय कासिला में प्रान्तीय कासिलों से प्रतिनिधि जाते थे। क्षय हम मेम्बर्ग का निर्वाचन जनता के हाथ में आ गया। परन्तु सम्यत्ति की आधार मानकर निर्वाचकी के लिए ऐसे नियम बनाये गये कि सैकड़ा पीढ़े दो आदमियो को भो येट देने का अधिकार मुश्किल से मिला। कियों को बोट देने का अधिकार देना या उन्हें प्रतिनिधि बनाना कोसिला की इच्छा पर छोड़ दिया गया। हिन्दू और मुसलमानों के सम्बन्ध में सलनक का समग्रीता स्वीकार कर लिया गया और पूरोपियन तथा सिखा को भी अपने प्रतिनिधि अलग अलग जुनन का अधिकार है दिया गया। माटेंग्यू सामग्रदायिक निर्वाचन के सिद्धान्त की पसन्द न करता था। उसका कहना था कि इससे नागरिकता के भाव की अपनेता पचपात बढ जाता है। परन्तु सन् १९०६ में मुसलकानों को अपन प्रतिनिधि अलग जुनन का अधिकार दिवा वा चुका था, इसलिए उसकी यह स्तीकार करना पढ़ा।

नरेन्द्रभेडल्—देशी राजा ओर नवायों का भी एक मडल बनाया गया, जें। 'बेश्बर बॉफ प्रिसेन' कहलाता है। हसका समापति बाह्सराय होता है। यह देशी राज्य-सम्बन्धी प्रश्ने। पर विचार करता है ओर बाह्सराय की सलाह देता है। इसके सगठन से वहे वहे राज्य सन्तुष्ट नहीं है। हेदराबाद, मेसूर तथा ग्रन्य कहें एक बड़े राज्य हसमें इस समय तक ग्रामिल नहीं हुए है।

पार्लामेंट की श्रिधिकार—हस नये कानून की सुमिका में भारतवर्षे पर पार्लामेंट का पूर्व अधिकार स्वष्ट कर दिया गया चीर यह भी नियम बनाया गया कि इर दसमें वर्ष पुरू कमीयन द्वारा शासन की आज की जाया करें चीर उसकी रिपोर्ट के अनुसार वरिवर्तन किये जायें। चाध्यमिष्यय के लिखान्त के, जिस पर युद्ध में हतना जोर दिया गया था, यह सर्वेथा प्रतिकृत है। इस कानून के अनुसार भारत के आग्य का निर्याय वसके नहीं वरिक पार्लामेंट के हाथ में ही।

सुपारों का पारममं — सन् १६१६ के बन्त में सम्राट् की ब्रोर से एक घोषणापत्र प्रकाशित किया गया, जिसम सुधारों के लिए मंजूरी देते हुए यह कहा गया कि भारतवर्ष की यधासम्बद्ध सभी सुख देने का प्रयत्न किया गया, परन्तु "उसके हित की रचा बीर उसके शासन के चलाने का प्रथिकार वहाँ के निवासियों को इस सभय तक नहीं दिया गया था, जिसके विना किसी देश की उसति पूर्ण रूप से नहीं है। सकती।" उसी का प्रारम्भ श्रव इन सुधारों से किया जाता है और श्राशा की जाती है कि सरकारी श्रफसर श्रीर प्रजा के नेता, दोनों मिलकर इनके। सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। नई संस्थाग्रों के। लोजने के जिए पहले युवरात घानेवाला था, परन्तु बाद में सन् । १६२१ में सम्राट्का चचा उच्च चाँक कनाट बाया। इसने दिरुती में राजकीय सन्देश पढ़कर सुनाया, जियमें कहा गया कि वर्षों से स्वरेश धीर राजभक्त भारतवासी थपनी मातृभूमि के लिए 'स्वराज्य' का स्वप्न देख रहे थे, उसके लिए थव थयसर दिया जा रहा है। इच्क ने भ्रापना में वड़े ज़ोर के साथ यह वतलाया कि भारतवर्ष में शासन का आधार "बल बार . भव'' नहीं है। वाइसराय के शब्दों में बसने यह भी कहा कि "स्वेश्काचारी यासन का सिद्धान्त" श्रय स्थाग दिया गया। सन् १६१६ में धमृतसर की कांग्रेस ने सुधारी के प्रति खपना श्रसन्तोप प्रकट किया । इस पर नरम दलवाले कांग्रेस से अलग हा गये बीह उन्होंने अपनी दूसरी सभा स्थापित की, जो ''नेशनल लिवरल फ़ेडरेशन'' के नाम से प्रसिद्ध हुई 1 सन् 18२० में नई कोंसिलों का पहला चुनाव हुया, जिसमें यसहयाग के कारण कांग्रेस ने कीई भाग न लिया । नरम दलवालों ने सरकार का साथ दिया और उनके कई एक नेता भिन्न भिन्न प्रान्तों में मंत्री बनाये गये। लार्ड सिंह बिहार धीर उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किये गये ।

रीलट-विल-सस्पाग्रह— युद्ध के समय क्रान्तकारी कार्यों के राकने के लिए 'भारत-रंग-कृत्न' बनाया यथा था। सरकार न राजनीतक क्रान्दोलन की दवाने के लिए इसके प्रयोग न करने का बचन दिया था, पर तय भी कई बार इसका दुरुपयेग किया गया। इसी के अनुसार 'होमस्ल म्रान्दोलन' की दवाने का प्रवक विचा गया। इसी के अनुसार पहायता मीर नये सुवारों की घायला से यह आन्या थी कि गुज्ज के साथ साथ साधारण मौरतंत्रता में बापा डालनेवाली इस कृत्न का भी क्षन्त कर दिया जायता। परन्तु ऐसा न करके सरकार ने इंग्लंड के अस्टिस रीलट की श्रम्यचता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसने गुप्त रीति से जांच करके यह निश्चित किया कि भारतवर्ष में इस समय भी बहुत से क्रान्तिकारी माजूद है, इसलिए विना किसी ऐसे कानून के हिंमा का रेकिना ग्रसम्भव है। इसी रिपार्ट के जाधार पर सरकार ने कीसिल में दो कानून पेश किये, जिनमे पुलिस के। बहुत श्रधिकार दिये गये श्रीर राजविद्रोह-सम्यन्धी मुक्दमी की जल्दी निपटाने के लिए नियम बनाये गये। गान्धीजी ने इनको "न्याय तथा स्वतन्ता के सिद्धान्तों के विरुद्ध ग्रीर मनुष्यों के उन प्रारम्भिक प्रधिकारे। की, जिन पर जनसमाज तथा राज्य प्रवलम्पित है नष्ट करनेवाला" बतलावा श्रोर इनके विरुद्ध सत्याग्रह करना निश्चित किया। सत्याग्रह की प्रतिज्ञा में कहा गया कि हम स्रोग इन तथा ग्रन्य ऐसे ही कानुना को न मार्नेने और इस कमडे में 'धर्मपूर्वक सत्य का आश्रय ब्रह्म करके किसी के जीवन या सम्पत्ति पर बाघात न करेंगे।" इसी सम्बन्ध में ता॰ ६ बाउँल सन् १६१६ की देश भर में हड़ताल मनाई गई। दिल्ली में ता॰ ३० मार्च की ही हदताल मनाई गई, पहाँ कुछ दंगा होने पर गीलियाँ चलाई गई'। बस्बई से आते हुए गान्धीजी गिरफ्तार करके वापस कर दिये गये। यह समाचार मिलने पर श्रहमदाबाद तथा उसके श्रास-पास कई स्थानों में कुछ उपद्व हुआ।

पैजाव में अञ्चालि — यूरोप के युद्ध में केवल पंजाब से ३६०००० वोद्धा भेने गये। इनके भरती करने में बहुत सख्ती से काम लिया गया। सन् १९१० में दिख्लों की 'युद्ध-सभा' के बाद पजाब के लेक्टिनेंट-गवर्नर सर माइकेल क्षोडायर ने सर्व कहा था कि 'हमें सेना के लिए दो लाख आदमी चाहिए, सम्भन्न हो तो स्वामन्दी से, नहीं तो जयरबच्छी से।' स्वन्दार में इसी नीति से काम लिया गया और जनता के साथ युद्धा जतरदक्षी की गई। इसी तरह लड़ाई के लिए कर्ज लेन में भी ज्यादती की गई। युद्ध मंगईंगी के कारक भी जनता में उड़ा बस-तीय था। तुईंगे के प्रति हैंगें के प्रति की गई। युद्ध मंगईंगी के कारक भी जनता में उड़ा बस-तीय था। तुईंगे के प्रति हैंगेंं की नीति से सुसलमान भी असन्तुष्ट थे। इतने ही से साम्भीजी का सलाग्रह आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इस पर खोडायर ने राष्ट्रीय प्रति का

पंजाय में माना बन्द कर दिया थीर कई एक नेताओं की भरतेमा की। शिषित नेताओं के प्रति उसका व्यवहार बहुत थनुनित होता था, प्रपंग निन्दनीय म्राचेपों के कारण, कोसिल में एक बार उसे माणी मांगानी पढ़ी थी। सुधारों के साथ भी उसकी सहानुभूति न थी। ता० ६ धर्मेल की हदताल में कोई वपद्रव म होने पर भी उसने बहुत चिड़का ध्रम्यतसर के कुछ नेताओं के। निर्यासित कर दिया और गान्धीमी की पंजाय थाने से रोक दिया।

भीपण हत्याकांह--उथके इन कार्यों से श्रमृतसर में बड़ी उत्तेजना फेल गईं। नेतायों की खुड़ाने की प्रार्थना करने के लिए एक बड़ा भारी जलूस डिप्युटी कमिश्नर के बॅगले की तरफ चल पड़ा। इन लोगों के पास कोई इधियार न थे, पर तथ भी इन पर गोलो चलाई गई, जिसका फल यह हुआ कि कुछ सोगों का धेर्य जाता रहा और उपद्रव सच गया। कई एक ग्रॅंग-रेज़ सार डाखे गये, एक वैंक का गोदाम लूट लिया गया थीर टाउनहाल मे थाग लगा दी गई। इस गइयइ से बदमाशा की थपना झाम बनाने का श्रव्जा श्रवसर मिल गया। इन थोडे मनुष्या के उपद्रव पर. जिन्हे शान्त नागरिक नहीं रेक सकते थे. समस्त नागरिका की दंड देना निश्चित कर लिया गया। जनरत्त डायर की छाज्ञा से ४ मनुष्या का जमाव गैरकामूनी यना दिया गया, परन्तु इसकी पूरी तरह से मुनादी नहीं की गई। तर॰ १६ ग्रमेंब के। तीसरे पहर जिल्लयानवाला बाग में एक सभा है। रही थी। यह वैसाखी का दिन था, जब श्रमृतसर में यात्रिया की खूब भीड़ होती है। सभा में लगभग २० इजार प्रादमिये। की भीड थी, स्थान घिरा हुआ था, जिसमें केवल एक मुख्य रास्ता था । सभा का समाचार मिलन पर जनरल उायर ६० सैनिक थीर २ मशीनगन लेकर वहाँ पहुँच गया। असने "तीस सेकेंड" में श्रपना कर्तव्य निश्चित कर लिया चीर गोली चलाने की थाजा दे दी। भीड़ के भागने पर भी गोखी चलाना चन्द नहीं किया गया। जनरत डायर का कहना था कि ''मेने इसे पूरा तितर-बितर है।न तक गोली चलाते रहना श्रपना कर्तव्य समस्ता। यदि मैने थोड़ी गोलियाँ चलाई होतीं ती यह मेरी भूल होती।"

इसमें लगभग एक हजार निरंपराध मनुष्या की जाने गई थ्रोर बहुत से घायल हुए, जिनकी सवा, शुश्रुपा श्रीर चिकित्सा का कोई उचित प्रयन्थ न किया गया। ९ प्रजाब के पाच जिलो में जगी कानून जारी कर दिया गया। कितने ही नता निर्वासित कर दिये गये, शान्त नागरिको की हर तरह से श्रप मानित श्रोर पीडित किया गया । पेट के यहा रेंगन का रह दिया गया श्रोर हर एक ध्रारेज की सलाम करन का नियम बनाया गया। पजाब की इन घटनाथ्री स देश भर म रोप फेल गया थार सरकार की कठीर नाति की बड़े तीय ग्रब्दों मं श्रालोचना की गई। काग्रेस की ग्रोर से जाँच करन के लिए एक कमेडी नियुक्त की गई, जिसन सर माइकेल घोडायर की नीति की पजान के चसन्ते।प का मुख्य कारण जनलाया जार जनरल डायर की कठारता का वर्णन करते हुए, उसे दड देन का अनुरोध किया। बाइसराय लार्ड चेम्स-फर्ड की उदासीनता पर भी उसन सेंद प्रकट किया और उसकी पापस युता लेने की सलाह दी। हटर की अध्यक्ता में जांच करन के लिए सरकार की श्रोर से भो एक कमेटी नियुक्त हुई, जिसके सामने जनरता डापर ने स्वीकार किया कि प्रतियानवाला की पायरा से भय बत्पन्न करके यह ' मैतिक प्रभाव" डालना चाहता था। कमेटी के घेंगरेज मेम्बरो न, जिनकी संख्या प्रधिक थी. राजनैतिक श्रान्दे।जन के। श्रशान्ति का मुख्य कारण बतलाया । उनकी राय में पजाब में राज विद्रोह की स्थिति थी. जिसके दमन के लिए जगी कानून साथ श्यक था, पर फौजी अपसरा न कुछ अनुचित उपाया से काम जिया छोर जन-रत डायर न जलियान जाला म ज्यादती की । कमेटी के हिन्दुस्तानी मैम्बरी की राय म जगी कानून चारी करनेयाली स्थिति न थी थीर घरणस्ति के सख्य कारण ये ही थे, जिन्ह कांग्रेस कमेटी न बतलाया था ।

भारत सरकार न हटर कमेटी के खँगरेज मेम्बरी की राय मानकर नगी कानून के कुछ कार्यों की निन्दा की खार जनरख डायर के व्यवहार की कटोर सथा

१ सरकार ने मर उप कामा वा सख्या पहल २९१ और बाद में ३७९ या कुछ अधिक माना।

"ग्रावरयकता से श्रधिक" बतलाया । इँग्लैंड-सरकार ने भी यही मत प्रकट किया थीर जनरल डायर के "नैतिक प्रभाव" के मत का खंडन किया। सिवा निन्दा करने के श्रपराधी श्रफ्तरों के कोई इंड न दिया गया। जनरल डायर की, जो श्रपने पद से हट गया था, भारतवर्ष के ख़ज़ाने से बरायर पेंगन सिलती रही। भारतवर्ष के ख़ज़ाने से बरायर पेंगन सिलती रही। भारतवर्ष के बहुत से श्रैंगरेज़ों ने भी उसका बढ़ा पण जिया। पॅरलो इंडियन समाचारपत्रा में उसकी चीरता की प्रशंसा की गई श्रीर उसकी सहायता के लिए चन्द्रा भी जमा किया गया। पंजाय के सम्बन्ध में उसकी स्वता गया। पंजाय के सम्बन्ध में उसकी स्वता किया गया।

स्विल्लाफ्त — नुकीं के विरुद्ध शुद्ध विष्टुने पर हॅंग्लेंड के प्रधान सचिव की और से भारतवर्ष के सुसलमानों को यह वचन दिया गया था कि ज्लीफ़ा है मान का बराबर प्यान रखा जावगा और उनके पवित्र खानों की रखा की जावगी। परनु सिण्य करने के समय हसका इन्न भी प्यान न रखकर यही प्रथमानजनक शतों के स्थोकार करने के लिए ज्नीफ़ा से कहा गया। इस पर मारतवर्ष के सुसलमानों में बड़ी खलबली मच यह बीर धान्दोलन करने के लिए 'ज़िलाफ़त कमेटी' स्थापित की गई। सिन्य तथा पिक्रमोत्तर सीमा प्रान्त के खाममा १८ वहा सुसलमानों ने भारतवर्ष खेनुकर प्रफ़्तानिकान चले जाना निरिचत किया। इस 'हिंबरत' में इन याद्रियों को यहा कह उठाना पढ़ा, प्रफ़्तान-सरकार ने इनका शाना रोफ दिया, वायस होने में मार्ग के कह से बहुतों के प्राय गये। अन्त में यह पिचार लाग दिया गया भीर भारतवर्ष हो में बड़े जोरों का शान्दोलन करना निरिचत किया गया। गामधीन ने भी इसमें सुसलमानों को साथ दिया, रिज़्तफ़त के उन्होंने हिन्दुसों की गाय चतलाया। इसका परिचास यह हुशा कि हिन्दू भीर सुसलमानों में भद्भत पुकता का संचार दिया हुशा कि हिन्दू भीर सुसलमानों में भद्भत पुकता का संचार दिशा गया।

श्रसहरोगि श्रान्दालान—पंतार थार रिज्ञाफ्त के प्रति सरकार की मीति से श्रसनुष्ट होकर श्रसहयोग श्रान्दोलन प्रारम्भ किया गया। सितन्दर मन् १६२० में, कलक्या में कांग्रेस का एक विशेष श्रीवियेशन हुश्रा, जिसने गान्धीती की सलाह से यह निश्चित किया कि स्वराज्य प्राप्त करने के वहेस्य से सरकारी उपाधियाँ त्याग दी जायँ, जवेतिनिक पदो से इसीफा दे दिया जाय, सरकारी दरवार तथा अन्य उदस्वी में जाना छोड़ दिया जाय, सरकारी या सरकारी से सहायता पानवाले स्कूल तथा कालेजो से लड़के हटा लिये जायँ, उनकी दिया के लिए राष्ट्रीय स्कूल खेले जायँ, धीरे धीरे सरकारी अदालतों में जाना छोड़ दिया जाय और बनकी जगह पर पचायतें निश्चक की जायँ। नई कोसिको से नियांचन में फोई भाग न लिया जाय और स्त की कसाई तथा कपडे की शुनाई का खूब प्रचार किया जाय । दिसम्बर में नागपुर की कामेल में इसका समर्थन किया गाय। दिसम्बर में नागपुर की कामेल में इसका समर्थन किया गाय। विद्या नाय। वामेल का सगठन भी ठीक किया गाय। वरावर काम चलाने के लिए एक 'कार्यकारियी समिति' (विकंग कमेटी) नियुक्त की गाई खोर ''नाययुक्त कथा गाय।

धगस सन् १६२० में बोकमान्य तिबक की सृत्यु हो गई। उनकी स्मृति में 'तिलक हमराज्य कोप' स्थापित किया गया धौर देश भर में धसहयेगा धान्दोलन यहे जोरा से चल पढा। हनारों विचाधियों ने सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाधों में पढना छोड़ दिया। पढाई के लिए कई एक राष्ट्रीय विचायत स्थापित हो गये। कीसिकों के बहिरकार में भी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। विजयल नेताबों को छोड़कर, जो ध्रसहयोग की नीति से सहमत न थे, धन्य कोई राष्ट्रीय नेता नई कोसिकों में नं गया। बहुर राष्ट्रीय पेखाल हो गया। बहुर राष्ट्रीय पेखाल हो गया है कोसिकों में नं गया। बहुर राष्ट्रीय पेखाल हो गया श्रीर कार्य हुई। स्थाप के स्थापत हो ग्राप्त हो असहयोगी नेताबों ने देश भर में भ्रम्य किया, गांनी तक में कार्यस की शासाएँ खापित हो गई', हिन्दू थार सुसक्तमान परस्पर के भेद को भूल गये धोर सारे देश में एक विचित्र जागृति हो गई।

लाई रीडिंग- व्यत्नेत सन् १६२१ में बार्ड रीडिय बाइसाय होकर भाषा। यह ईंग्लेंड का प्रधान न्यायाधीस रह चुका था, विसदे कारण सपको प्रास्ता थी कि वसके समय में न्याय होगा। बार्ड रीडिंग भी प्राते ही जिलयानवाजा गया थीर मुख्य मुख्य नेताओं से मिला, विसद्धा प्रस्तु प्रभाव पढा। उसने जनता का ध्यान दूसरी श्रोर श्राकर्पित करने के लिए युवराज (प्रिस श्रांफ वेरस)को श्रामतित किया, परन्तु इस समय देश में दूसरी धुन थी। 'तिलक



नार्ड ग्रीडिग

स्वग्रज्य के।प' म यात की वात स एक करे।ड रुपया जमा है। गया था, सरकार की दमन-नांति के उत्तर स'सविनय श्रवज्ञा' की तैयारिया हो रही थी। देश भर 🗷 राष्ट्रीय स्वयसवक भरती किये जा रहे थ, विलायती कपडे के पूर्ण वहिष्कार थोर खहर के प्रचार पर जोर दिया जा रहा था। श्रष्ठत जातिया के उद्घार चीर मावक वस्त्रचा के व्यव-डार की रोकन के लिए भी प्रयस हो रहा था। कामेस न युवराज के चाने के। 'राजनैतिक चाल'' समस्यर उसके यहिच्कार करन का निरचय कर लिया पर साथ ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि

' भारतवर्ष की युवराज के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत है प नहीं है।" इस पर लार्ड रीडिंग ने समझीते का भी कुछ प्रबन्ध किया, पर सफलता न हुई। बम्बई म विजायती कपडे की होली जलाकर युवराज का स्वागत किया गया। इस श्रवसर पर कुछ उपद्भव भी हुया, जिसम कई एक व्यादमियों की जानें गई । इसके प्रायश्चित म गान्धीजी ने ६ दिन का उपवास किया। देश भर मं जहाँ जहां युवराज गया वहीं पूर्ण हदताल मनाई गई। इसस लार्ड रीडिंग का रस विलकुल बदल गया थार उसन भसहयोग चात्दोलन का श्रच्छी तरह से दसन करना निश्चित कर लिया।

उसके थाने के पहले ही सरकार की दमन नीति प्रारम्भ हा गई थी। सयुक्त प्रान्त में श्रसहयेगा श्रान्दोलन क्रान्तिकारी यतला दिया गया था, विहार में स्वयंसेवकी पर बढ़ा अलाचार किया जा रहा था। जगह नगह सरकारी प्रप्रसरा द्वारा 'यमन सभाएँ' स्थापित की जा रही थां और उनमें सन तरह स स्रसहयेगियों की यदनाम करने का प्रयन्त किया जा रहा था। ग्रा योर से कड़ाई से काम लिया जान ला। जहां कहीं उपद्रव हुथा उसके लिए कसहयेगी ही अपराधी उहराये गये। इज्ञारों स्रसहयेगी, बडे यहे नेताओं सहित, जिनसे कभी बिन्नोह की आशका नहीं की जा सकती थी, जेल में हुँस दिये गये।

मे।पला-विद्वोह---हतने ही में मद्दास के सलायार प्रान्त में मे।पला-विद्वोह उठ सदा हुआ। मलावार में पसे हुए अरय लीगा मे।पला कहलाते हैं। ये कहर मुसलमान हे ओर इनमें किए का भी प्रवार नहीं हें। यहा के ज़मीन्दारों बीर कारतकारों में बहुत दिना से कारदा था। जिलाफ़त आन्दीलन भी चल पढ़ी था, पर इनके इसके वास्तविक प्रयं का पता न था। कुछ उपद्वय होने पर कलेक्टर की आज़ा से एक असतिद घेर ली गई थीर नेताल का सलायार जाता रोक दिवा गया। इल पर ये लीगा जारा में आकर विपाद पता है। इन्दु अमरेल अफ्तर मार डाले गये और 'एलाफत राज्य' स्थापित किया गया। यहां हिन्दुओं के साथ पढ़ा घरवाचार किया गया, यहुत से हिन्दू अबरदस्ती मुसलमान बना डाले गये थोर उनके मन्दिर तोड़ डाले गये। सकार न सेना भेत कर वपद्वय ग्रान्त किया थीर जाती कृत्वन जारी कर दिया। यहुत से मेगला फ़ैद करके निर्मासित कर दिये गये। सी फ़ैदी मालगादी के एक उच्चे म भर दिये गये, जिनम से ६६ सुटुने के कारण मर गये। नेपलाओं के उत्तिज्ञ करन का थपराथ नी श्रमहमीगियों के मत्ये मह दिया गया।

चीरीचीरा--गान्धीजां के बटुत प्रयस्त करन पर भी श्रान्दीलन श्रदिसाध्यक न रष्ट सका। इसके कई एक कारच थे। सबस सुख्य बात तो यह है कि सिवनय श्रवज्ञा की सफलता के लिए वड़े श्रध्यातम-यल, आत्म-संयम, पेंग्यं श्रीर सहनशीलता की श्रावश्यकता है। सबमें इन गुणों का है।ना सम्भव नहीं है। इसके श्रतिरिक्त इस श्रान्दोलन को बदमाम करने के लिए सरकार की खोर से सभी तरह के उपायों से काम तिया जा रहा था। श्रदमाशों को भी श्रपना मतलव सिल्ल करने का श्रव्छा श्रयसर मिल गया था श्रीर उनकी घनह से जगह जगह उपद्व हो रहे थे। स्त्रिलाइत का कागड़ा चल ही रहा था। विश्वासक उपायों से सफलता की कोई श्राम न देखकर कुछ सुसलमान नेता भी श्रसन्तुष्ट हो रहे थे। सरकार की दमन-नीति के कारण जनता की उच्छेजना बहुत बढ़ गई थी श्रीर उसका कृष्ट में रखना नेताओं के लिए श्रसम्भव हो रहा था। कई जगह उपद्रय हो चुके थे, पर फ़रवरी सन् १६२२ में गोरकाइर के ज़िले में एक बड़ी भारी हुपैटना हो गई। श्रीरीचीरा के शाने में श्राम जना दी गई श्रीर यानेदार तथा सिपाही सब मिलाकर २२ श्रादमी मार डाले गये।

वार डोली-निर्माय — इस हुर्घटना से गान्धीओ की आंखें खुल गई श्रीर उन्हें विश्वास हो गया कि देश सिवनय श्रवज्ञा के जिए तैयार नहीं है। वार डोली में, जहीं सत्वामह के जिए वड़े होरों से तैयारी हो रही थी, 'कांमेल वर्षकों कमें?' की एक धैटक की गई, दिसमें सिवनय श्रवज्ञा स्थिति करने, त्रव्राय करने, जहर के मचार, श्रवृतों के उदार, सादक वस्तुजों के निर्मेत्र राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायतों को स्थापित करने और कोंग्रेस के मेन्यरों की संख्या यकाने पर शिष्क और देश निरिचत किया गया। कई नेताओं की राय में ऐसा निर्माय करके बढ़ी मूल की गई, देश की जागृति से पूरा लाभ न उड़ाया गया, पहले धमकी देकर किर सविनय श्रवज्ञा छोड़ देने का प्रभाव जनता पर श्रवज्ञा न पड़ा थीर उसकी दिस्मत हुट गई। गान्धीजी का कहना पर श्रवज्ञा न पड़ा थीर उसकी दिस्मत हुट गई। गान्धीजी का कहना पा कि विना सविनय श्रवज्ञा की वोग्यता के उसका प्रारम्भ करना हासिकारक है। सस्मे पहले 'सत्य थीर श्रविंसा' के सिद्धान्तों को ध्यने जीवन में लाना चाहिए। श्रयनी श्रारमा की धपेण संसार के सामने फूडा वनना झालों दो श्रवण है।

महारमाजी की इस जटिल वक्ति को साधारण जनता समक्त न सकी, जिसका फल यह हुआ कि धीरे धीरे उनका प्रमाव कम पड़ने लगा। सरकार

यहत दिने। से बन्हें दंड देने का विचार कर रही थी, परन्त ग्रसष्ट्रयोग ग्रान्दोलन के जोर खोर साम्धीजी की लेकिकियता के कारण उसकी हिस्मत न पहती थी।<sup>६</sup> श्रव उसके। श्रव्हा भवसर मिल गया थीर उसने कछ तीय लेखों के कारण मार्च सन् १६२२ में गान्धीजी का गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने की श्राज्ञा दे दी। उन पर सरकार के प्रति घ्या उत्पद्म करने थीर उसे नष्ट करने की चेटा करने का धर-राध लगाया गया । उत्तर



महारमा गान्धी

में गान्धीजी का कहना था कि जिस सरकार ने भारत का ब्रिट्स बना दिया है, जिसके ब्रास्त ने उसकी लूट है। रही हे थोर जिसके शासन ने उसकी जुट हो। रही हे थोर जिसके शासन ने उसकी पुरुषाई-हीन बना दिया है, उस सरकार के प्रति किसी की भी स्नेह नहीं हो। सकता। इस पर उन्हें द साल की सादी कृष्ट का दंड दिया गया। जेल जाते समय महारमाजी देश के लिए केचल 'पड़र' का सन्देंग होड़ गये। प्रसहवेगा ग्रा-दोलन पीरे भीरे ठंड गढ़ रहा था, ऐसे समय पर उन्हें जेल भेजकर जनता पर केवल आतक जमाने का प्रयत्न किया गया।

१ शंडिया इन १९२१-२२, ए० १०५।

असहयोग का प्रभाव — जिस उद्देश्य के जिए श्रसहयोग श्राण्टा-लंग प्रारम्भ किया गया था, वह श्राप्त न हो सका, यह बात ठीठ है, पर इसमें सन्देह नहीं कि इस श्रान्दीजन से देश का बढ़ा जाम हुशा। जनता में निर्भाकता था गई, जेंलों का भय बाता रही, सरकार की सभी नीति का सरकों पता लंग गया, गाँवों तक में स्वराज्य की चर्चों होने लगी, गृतीवों की सहम्य पता के लिए स्वदर का साधन मिल गया। श्रद्धां की हुदेशा की थीर सबस्य पतान प्रालित हो गया, कई एक राष्ट्रीय विद्यालय स्वापित हो गये और देश भर को स्वावज्ञयन का पठि मिल गया। सहस्मात्री के श्राध्यात्मक जीवन का भी कुढ़ कोगों पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि उनके जीवन का काया-पलट ही हो गया।

मांटेग्यू का इस्तीका-भारतसचिव माटेग्यू की नीति तत्कालीन इँग्लॅंड-सरकार के। पसन्द न थी। नये सुधारों से भारत के सिविलियन भी खुय चिडे हुए थे थीर बनका एक पार्लामेंड में लिया जा रहा था। फरवरी . सम् १६२२ में उसकी नीति की पार्लीमेट में बड़ी तीब आयाली।चना की गई। गान्धीजी के विरक्तार न करने का भी उस पर दोप खबायर गया। प्रधान सचिव लायड जार्ज ने अपने एक भाषख में यह कहते हुए कि भारत में कभी प्रजातंत्र शासन नहीं रहा, इडियन सिविख सर्विस की भारतवर्ष का "कीलादी ढाँचा" बतलाया । इतने ही में माटेग्यू की भारतसचिव के पद से हटाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। खिलाफुत चान्दोलन का ज़ीर वहते देखकर भारत-सरकार ने तुकी के साथ सिवर्स की जो सिन्द रहुई थी, उसकी यदलने के लिए माटेम्यू ही एक तार भेजा था । मुख्यमानी के। शान्त करने के जिए मंटिम्यू ने मित्र मंडल से बिना पूँछे हुए इस तार की प्रकाशित करने की ग्राज्ञा दे दी। सुसलमानों की श्रमहंथीम श्रान्देशलन से हटाकर थपने पद्य में मिलाने की दृष्टि से ही इस तार के प्रकाशन में इतनी शीघता की गई थी । मंत्रि-मंडल ने माटेग्यु के इस कार्य्य के। श्रमुचित सममा, इस पर उसने श्रपन पद से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके थोडे ही दिनो बाद उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ तक उससे वन पड़ा वह बरावर मारतवर्ष के हित के लिए प्रयस्त करता रहा ।

तीसरा अफ़ग़ान-युद्ध---फ़ावरी सन् १६१६ में अमीर हवीउल्ला मार डाला गया। उसके बडे लडके ने अपने चचा के पद्य में गडी का

श्रधिकार त्याग दिया। इस पर नसरल्ला श्रमीर हे। गया। परन्त हवीउल्ला का सीसरा लढका श्रमानुरुला इसको सहन न कर सका। उस सन्देष्ट धाकि उसके पिताका वध मसरब्लाने ही कराया है। श्रमानुरुला के। सेना बहत चाहती था। उसकी सहावता से पह श्रपन वडे भाई श्रोर चचा के। कैद करके धमीर बन गया। भारतवर्षं की श्रशान्ति स श्रमीर श्रमाञ्चल्ला ने श्रक्तगानिस्तान को पूरी तरह स्वतंत्र बनान का थच्छा थ्रयसर देखा। काउल में प्राव्योविक रूस धार तकी का प्रभाव प्रदेशा हुआ देखकर धगरेजा के। भी यही चिन्ता हो रही थी। प्रसीर की सेना भारतः



थमानुक्ला

वर्षे की तरफ प्रदर्त देशकर युद्ध क्षेत्र विधा गया। इसमें श्रकृतान सेनापित नादिरकों ने पड़ी चतुरदा से काम जिया। पश्न्तु व्यपिक दिनों तक व्येगरेजों धर मामना न किया जा सका। उदाई जहाज जलालावाद श्रीर काउल पर्नुष गये। इस पर लड़ाइ थन्द करके सन्धि की बात-चीत होने लती। नवस्वर मन् १६१९ म दोना राज्यों स सन्धि हो गई। इसके श्रुतसार अपृतानिनान पूर्ण रूप में स्वतंत्र मान जिया गया और उसे स्वया देना सन् कर दिया गया। वहां के शासक चव 'चमीर' के वजाय 'शाह' कहलाने लगे। इस सम्बन्ध में हवीपुक्ता के समय से ही मगडा चल रहा था।

सन् १६२७ में ब्रमानुरुला भारतवर्ष होता हुवा युरोप गया । सब जगह उसका खुब स्वागत किया गया । बहाँ से लोटकर उसने पहल से सुधार किये। शासन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय सभा स्थापित की गई, पर्दा उठा दिया गया, वह-स्त्री विवाह की प्रथा रेक दी गई स्रोर मुख्लाओं का जोर दवा दिया गया । पारचात्य दग की शिचा तथा सभ्यता का देश में प्रचार करने का प्रदन्ध किया गया। इन उम्र सुधारों के लिए देश तेयार न था। लर्च प्रधिक बढ जाने से कई एक नये कर लगा दिये गये, जिससे प्रजा म प्रसन्तीप फैल गया। सेनाका वेतन बाकी पढ़ा हुचाथा, इसलिए वह भी छसन्तुष्ट थी। सन् १६२८ के ग्रम्त में शिनवारियों का भीषण विद्रोह उठ खड़ा हुआ। बच्चा सका हवीतुरुला के नाम से बादशाह बन गया चोर बमानुल्ला कन्दहार भाग गया। साल भर तक देश में ऋराजकता फैली रही। इतने ही में फ्रांस से नादिरखाँ ह्या गया । सफलता की कोई द्यारा न देखकर समानुरुला इस्ली चला गया। उसका हिन्दु प्रजा के साथ बडा खब्छा व्यवहार था। वह एशियाई राष्ट्रों का एक संध स्थापित करना चाहता था। नादिरला न बडी चतुरता से देश की अपने पछ में करके कातुन पर खिधकार कर खिया। सन् १६२६ के भ्रम्त में वह यादशाह बन गया श्रीर हबीयुक्ला मार डाला गया । नादिरशाह बाग्य शासक जान पत्रता है। वह वडे सीच विचार के साथ चल रहा है।

श्रकांची श्रान्दोलान—सिकों के बहुत से गुरुद्वारे हिन्दू महन्तों के हाप में थे, जिनका प्रवन्ध शेक शेक न होता था। इनके सुधारने के लिए एक श्रान्दोबन चल पढ़ा, जिसमें 'धकालियां' ने बहुत भाग लिया। इस सम्बन्ध में सरकार का मकाच पसन्द न धाने पर इन जीगों ने सलामह द्वारा श्रपना वहेरय प्राप्त करना निश्चित लिया। सन् 12२० के बन्त में शिरोमिण गुरुद्वारा प्रवन्ध करनी निश्चत हुई, जिसके श्रादेशानुसार सिकों गुरद्वारों पर कुश्जा करना प्राप्त करना कि एक से से पुरुद्वारा प्रवन्ध के से हिंदी हुंचा। फरवरी सन् 12२० में नक्जान के महन्त ने 12० श्रकालियों के महाचा जाला, जिसकी वजह से सिकों में यहा इस्त्वलं ने 12० श्रकालियों के महाचा जाला, जिसकी वजह से सिकों में यहा इस्त्वलं

मच गया। सिखों की शिकायतें ठीक थां, खदालतों द्वारा उनका दूर होना एक तरह से खसम्भव था, ऐसी दशा में सरकार का कर्तव्य था कि वह बीच में पदकर मताई को निपटवा देती, परन्तु ऐसा न करके इस खान्रोलन का भी दमन प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १६२२ के धन्त में 'गुरु के नाग़' में खपना धिकार जताने के लिए, धकाली लकड़ी काटना चाहते थे। यहां का गुरुद्धारा इस समय भी महन्त के खिपकार में था। उसकी रचा के लिए पुलिस पूर्व सा समय भी महन्त के खिकार में था। उसकी रचा के लिए पुलिस पूर्व हस समय भी महन्त के खिकार में था। उसकी रचा थे किए पुलिस पूर्व हो हम सम्बन्ध के अविधान से सा उसकी स्था के लिए से भूप में पुलिस के डेडो की मार सहकर भी ये जत्ये शान्त रहे। खन्त में बाग़ का ठेका एक दूसरे सज्जन के देकर यह मामला शान्त किया गया।

इतने ही में सरकार के विरुद्ध श्रकालियों की एक श्रीर शिकायत का भीका मिल गया। नाभा श्रीर पटियाला के राज्यों में श्रापस का कुछ फगडा था. जिसमें सरकार ने महाराजा नाभा की दोषी पाया। इस पर सन् १६२३ मे महाराजा ने गरी छोड़ दी, जिस पर बसका लड़का विडला दिया गया चौर राज्य का शासन भारत-सरकार की निगरानी में होने खगा। श्रकाणिया की राय में महाराजा के साथ यह अन्याय किया गया । इसकिए वे महाराजा की फिर से गडी पर पिठलाने के लिए जान्दोलन करन लगे। जुलाई सन् १६२३ में नाभा राज्य के जायतो गुरुद्वारा में उनकी एक सभा तोड़ दी गई। परन्तु इससे धकाली उरे नहीं, वनके जत्थे बराबर मीचें पर पहुँचते रहे। इस पर चनत्वर में सरकार ने 'गुहद्वारा प्रवन्धक कमेटी' की ग़ैरकानूनी उहराकर सव मेम्परी के। गिरफ्तार कर जिया । कमेटी फिर से संगठित है। गई श्रीर पाँच महीन तक २४ भादमियों का एक जत्था राजाना जाकर गिरफ्तार होता रहा। जनवरी सन् १६२४ में श्रमृतसर से ४०० भादमियों का एक 'शहीदी जस्या' पैदल रवाना हुया, जिसमें कनाडा थीर शर्वाई से भी बहुत से सिल श्राकर शामिल हुए। मार्ग मे इसके माथ बहुत भीदृभाद हो गई। जायतो पहुँ-चने पर नामा-सरकार की धोर से योली चलाई गई, जिसमें बहुता के प्राण त्रवे । दमरी प्रवन्धक कमेटी के मेम्बर भी गिरफ्तार किये गये और 'हपास' र्याचना कानून-विरद्ध टहरा दिया गया।

सरकार का बहुत कुड़ सेनिक बल सिखों पर निर्मेर है। धिषक दियों तक उनको ध्रमनुष्ट रखना उचित न था। इसलिए सरकार ने कोई उपाय न रेराकर धन्न में ममम्कोता करना निश्चित किया। जुलाई सन् १६२४ में, पजाय फीसिल में 'गुरुद्वारा कानून' एास किया गया, जिसके धनुसार पथासम्भव गुरुद्वारों का प्रनम्भ सिखों के हाथ में दे दिया गया। सिख केंद्री भी धीरे धीरे धोद दिये रथे। इस धान्दोलन में ३० हजार सिख गिरफ्तार किये गये, ४०० के प्राय गये, दे। हजार चायल हुए चीर १५ लाय क्या जुरमाना में यस्ति किया गया। १ पर तब भी सिल यशावर कान्त रहे और उन्होंन इस यात कें



दिखला दिया कि स्यवहार म भी गाम्धीजी का सत्याः प्रह श्रसम्भव नहीं है।

प्रह चसनभव नहां है।
स्वर्गाज्य देवीया-चीती के जेव जान स स्वसहवेगा चान्दोवन कीर भी विभिन्न पड़ गया। उनके बतवाये दुए कार्यन्न पर चपिकांश जनता है। भद्दा न भी चीर क्सके जिए 50 भी कान न हा रहा था। विवार्ध धीरे-धीर किर सरकारी स्टूब बीर कार्जनों में वापस जा रही थी, धहर का प्रपार का पह रहा था, दिन्दू चीर सम्बन्धाने ॥ भी कतदा प्रारम्भ हो गया था। इस पर काग्रेस की थोर से 'सविनय श्रवज्ञा कमेटी' नियुक्त की गई, जिसने दश भर में अमण करके वस समय की रिशंति में सविनय श्रवज्ञों को सर्वथा श्रसम्भव बतलावा थोर कांसिलों में जाने की सलाह दी। इसके कुछ दिना पहले से ही श्रसहयोग के कई एक नेताश्रों की यह राय हो रहीं थी कि कांसिलां में न जाकर मूल की गई। कहा जाता था कि व्वियरलों के मिल जाने से सरकार थीर भी दह हो गई यी थोर श्रवनी मनमानी कर रहीं थी। इस भूल को खुवारने के जिए में १६२२ की गया कांग्रेस में 'स्वराज्य इल' स्थापित किया गया, जिसने कींसिलों में जाकर सरकार के हर एक काम में याबा डालना निश्चित किया। श्री चित्रारंजन हास, जिन्होंने यसहयोग के समय पर विरस्त्री होड़ दी थी थीर जेल जा चुके थे, इस वल के नेता वनारे गये।

कांग्रेस से इस समय भी महारमाणी के नाम का बढ़ा प्रभाव था। उसने इस दल को भपनाना श्वीकार नहीं किया । इस दल की नीति श्रसहयोग के सिद्धान्तों के विरुद्ध थी। कैं।सिल-बहिष्कार ही चसहयोग का पुक चग वाकी रह गयाथा, वह भाइस नीति संबष्ट हो रहाथा। इस पर कार्यस में दे। बल है। गये, पुक तो कीसिलवादियां का छोर दसरा उन कहर धसहयोगियां का. जा श्रपनी नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन न चाहते थे। इसी खिए यह दल 'श्रपरियतेनयादियां' के नाम 🕾 प्रसिद्ध हुत्या । इन देखो दलो मे यहुत दिनो तक मगदा चलता रहा । स्वराज्य दलवाले कम यस्त्रा में हाते हुए भी कांग्रेस को प्रयम मत में लाने के लिए बरायर प्रयम करते रहे । वीमार पढने के कारण पुरवरी सन् १६२७ में सरकार ने गान्धीओं की छे।द दिया। सन १६२६ के निर्वाचन में सफलता द्वान से खराज्य दल का प्रभाव बहत थंद्र गया । गान्धीजी ने भी देख लिया कि कैसिला का विहम्कार श्रव सम्भव नहीं है। इस पर उन्हाने राजनाति से अपना हाथ ही खींच लिया थीर हिन्दे-मुसलमानों की एकता, बहुतों के उदार तथा सर से व्यधिक सहर के प्रचार पर प्यान देना प्रारम्भ किया। सहर पहनना धीर सूत कातना काग्रेस है सेम्बरा के बिष्टु धनिवार्थ्य कर दिया गया । सफलता न हाने पर सून कातने

का नियम बडा दिया गया, खद्दर पहुनना इस समय भी भावस्य ह है। कहाई का प्रचार करने के लिए गान्योजी ने एक 'श्रस्तिल भारतीय चर्सा संव' स्थापित किया। इसका ज्यापारिक दग पर बढ़ा श्रन्द्वा काम चल, रहा है श्रीर यह कांग्रेस का एक श्रम भी है। सन् १६२४ में कांग्रेस न म्बराज्य दल की नीति के ग्राम निया।

मन् १६२३ के निर्वाचन से स्वराज्य दल को भव्छी सफलता हुई। यदि इस भवसर पर कामेस ने इसका साथ दिया होता तो बहुत सम्भव था कि इस दल की पूरी विजय हुई हे।ती, पर तब भी असेम्प्रली में इसकी प्रधा-नता रही थै।र प्रान्तीय कॉसिलो में बगाल तथा मध्यप्रान्त में स्यराज्य दल के लेग सबसे श्रधिक संख्या में चुने गये । इन दोनो कोंसिलों में मंत्रियों का नियुक्त होना ग्रसम्भव कर दिया गया । यगाल में दास की नीति-नियुणता के कारण सरकार की कई बार हार खानी पढ़ी। सध्यप्रान्त से संत्रियों के विभाग प्रन्ततः एक्जीक्युटिन कैस्सिल के मेरवरों की ही सीप दिये गये। **प्रसे**स्वती में भी खराज्य दल ने व्यपनी धाक जमा दी। व्यसहयेगा के दमन में सरकार का साथ देने के कारण इस निर्वाचन से खिवरला की पूरी हार हुई थी। यम्य दल भी सरकार की भीति से सन्तुष्ट न थे। देशी नरेशों की समाचार-पत्रों के प्राक्रमण से रचा करने के लिए एक कानून गवर्नर-जनरल के विशेषा-धिकार से पास कर दिवा गया था। इसी तरह पूरा विरोध करते रहने पर भी नमक कर बढ़ा दिया गया था। इस असन्तोष से स्वराज्य दल ने खुड लाभ बढाया। उसन श्रन्य दलों से मिलकर सरकारी बबट नामंत्रुर कर दिया, जे। गवर्नर-जनरत्न के विशेषाधिकार से पास किया गया ।

परन्तु अस्य दक्षे के साथ यह मेख स्थायी व हुआ, जिसकी बजह से स्वराज्य दक्त के फिर खिक सफकता न हुई। वसकी नीति से बहुत कुछ परि-बतेन हो गया, हर एक काम से बाधा दालना छेख़ दिया गया चोर प्रजाहित के कार्यों में सरकार का साथ भी दिया जाने लगा। सन् १६२२ में यूप्त की प्रश्यु हैं। जाने से चोर सी धक्क जाग कीर हिन्दू-सुखनानों के सन्यु का भी प्रभाव पद्दा। नीति में परिवर्तन होने के कारण बीकप्रियता घट गई, थापस में ही मतभेद हा गया, इन्नु महाराष्ट्र नेता सरकारी पदों के स्वीकार करने के पद में भी हा गये। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि सन् १६२६ के निर्वाचन में कांग्रेस के प्रयक्ष करने पर भी इस दल को श्रिष्ठिक सफलता नहीं हुई। असेम्बली में इस दल के मेम्बरों की संख्या लगभग उतनी ही रही और बगाल तथा मदराल में कुछ अधिकता रही। इस बार मंत्रियों के। नियुक्त न करने देने का प्रयत्न कहीं भी सफल नहीं हुआ।

ित्वाफ़्त का प्रमन्त—सन् १६२४ में, तुर्की में प्रवातित्र राज्य स्थापित हो गया। सुस्ततान गदी से उतार दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा राष्ट्रपति बनाया गया। इसके पहले ही लेगसान की सिन्ध हो गई थी, जिसमें यूरोपीय राष्ट्रों ने तुर्की की स्याधीनता स्वीकार कर ली भी। तुर्की का यह काव्य भारतीय मुसलमानों की पसन्द न साया। ख़िलाफ़्त की प्राचीन संस्था के वनाये राजने के लिए प्रयत्न भी किया गया, पर केहिं सफलता न हुई। इस तरह ख़िलाफ़्त का समझा घाप ही धाप यानव हो गया, पर तब भी मुसलमानों की कई एक शिकायतें बनी रहीं। बन्ध हो गया, पर तब भी मुसलमानों की कई एक शिकायतें बनी रहीं। बन्ध हो गया। यरण में बहाबी सुलतान इन्तसक्द की विजय के कारण यह समस्या श्रीर भी जटिल हो गई।

हिन्दू-मुसल्मानों का भरगड़ा— िएलाएत के बन्त के साथ साथ ध्रसहयोग के दिनों से हिन्दू-मुसलमानों से जो एकता स्थापित हुई थी, वह भी नष्ट हो गई। सन् १६२६ में दीनों का भेदनाव यहत वड़ गया धार सन् १६२४ में सहारनपुर के ज़िले में मुहर्ग के समय पर बदा भारी होगा हो गया। उत्तरी भारत के धन्य कई स्थानों में भी बहुत से देंगे हुए। इसके पहले भी नहीं पूक घाच देंगे हो जाते थे, पर इपर इनके वड़ जाने के कर पहले भी सहीं पूक घाच देंगे हो जाते थे, पर हपर इनके वड़ जाने के साथ एक शरदा थे। ध्रसहयोग एक राजनीतिक धान्योक्त था, इसके माथ दिलाएत का सम्बन्ध जोड़ देंने से धार्मिक भाव पैदा हो गया। नये मुधारों में परस्पर के भेदभाव की स्थाने की कोई चेष्टा नहीं की गई।

कोंसिलों में दोना के प्रतिनिधि प्रकार प्रकार जुने ही जाते थे, यब म्युनिसियल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में भी इसी नियम से काम लिया जाने लगा थीर सरकारी नौकरिय दिने में भी हिन्दू-मुसलमाना का ख़याल होने लगा। जो हिन्दू-पुसले मुसलमान हो गये थे उन्हें शुद्ध करने के लिए थान्दोलन चल पढ़ा यार हिन्दू-समाज को सुसंगठित उनाने के लिए 'हिन्दू-महासभा' स्थापित हो गई। मुसलमानों में भी 'तंजीम स्थार तज्वीय' के लिए थान्दोलन होने लगा। धार्मिकमचार तथा सामाजिक संगठन का दोनों को समान प्रधिकार है, पर इनमें राजनैतिक रंग ला दिया गया। इसी तरह केवल राजनैतिक प्रभों में भी धर्म श्रीर जाति के भावों का समावश कर दिया गया। गोष्य का मगदा पहले ही से था, हिन्दू अदा से इसका विरोध करते रहे, धर्म प्रमानमानों ने मसिविदों के सामने बाजा बजान पर स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। इन भेद-भावों के उन्होजत करने में कुछ लोगों के प्रायन्त्र धाने सगा; जिसका परिणाम यह हुखा कि देशभर में दोनों वातियों में परस्पर का श्राविवास उपग्र हो गया और लडाई-कार तथा दंगा फ़्साद होने लगे।

सितम्बर सन् १६२६ में सीमा प्रान्त के कोहाट नगर में वहा उपद्रव हो गया। एक साधारण काहे पर सरहही मुसलमानों ने नगर के दिन्दू मुहल्लों में भाग लगा दी, नृकानें लूट लों थीर कुल लेगों को मार डाखा। महुत से दिन्दू कोहाट वोवकर रायलिंगी भाग थाये। गुलयाों थीर लप्तन में भी उपद्रव हुए। केहाट के पूरे समाचार सिलने पर गान्योजी ने दिहली में 'गृकता सम्मेलन' हुमा, जिसमें दिन्दू, मुसलमान, हुमाई, वामां थीर मिलों के मिलिय शामिल हुप। हुमा सम्मेलन न थामिक सहिष्णुता पर जोर देते हुए यह निश्चित किया कि जहां जैमी दीनि है उसी के खनुमार, बिना कियी का दिल दुपाये दुप, काम करना थाहिए। परन्त इसके निजीयों पर काम नहीं किया गया। वामेल न मो हुन महाने किया कहा बहु हिला गया। वामेल न मो हुन महाने किया कहा कहा है। स्वार प्राव्य वामर बहुता हो गया भग हुप न दूपा। मानुस न मानुस की निवरने का कह बार प्रवस किया, पर तब भी हुप न दूपा। मानुस वामर बहुता हो गया थार न हमानुस के किया होती

की रचा करने का पूरा प्रयक्ष भी नहीं किया । सन् १९२६ में गुरुकुल कांगड़ी के स्थापक स्वामी श्रद्धानन्दत्री का वध कर डाला गया । इलाहाबाद श्रीर कलकत्ता में भी बड़े उपद्रव हुए । सन् १६२८ के श्रन्त से ये कगड़े धीरे धीरे शान्त होने लगे । इस सम्बन्ध में एक वात ध्यान में रखना श्रावस्यक है । ये मगड़े प्राय: व्रिटिश भारत में ही होते हैं, देशी राज्यों में ऐसे कगड़े बहुत कम होते हैं ।

सुधारों की उपयोगिता-चसहयोग के दिनों में नई कैंसिकी मे प्रजा के प्रतिनिधियों का कुछ प्यान रखा गया। उनके कहने पर न्याय तथा राखों के सम्यन्ध में गोरे-काले का भेद उठाने, कुछ दमनकारी कानूनो का रह करने श्रीर समाचारपत्रों की श्रधिक स्वतंत्रता देने का प्रयत किया गया। मद-रास थीर संयुक्त प्रान्त में मंत्रियों के साथ मिलकर चलने की भी चेष्टा की गई। परन्तु श्रसहयाग का ज़ोर टंढा हा जाने तथा मांटेग्यू के हटने पर सरकार की नीति फिर बदल गई । असेम्बली में 'देशी नरेश-रचक कानून' प्रतिनिधियों के विरोध करते रहने पर भी गवर्नर-जनरख के विशेपाधिकार से पास कर दिया गया ग्रीर नमक-कर बढ़ा दिया गया । प्रान्तीय सरकारों में लियरल दल के मंत्रियों की काम करना चसरभव कर दिया गया चीर उनकी मजबूर होकर इस्तीफ़ा देना पद्मा। हँग्लेंड की मज़दूर सरकार के शासनकाल में भी, जिससे भारतवर्ष के। यहुत कुछ बाशा थी, बंगाल में क्रान्तिकारी घान्द्रोत्तन के। दवाने के लिए एक कठोर कानून ( बंगाल भार्डिनेंस ) पास कर दिया गया । इसके यनुसार किसी पर ऐसे पड़यंत्रों में भाग जेने का सन्देह होने ही से पिना चिन-याग बताये हुए, उसकी जैल में रखने या निर्वासित करने का प्रथिकार बंगाल-सरकार की मिल गया। सभी जगह विशेषाधिकारी से काम लिया जाने लगा। सरकार की इन कार्रवाइयों से, जो उसका माथ देना चाहते थे, उन्हें भी यह भासित हो गया कि मुधारों से भरकार के स्वेच्याचारी शासन का अन्त नहीं हुचा, जैसा कि उ्यूक श्रोफ़ कनाट के सायवा में कहा गया था। पहली मसेम्बली के कहने पर सरकार ने भारतसचिव की यह जिलना

पहली प्रसेम्बली के कहने पर सरकार ने भारतसचिव की यह जिएता स्त्रीकार कर जिया था कि धसेम्बली की राय में सन् १६३० के पहले ही मुचारों की फिर से बीच करना भावस्यक है। परन्तु दूसरी धरोग्यली नं, जिसमें स्वराज्य द्वावाधी की श्वचिकता थी, यह प्रसाव पास किया कि
भारत की शामन-व्यवस्था पर विचार करने के लिए सरकार चीर प्रजा के प्रतिनिपियों का एक मिश्रित सम्मोलन ( रावेड देवल का-क्रेंग ) होना चाहिए।
इसका स्वीकार करना तो दूर रहा, सन् १६१० की विद्यास की दिस चवसर
पर मनमाना चर्च जाताया गया। सरकार का कहना था कि विद्यास में
'उत्तरहायी शासन' का चचन दिया गया है, जिसका चर्च 'सीपनिवेशिक स्वराज्य' नहीं है। व्यन्ततः सुधार-कृतन् के चन्नगैत चीर स्या परिवर्तन हो सकते हैं, केवल हस पर विचार करने के लिए सन् १६२४ में सुशीमन की अप्यवसा में एक कमेरी नियुक्त की नहीं।

इस कमेटी के सामने जो गवाहियाँ हुई, उनसे यह स्पष्ट हो गया कि दे।हरी शासन-ध्यवस्था केउल बसकल ही नहीं हुई, वरिक भविष्य में भी उससे देश के दित की कोई श्राशा नहीं दें। गवर्नर श्रीर उसकी एक्ज़ीब्युदिव केंसिल मंत्रियों के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। यहुत से प्रान्तों में मंत्रियों की मिश्रित ज़िम्मेदारी नहीं है, हर एक मंत्री चलग चलग ज़िम्मेदार माना जाता है। जिस ढंग से विषये। का विभाग किया गया है, यैसा होना ग्रस-म्भव है। शासन के सभी विभागों का एक दूसरे से सम्बन्ध है, इसलिए कुल गासन की एक ही ज़िम्मेदारी हा सकती है। अर्थ-विभाग एक्ज़ीक्युटिय कींशित के मेम्यर के हाथ में रहने से मंत्रियों के काम में बड़ी याचा पढ़ती है भीर भारतसचिव तथा गवर्नर का मंत्रियों पर, जेर जनता के प्रति ज़िम्मेदार समने जाते हैं, पूरा श्रथिकार रहता है। इस कमेटी की जा रिपार्ट प्रकाशित हुई, उसमें श्रधिकांश मेम्बरों ने यह शय दी कि राजनैतिक श्रशान्ति के कारण नई शासन-व्यवस्था से पूरा लाभ नहीं उठाया गया । सुधार-कानून के श्रन्तर्गत रहकर ही, कुछ फेर-फार करने से लाभ हो सकता है। इसके विरुद्ध कमेटी के तीन हिन्तुस्तानी मेम्बरों की राथ थी कि दोहरी शासन-व्यवस्था से हित की सम्भावना नहीं है, इसलिए 'रायल कमीशन' द्वारा फिर से जाँच कराना चाहिए थीर इस ध्यवस्था का श्रन्त ही कर देना चाहिए।

## परिच्छेद १७

### ग्रीपनिवेशिक स्वराज्य

लाई श्राविन-सन् १६२६ म पार्लामट ने यह नियम बना दिया कि गवर्नर-जनरल, प्रधान सेनापति, गवर्नर तथा एक्जीक्युटिव कासिल के मेम्बर

भी खुडी जे सकते है। इस पर लार्ड रीडिंग तीन महीने की छुड़ी लेकर भारतसचिव से परामर्श करने के लिए इँग्लेंड गया। उसके स्थान पर बगाल का गवनेर जार्ड लिटन काम करता रहा। वहाँ से उसके जोटने पर सालुम हुआ कि क्रपि की उग्रति के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक रायल कमीशन नियुक्त होनेवाला है। लाउँ रीडिंग की घवधि समाप्त होने पर लार्ड घरविन वाइसराय बनाया गया। यह सर चार्स बाड का पोता है. जो पहले भारतसचिव या थोर जिसने देशी राज्यों के प्रति लाउँ उलहोजी की नीति की यदलाया। इसी के समय मे



लाई धरविन

प्रारम्भिक शिक्षा की श्रोर भी श्रधिक प्यान दिया गया था। लाई श्ररविन

को खेती में बड़ी दिज्ञचरुपी है बीर बाप वपनी शिष्टता तथा सादगी के जिए बहुत प्रसिद्ध हैं।

भारत श्रीर साम्राज्य-नत यूरोपीय महायुद्ध के समय से साम्राज्य-सम्मेलनों में प्रतिनिधि बनकर कई एक भारतीय नेताओं के जाने का फल यह हम्रा कि उन्हें उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की ध्यपनी वात सममाने का श्रवसर मिल गया, जिसके कारण बहुत से अम दूर हो गये। कनाडा श्रीर ग्रास्टेलिया में हिन्दुस्तानियों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार होने सता, परन्त द्विया श्रक्तिका पर इसका कोई प्रभाव न पढ़ा। गान्धीजी के माथ जो सम-भीता हुआ था, सन् १६१६ से उसके विरुद्ध फिर काम होने लगा। कई बार कुत्तियों की निकालने तथा प्रवासी हिन्दुस्तानियों के श्रधिकारों की छीनने का प्रयान किया गया। इस पर भारत में फिर श्रसम्तोप बढने छगा। प्रस्पर का अस दूर करने के लिए सन् १६२६ में भारत-सरकार ने एक डेप्यू-देशन ( प्रतिनिधि मंडल ) दिचया श्राक्तिका भेजा, वहां से भी एक डेप्यूदेशन भारत ग्राया । इस तरह भारत में किर समसीता हो गया । दक्षिण ग्रिका में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों की, जिनकी संख्या डेड लाख से भी श्रधिक है। देख-भात करने के लिए वहाँ भारत का एक 'एजेंट' (प्रतिनिधि ) रखना निश्चित हुन्ना और इस पद पर श्लीनिवास शास्त्री नियुक्त किये गये। इस समय भी वहाँ के हिन्दुस्तानियों के साथ अच्छा न्यवहार नहीं हो रहा है। पूर्व अफ्रिका में भी, विशेष कर कीनिया में, हिन्दुस्तानियों के साथ यहा धान्याय है। रहा है। साम्राज्य के सभी भागों में अपनी श्रधीनता के कारण भारत की श्रवमान सहना पढता है।

राष्ट्रसंघ — जय साम्राज्य के भीतर ही उसकी यह दशा है, तथ फिर संसार के स्वतंत्र राष्ट्रों में उसका मान ही स्वय हो सकता है ? याज कल सब से भारी धन्तर्गाष्ट्रीय संस्था 'गष्ट्रसंघ' ( लीग थॉफ़ नेशंस ) है, जो महायुद्ध के पश्चात, संसार में शान्ति स्थापित रखने के लिए स्थापित किया गया था। भारत भी इस संघ का सदस्य है श्रीर उसका शृचे चलाने के लिए हर साल एक बड़ी रक्म देता है। परन्तु उसमे जाने के लिए प्रतिनिधि सरकार द्वारा चुने जाते हें। सन् १६२८ सक इन प्रतिनिधियो का नेता केाई खँगरेज ही होता था, परन्तु सन् १६२६ में बाइसराव की कोसिल का एक हिन्दुस्तानी मेन्यर पहली बार नेता बनाया गया।

सीमात्रों का प्रदन्-सन् १६१६ में अफ़्ग़ान-तुद्ध की वर्षा सुन-कर सीमा पर के वज़ीरी और महस्विवों ने फिर उपद्रव करना प्रारम्भ कर दिया। इस पर सेना भेनकर कर्ड दवाने का प्रवक्ष किया गया और यह निश्चित्र किया गया कि रूपया सपा हियपार ऐकर रचा का भार उन्हों लोगों के हाथ में सीयने की नीति से काम न चलेगा, वजीरिस्तान में सेना रखनी पड़ेसी और रेल तथा सड़की को जमक्द के आगे भी बढ़ाना पड़ेसा। दे। वर्ष तक यह उपद्रव जारी रहा, जिसकी शान्त करने में बढ़ा घन फूँका गया और बहुत सी किताइयाँ उठामी पड़ीं। सन् १६२३ के अन्त में सेना इटा ली गई और रचा का भार फिर 'खास्सादारों' के। सीप दिया गया। इस सीमा-प्रदेश के सन्धन्य में इस समय भी दे। मत चल रहे है, एक दल 'खागे बढ़ने की नीति' का पचपाती है। दूसरे दल का कहना है कि हसमें बड़ा खुर्च पडता है, इसलिए यहां सड़कें बनाकर सेना की चीकियाँ स्थापित कर देनी चाहिए" और जहां तक सम्भव हो यहां पर असनेवाली जातियों को अपने एव में मिलाये रखना खाहिए। भारत सरकार आवश्यकतानुवार देगेना नीतियों से काम से रही है, तिसमें खुर धन वड रहा है।

इस सीमा पर के निवासी परिचमोत्तर सीमा प्रान्त के ज़िलो में बड़ा क्रथम मचाया करते हैं। सन् १६१६-२० में इनके ६११ धावे हुए, जिन में ३०० आदिमियों के प्राण्य गये कार ३० लाख की सम्पत्ति लुट गई। इन्हों की वजह से इस प्रान्त की राजनैतिक उन्नति में बड़ी वाघा पद रही है। लाई कर्जन के समय से यह प्रान्त भारत-सरकार के क्रयोन है। एक दल का कहना है कि इस प्रान्त में भी सुधार-वीजना के क्रयुक्तार शासन होना चाहिए, पर दूसरे दल की राय है कि सीमा प्रदेश भारत सरकार की नियरानी में रखना ही शिक है, इस प्रान्त के क्रयु ज़िलो को प्राय में मिला देना चाहिए, जिसमे

सुधारे। से यहाँ के निवासी भी लाभ वटा सकें। इस सम्बन्ध में भी हिन्दू-सुसलमाना का प्रश्न वा गया। सीमा प्रान्त में सुसलमानों की संख्या व्यधिक है, इसी जिए उसकी स्वतंत्रता से कुळू हिन्हुओं को भय हो रहा है, परन्तु व्यधिकाश हिन्दू नेताओं के। इसमें विशेष वापत्ति नहीं है। इस पर श्रमी विचार हो रक्षा है।

उत्तर की सीमा पर कोई ऐसा भव नहीं है। उस ग्रेस हिमालय की दीवाल खड़ी है। उसके बाद तिक्वत है, जिसके साथ मिन्नता का सम्बन्ध है। इसके खितिरक्त उसकी ऐसी द्वा भो नहीं है कि वह भारत की ग्रेस विगाइ उठा सके। नेपाल के साथ एक नई सिन्ध है। गई है, जिसमे उसने सीमा पर निगानी रखने का वचन दिया है। इसके बदले में भारत-सरकार की ग्रेस से वसे कहूं एक व्यापारिक सुविवाई मी गई है। पूर्व की ग्रेस पीन की प्रतिक्रित सरवित के कारचा नमी की सीमा पर सेना वहाई जा रही है। इक पर्पी से वमो में उसे भारत से खला करने के प्रत्न पर आन्दोलन है। इस पर्पी से वमो में उसे भारत से खला करने के प्रत्न पर आन्दोलन है। इस वमो में उसे भारत से खला करने के प्रत्न पर आन्दोलन है। इस हम जाता है कि अभिये का धर्म, उनकी जाति, भाषा तथा संस्कृति हिन्दुस्तानियों से भिन्न है, इसलिए भारत के साथ रहने में उनका हित नहीं है। इसके प्रतिरक्त कमों में हिन्दुस्तानी उन्हें बहुत द्वाये हुए है। इस प्रान्दोलन में सरकार की श्रोर से विभेषों को उत्सादित किया जा रहा है।

देश्वरृङ्गा-—ात मेलापाटामिया थीर खड़गान-युद्ध में भारतीय लेना का क्रमण्य देखकर सन् १६१६ में, लार्ड एखर की खप्यचता में, लेना का संगठन ठीम करने के जिय एक कमेटी नियुक्त की गई अक्तूबर सन् १६९० में इसकी रिपेट प्रकाशित हुई। कई एक सुधारों की सतलाते हुए इसने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि भारतीय लेना साम्राज्य की सेना का एक था है, इसजिए इसकी नीति का सचालन हैं एजेंड के युद्ध नियाग के हाथ में होना चाहिए। लेकिस्लेटिव अफेडबर्जी ने इस सिद्धान्त की मानत से इनका कर माहिए। लेकिस्लेटिव अफेडबर्जी ने इस सिद्धान्त की मानत से इनका कर हिया। वसका कहना था कि भारतीय सेना का मुख्य करेन्य भारत की रण है, उसका एरा प्रकार भारत स्वरूप करेन्य भारत की स्थार के साम के स्वरूप में रहना चाहिए और यथासम्बय स्वरूप-पा के अतिरिक्त क्षन्य किसी काम के विषय भारतवर्ष से बाहर उस सेना

से काम न लेना चाहिए। साथ ही साथ उसने यह प्रस्ताव भी पास किया कि जल, रथल, थोर वाथु तीना प्रकार की सेनाओं में बिना किसी जातिभेद के हिन्दुस्तानियों को सरती करना चाहिए, हर साल यहे यहे श्रीहदों पर १४ फी सदी हिन्दुस्तानियों को सरती करना चाहिए, हार साल यहे यहे श्रीहदों पर १४ फी सदी हिन्दुस्तानियों को सैनिक शिखा देने के लिए स्थानीय सेना (टेरिटोरियल फ़ोर्स) का सगठन ऐसा होना चाहिए, जिसमें हिन्दुस्तानी स्वदेश-रचा में भाग के सके थीर कंगरेजों सेना की भी खिठक आवश्यकता न रहे, जिसमें यहा पल खुंचे होता है।

धसेम्बली के बहुत जोर देवे पर 'सहायक सेना' ( धाविजलियरी कोसें ), जे क्रिक्त क्रेस यूरोपियन होते हैं ओर 'स्थानीय सेना' (टेरिटोरियल फोसें ) के क्रुड भेदों की सिटाने का प्रवक्त किया गया। विश्वविद्यालयों में सेविक क्रुड भेदों को सिटाने का प्रवक्त किया गया। विश्वविद्यालयों में सेविक कालेज रोत्ता गया। वहाँ की पढ़ाई समास करने पर हॅंग्लेंड के 'सेंव्हर कालेज' में भरती होने का प्रवक्त किया जाता है । इससे हिन्दुस्तानियों के लिए इस जगाहे रखी जाती हैं। 'खाही कमीवनों' के सम्बन्ध में यह विश्वित किया गया कि हिन्दुस्तानी लिपाहियों के आठ दलों में धीरे धीरे सर अफसर हिन्दुस्तानी लिपाहियों के आठ दलों में धीरे धीरे सर अफसर हिन्दुस्तानी लिपाहियों के आठ दलों में धीरे धीरे सर अफसर हिन्दुस्तानी लिपाहियों के आठ दलों में धीरे धीरे सर अफसर हिन्दुस्तानी लिपाहियों के आठ दलों में धीरे धीरे सर अफसर हिन्दुस्तानी लिपाहियों के आठ दलों में घीरे धीरे सर अफसर हिन्दुस्तानी कर दिये जायाँ। इसी में संगमा २२ वर्ष लगा जायेंगे। यदि इसी तरह सेना की राष्ट्रीय नाने का प्रयत्न किया गया, तो इसमें सकड़ी वर्ष लगेंगे। 'सेंडहस्ट कालेज' में शिका पाने पर प्रायः 'शाही कसीयां' मिलता है। असम्बली के बहुत कहने पर भारत में पक गैरे कालेज के स्थापित करन के प्रश्न पर विचार करन के लिए जनरता रूमीन की प्रथाता में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसने सन् ३ १ १ १ में कालेज खे।लोन

१ भारतीय सेना य टी प्रकार के अकसर होते हैं, एक वो 'बाइसराय के कमायन' हारा नियुक्त किये जाते हैं और दूसरे वो 'किन्छ या शाहा कमीशन' हारा नियुक्त किये जाते हैं। 'शाही कमीशन' के अहसरों का पर कैंचा होता है और उनके अधिकार भी बहुत होते हैं। यूरोपाय महानुक के पहले किसा हिन्दुस्ताना को 'शाहा कमाशन' न मिलता था।

ग्रोर तब तक सेंडहर्स्ट में हिन्दुस्तानियों के लिए जगह बढ़ाने की सबाह दी, परन्तु इस श्रोर विशेष प्यान न देकर भारत-सरकार 'ग्राठ दखवाखी योजना' ही पर लटी है।

भारत के पास कोई जहाजो सेना नहीं है। सन् १८२६ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एक ऐसी सेना बनाई थी, परन्त सिपाड़ी विद्रोह के याद वह ती है। तय से भारत के सामार-तट की रचा इँग्लैंड की जहाजी सेना द्वारा होती है। इसके लिए हर साल ईँग्लैंड की एक वड़ी रक्षम वी लाती है। सन् १८२२ से भारत के पास कुछ जहाजों का एक छोटा वेड़ा है, तो 'रायल इंडियन मेरीन' कहलाता है। सन् १२२२-२० में इसी से भारत की जहाजी सेना ( इंडियन नेची ) बनाने का प्रवक्ष किया गया। इसमें छुछ हिन्दुस्तानियों के भरती करने का बचन दिया नया, परन्तु साथ ही साथ यह ग्रते लगाई गई कि झावस्यकता पटने पर इससे साम्राज्य की रचा का काम लिया जायगा। असेन्यली न इसके स्वीकार न किया, इस पर यह विचार छोड़ दिया गया। इंडियन मेरीन के सीन जहाज बनी बना दिये गये और छुछ हिन्दुस्तानियों के जहाजो शिका देने का शबक्य किया गया। सरकार के पास 'रायल एक्स फोर्स' के छुछ हवाई जहाज भी है।

स्वदेशरचा का आर अपने हाथ में न होने से हिन्दुस्तानी पूर्य रूप से अंगोजों के अपीन हैं। एक ओर ती उनकी सेविक शिखा का कोई यथेड प्रकल्प नहीं किया जा रहा है और तूसरी और यह कहा जाता है कि स्वदेश-रंग के लिए प्रयोग्य होने के कारवा, ने स्वराज्य के येख्य नहीं हैं। भारत में सेना का नजा सर्च है। सन् १९१२ २२ में यह ६५ करोड़ रुपया तम पहुँच गया या। इनकेंप कमेटी के कहन पर हस्से कुछ कमी की सई, परन्तु तम भी यह ५५ करोड़ रुपया है। इस तरह भारत का सैनिक एम्बे आमत्त्री का भर सेमझ है, जितना किसी देश में नहीं है।

ट्यापार—स्रोतीय सहायुद्ध के समय से ज्यापार की वदी श्रनिश्चित यवस्या रही। इन दिने। नायान न सूत्र कास उठाया। वाहर से धाने-वालो चीजा का भाव बहुत वद्ग गया, वह दशा युद्ध के बाद भी कई सार्व सक वर्ना रही। : आरत को बहुत सा वना हुआ माल बाहर से मँगाना पढ़ता है। ६६ करोड रुपये साल का तो केवल कपटा ही आवा है। पिछले दस पर्यों में खतभग ७ धरव रुपये का माल वाहर से आपा। महामुद्ध के वाद विवायती कपडें पर पुणी वडा दी गई। भारत के सम्मध्य में सतंत्र म्यापार के प्रश्न की आंच करने के लिए सन् १६२२ में एक कमीशन नियुक्त हुखा, जिसकी सिफारियों के खुसार सन् १६२२ में 'टॅरिक वोर्ड' खापित किया गया। देश की किस आयोगिक कला को सरकारी रचा बीर सहायता की खायरयकता है, यह निश्चित करना इस योर्ड का मुख्य काम है। सन् १६२५ में मूंस थोर्ड के कहने पर बाहर से खानेवाली वोहें की कुछ चीजों पर खुती बड़ा दी गई थोर रेला का सामान बनाने के लिए समयेदपुर में टाटा के के कारलाने को आर्थिक सहायता ही गई। सन् १६२६ से भारतवर्ष में में हर के कारलाने को आर्थिक सहायता ही गई। सन् १६२६ से भारतवर्ष में में हम के कारलाने को आर्थिक सहायता ही गई। सन् १६२६ से भारतवर्ष में में हम के कारलाने को आर्थिक सहायता ही गई। सन् १६२६ से भारतवर्ष में में हम के कारलाने को खार्थिक सहायता ही गई। सन् १६२६ से भारतवर्ष में में हम के कारलाने को खारी की सार्वी थी, वह सन् १६२६ में उठा दी गई।

देश की श्रीधोगिक क्लाओं को उसति की थोर भी इन्ह प्यान दिया गया। सन् १६२१ में इसके लिए भारत-सरकार का एक खलग विभाग सीला गया। प्रान्तों में यह विभाग मिनियों के हाथ महि। लीकमत के जोर से सरकार थी ग्रांच यहुत प्रयस इस धीर श्रवश्य कर रही है, पर उसके जोर से सरकार थी ग्रांच यहुत प्रयस इस धीर श्रवश्य कर रही है, पर उसके सब से श्रविक प्यान हैं गुलैंड के लाम का ही रहता है। साझाम्य में मनी वृद्धे चीनों का ही साझाम्य के सर देशों में व्यवहार किया जाय इस में मनी द्विश्य जा रहा है। इस तरह हैं जोड का माल भारत के सप्ये मद्रा जो दिया जा रहा है। इस तरह हैं जोड का माल भारत के स्वयं मद्रा जा रहा है, जिसका फल यह होता है कि भारतपर्य के। कभी कभी महिगों चीने गरीदिनी पद्रती है, पर हैं जैंड का व्यापार बढ़ता है थीर यहां की येकारी पूर होती है। महायुद के वाद से हम मम्य तक भारत की प्यापारिक दशा सुपर नहीं पाई है। प्रधान नेताथ का मत है कि इसका सुप्य कारण सरकार का आर्थ की सिन है, पर सरकार का कहना है कि इसका सम्बन्ध प्रधा और धीनी से है।

खेती—लार्ड भरविन के धान पर 'हृषि कमीरान' नियुक्त हुया। सन् १६२६ म इयही रिपोर्ट प्रकाशित हुईं, जिसम इयन पूपा के रुपि- कावेज को विस्तृत बनाकर कृषि-सम्बन्धी क्षोज के लिए अधिक सुविधाएँ देने की सलाह दी। इसने यह भी बतलाया कि कृषि-विभाग में केवल भारत-धारियों को रखने से काम न चलेगा, विशेषज्ञा की बाहर से लागा चाहिए और किसानों की खेता की वचित किया देने का प्रक्रम करना चाहिए। लगान की अधिकता के कारण बेचार किसान पिसे जाते हैं, इसकी थेरा कुछ भी भाग न दिया गया और त मालगुज़ारी के प्रक्ष पर ही विचार किया गया। इस कमी-शन की सिक़ारियों से किसानों की दशा कुछ भी नहीं खुचरी। अब धाहर से अन्त भी शांता प्रास्त्रभ हो गया है, इसी से खेती की दशा का पता चता है।

श्रार्थिक पवन्य <del>- खर्च</del> बहुत वह जाने के कारण महायुद के बाद कई एक देश्स बढ़ा दिये गये। कई साल तक सरकार की बड़ा घाटा होता रहा श्रीर कर्ज बढता गया। सन् १६२४ में श्रामदनी श्रीर खर्च का हिसाब बराबर है। गया। सुघारें। के समय से प्रान्तों की हर साल एक रक्स भारत-सरकार की देनी पडती थी, जिससे उनके काम मे वडी बाधा पढती थी। भारत-सरकार के वजट में बचत होने पर सन् १६२=-२६ में यह प्रवन्ध तोड़ दिया गया। र्घादी की कमी होने के कारण युद्ध के समय में एक एक रुपये के नेहद चला दिये गये थे। इनसे जनता के। बढ़ी श्रमुविधा होती थी । बाद में इनका छापना बन्द कर दिया गया। जनता के विरोध करते रहने पर भी सन् १६२३ में नमक-कर फिर बढ़ा दिया गया । खर्षे में कमी करने के लिए सन् १६२२ में लार्ड इचकेप की प्रव्यवता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसकी सिकारिशों के अनुसार सेना तथा प्रस्य विभागों में खर्च कक घटाया गया। परना शास्तीय नौकरिया में अंगरेज युवको की श्रधिक रुचि पेदा करने की रुष्टि से सन् १६२४ में 'ली कमीशन' ने तनस्वाह तथा भत्ता बढ़ा देने की सलाह दी, जिसका फल यह हुआ कि मारत पर एक करोड रचवा साल का बोम धोर लंद गया।

ईस्ट इंडियन चीर ग्रेट इंडियन पेनिश्चला रेलवे कम्पनियो के देशों की प्रवर्धि समाप्त होने पर सरकार ने उनका प्रचन्ध चपने हाथ में ले लिया। सन् १२२४ में रेलों का यजट भी खलग कर दिया गया थीर ननका प्रथन्य एक 'रेलवे थोड़ को सीप दिया गया। तार श्रीर डाक के विभागों को भी व्यापारिक दंग पर चलाने का प्रवन्ध किया गया। भारतवर्ष को हर साल एक बढ़ी भारी रकम विलायत भेजनी पढ़ती है, इससे बहुत सा सरकारी सामान एररीदा जाता है श्रीर श्रफ़सरों की वनक्वाहें तथा पेंगों दी जाती है। इसके श्रति-रिक्त व्यापार का लेन-देन भी रहता है। इसी लिए वींड श्रीर रुपये की ठीक दर का बड़ा प्यान रसना पहता है। सद् १६२६-२० में सरकार ने १ श्रीक्षेत इ प्रस्त द्वये की दर निश्चित कर ही। इस निर्धंय के सरकार को श्रवरय कुछ बचत हुई, पर बाहर माल भेजने में देश का बड़ा उक्तान होने लगा। 'एक्सचेंत' (चित्रमय) श्रीर 'करेसी' (सिक्का) के सम्बन्ध में सरकार की मनमानी नीति के कारण भारत के करोईं रुपये का घाटा उठाना पढ़ता है।

इन दिनों भारत की व्याधिक दशा बड़ी शोचनीय हो रही है। सन् १६२६ तक उस पर विलायती कुई ४ जरब से भी अधिक हो गया, जो बादमी पीछे ४२ रुपया पदता है। इसके सूद तथा 'होम वार्जेंड़' के नाम से प्रन्य एचें के लिए उसे मित वर्ष ४० करोड़ रुपया हुँग्लेंड भेजना पदता है। विलायती पूँजी तो भारत में इतनी सभी हुई है कि उसका अञ्चनान करना कित है। इन स्व पक्मों के कारय देश हुँग्लेंड के पास वश्यक सा हो रहा है। जनता पर देशों का इतना बोम्क लद गया है कि उसको पेट भर खाने तक का कितान नहीं है। असता में बादमी पीछे प्रति दिन दो बाने से अधिक की प्रामदनी का धीसत नहीं है।

शिला — सन् १६१७ में 'कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीयान' नियुक्त हुया। दे पर्ण तक देश में अमण करने के बाद सन् १६१६ में इसकी रिपोर्ट प्रकारत हुँदी इसके आस्तीय शिषा के सभी प्रधा पर विचार किया। इसकी राप थी कि स्कूलों से निकलनेपाले हर एक विद्यार्थी के लिए विज्वविदालयों में पन्ना सम्भव नहीं है। ऐसी द्वा में कालेजों से 'ईटरमीटियेट' के दर्जे निकालकर रहलों में मिला देने थाहिए पीर उनमें शिषा का ऐसा प्रकार करना थाहिए, जिसमें उनसे निकलने पर विद्यार्थियों को जीवन-नियंह में सहायता मिल सके। इन 'ईटरमीटियेट कालेजों' का निरोपण एक शेर्ड के

हाथ में रखना चाहिए। विष्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कमीशन का कहना या कि उनका मुख्य कर्तेच्य "जीवन को हर तरह से उब बनाना" है। दूर दूर के कालेजों को एक विश्वविद्यालय में रखने का फल यह होता है कि उसका काम केवल परीचा लेना रह जाता है। इसलिए उसने सलाह दी कि ऐसे खेटे खेटे विश्वविद्यालय बनाने चाहिएँ, जिनमें विद्यार्थ निनास कर सकें और खार्यायकों के साथ रहका परा लाम उठा सकें।

इसी व ग पर सम् १६२०-२१ में वाका तथा सस्तमक में नये विध्व-विद्यालय स्थापित किये गये। 'असीगढ़ कालेज' भी 'मुसलिम विध्वविद्यालय' यन गया, इसमें मुसलमानों की धार्मिक शिचा का भी प्रयन्य किया गया। बारों चलकर इलाइग्वाद के विध्यविद्यालय का भी नये देंग पर सगड़न किया गया और विद्युत, पटना, नागपुर, रागून, बान्ध्रमान्त तथा खामरा में, इहीं नये और कहीं पुराने ढंग के, विध्वविद्यालय स्थापित किये गये। राजा खग्नामले चेहि ने १४ लाख रुपया खिचा के लिए दान किया, इसलिए उनके नाम से चिदम्बरम (महरास) में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

सुधारा के समय से प्रान्तां में शिषा-विभाग सिंघये के हाथ में था गया। तब से प्रारम्भिक शिषा की श्रोर कुछ विशेष ध्यान दिया गया। कई एक ग्रहरों की म्युनीसिविदिश्यों न इसके मुकृत तथा खनिवार्य बना दिया, परन्तु धनाभाव के कारण विशेष उद्यक्ति न हो सभी । खनुभन से यह भी पता लगा कि केवल साहित्य की शिषा से धांचिक लाभ नहीं है। इसलिए सभी अधियों में वैज्ञानिक, भौगाशीयक जो शिषा पर जोर दिया पत्रों में वैज्ञानिक, भौगाशीय के शिषा का माध्यम बनाने के लिए कुछ प्रयक्त किया गया। अभी भारत में शिषा का माध्यम बनाने के लिए कुछ प्रयक्त किया गया। अभी भारत में शिषा का चढ़ा खमाव है। सन् १९२१ की मनुष्यगयान से पता खगवा है कि विद्या भारत में हजार मई पीये केवल १२ और देवार केवल १२ और इजार और तो वोच स्वार के लिए हुए लोगों की संख्या वो नाममान के लिए हैं। देश की खशियता दूर करने के लिए सरकार से २० करोइ इश्या साल भी क्षें नहीं किया जाता, पर वेकार

समाज-सुधार-शिवा के साथ साथ जनता का ध्यान धीरे धीरे समाज-सुधार की योर याकर्षित होने लगा। ब्रह्मसमाज तथा श्रार्थसमाज पहले ही से इस त्रोर काम कर रहे थे। कुछ वर्षों से काग्रेस के साथ 'समाज-सुधार सम्मेलन' भी हाने लगे। असहबाग के समय से श्रष्ठतीदार श्रीर मादक वस्तुओं के वहिष्कार पर अधिक ज़ीर दिया जाने लगा। 'हिन्दू महा-सभा' ने भी समाज-सुवार की अपनाया। सती-प्रथा वन्द करने के बाद से धार्मिक उदासीनता की नीति का सहारा लेकर सरकार इन मामलों से चुप रही । परन्तु सुधारों के समय से जनता के प्रतिनिधियो ने उसकी इस मोनता को थोड़ा-बहुत भंग किया। सन् १६२४ में 'सहवासवय' १२ वर्ष से बढ़ा कर १३ वप कर दिया गया। इसे और बढ़ाने के लिए प्रयत हो रहा है। सन् १६२६ में 'बालविवाह-नियेध कानून' पास किया गया । इसके श्रनुसार धप्रैल सन् १६३० के बाद से १४ वर्ष से कम की लढ़की थार १ म वप से कम के लड़के का विवाह प्रपराध बना दिया गया। सभी धर्मी में माइक यस्त्र में का निपंध है, पर तब भी सरकार का ध्यान इस छोर नहीं जा रहा है। इनके व्यवसाय से सरकार की बढ़ी श्रामदनी होती है, जिसकी छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं है। पिउले ७० वपों में केवल शराब से सरकारी श्रामदनी १ करे।इ से २५ करेाड़ रुपये पहुँच गई। शराव पीने का व्यसन कितना यद गया, इसी से जान पढ़ रहा है।

साइमन कर्माशन — सुधार-कान्न में प्रति दसवें वर्ष शासन-ध्यवस्था की जान करने का नियम रक्षा गया था। सन् १६२१ ही में श्रासेम्यली ने श्रामित कमेटी के तीन मेम्बरों ने भी यही सलाह दी थी। 'जिवरल फुडरेशन' भी वधार वहीं कह रहा था। परन्तु दस बात की कुछु भी सुनवाई नहीं की गई। सन् १६२० में श्राम क्षीयन नियुक्त करन की घोषणा कर दी गई। सन् १६२० के पहले ही जान कराने का कारण यह यतलाया गया कि जिसमें सबके सरकार के भागों का पता लगा जाय भीर सन्देह दूर होकर शान्ति स्थापित हो जाय। इसमें पालांमर फे लिवरल ( उदार ) दल से एक, लेवर ( मज़दूर ) से दो श्रीर कंज़बेंटिय ( श्रजुदार ) दल से चार भेम्बर लिये गये। लिवरल दल के प्रसिद्ध वैरिस्टर सर जान साहमन इसके थप्यच बनाये गये।

इस कमीशन में एक भी भारतवासी न रखा गया। इसके कई एक कारया बतलाये गये। कहा गया कि भारतवार्ष के शासन का श्रीप्रकार पालांमेट के है, इसलिए पालांमेट के मेन्यर ही बसके शासनसम्बन्धी प्रभों का ठीक ठीक विवार कर सकते हैं और वन्हों को गांतियत कार चे को भी श्रीप्रकार मान्य होगी। इसके श्राविरक भारतवार्ष में जातियत कार दे वह दे है, किस किस जाति के नेता कमीशन के मेन्यर बनाये जातें, इसका नियंप करना पड़ा कठिन है। कमीशन के मेन्यरों की संख्या श्रीप्रक बड़ाना ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में निरंपर विवार की भी बड़ी श्रावश्यकता है, तिसकी भारतीय नेताओं से, जो राजनीविक बान्दोखन में भाग से रहे हैं, श्राशा करना व्यर्थ है। हिन्दुस्तानियों के सन्तेष के लिए यह निरिष्त किया गया कि भारतीय तथा प्रान्तीय कालिशे की कमेटियर्स नना दी जार्य, जो जांच करने में कमीशम की सहायता करें ।

सारे देश ने इसको अपना घोर अपमान समसा। काग्रेस तो पहले ही से पालांमिट के अधिकार को स्वीकार न करती थी। वसका मत है कि 'आरमनिर्माय' के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष के भाग्य का निर्माय भारतवासियों के
हाथ में ही होना चाहिए। जिन्दरज दलवाले भी कमीशन में एक मीहिन्दुस्तामी
न रखना सहन न कर सके चोर सनने मिलकर इस कमीशन का बहिस्कार
करना निरिच्त किया। ता॰ रै फूरवरी सन् ११२२ को, जिस दिन हर
कमीशन ने भारत-मूमि पर पैर रखा, देशभर में हड़वाल मनाई गई। खेनिस्तेदिव असेम्बली चोर मदरास, मजानत तथा युक्तवान्त की कीसिलों ने
कमीशन पर अपना व्यविन्यास प्रकट किया। उसकी सहायता करने के लिए
जो भारतीय तथा प्रान्तीय कमेटियाँ बनाई गईं, वनके चुनाव में जनता के
भवित्रा प्रतिनिधियों ने कोई भाग नहीं लिया। पहली चाँच के वाद नयस्य
में यह कमीशन फिर भारतवर्ष अथा। इस वार भी बहाँ जई यह गया हर-

ताल मनाई गई श्रीर इसका बहिष्कार किया गया। काले कडो के जलूस थ्रीर ''लीट जाश्री" की ध्वनि से सर्वत्र इसका स्वागत किया गया। कई जगह ऐसे जलुसों पर पुलिस के डंडे चले । लाहेरर में लाला लाजपतराय को चोट शाई । इसके एक ही महीने बाद, सम्भवतः इसी चाट के कारण, उनका देहान्त हो गया। उनका सारा जीवन देश की सेवा में व्यतीत हुआ था।

उनकी स्थापित की हुई 'सर्वेंट्स धाफ़ दि पीपुल से।सायटी (चेक-सेवक समिति) है. जो अछुतोद्धार के निए बड़ा कास कर रही है।

सर्वदत्त सम्मेलन-सन् १६२० से कांग्रेस का ध्येव 'स्वराज्य' था । इसमे ''यदि सम्भव हे। से। ब्रिटिश साम्राज्य के घन्तरात नहीं तेर दसके पाहर'' देश्नों भाव था जाते थे। परना चसहये।ग के समय से ही एक दल के। यह भासित है। रहा था कि साधाज्य में रहकर भारत का हित नहीं है इसी लिए वह पूर्ण स्वतंत्रता पर ज़ोर दे रहा था। साइमन



लाला लाजपतराय

कमीशन की नियुक्ति से रुष्ट होकर सन् 18२७ में कांग्रेस ने प्येथ में विना कुछ परिवर्तन किये हुए 'पूर्ण स्वतंत्रता' की धपना धन्तिम बहेरय मान लिया, पर साथ ही साथ स्वराज्य की परिभाषा पर विचार करने के लिए देश के प्रधान राजनैतिक दलों की एक कमेरी यनाना निश्चित किया। श्री पंडित मोतीबाब नेहरू की अध्ययता में इस

क्सेटी ने कई महीनों तक जटिल राजनैतिक विषयों पर विचार किया। सन् १६२६ से इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जो 'नहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

इसने स्वराज्य का वर्ष 'थौपनिवेशिक स्वराज्य' मान विया थीर निश्चित किया कि भारतसचिव का पद श्रीर इंडिया कोंसिल तोड़ दी जाय। भारत का ग्रासन सम्राट् तथा एक भारतीय पालमिट के हाथ में रहे । पालमिट में 'शावस चाँफ़ रिप्रेज़ेंटेटिब्ज़' ( प्रतिनिधि-समा ) चार 'सिनेट' (राज्य-परिपद्) दे। संस्थाएँ हो। सम्राट् के प्रतिनिधि की हैसियत से गवनर-जनरल एक मधि-भंडल की सलाह से शासन करें। यह मंत्रि मडल पार्लामेंट के प्रति जिम्मे-दार हो । भाषात्रों के अनुसार देश का विभाग प्रान्तों में किया जाय । इन प्रक्तों में भी उत्तरदायी गासन हो। प्रान्तीय केंसिलों में प्रति लाग जन-संख्या पीछे एक मेश्वर रहे। सम्पूर्ण वालिग जनता को प्रतिनिधि खनने का श्रधिकार दिया जाय । सान्प्रदायिक निर्वाचन उठा दिया जाय, परन्तु जन-संख्या के श्रनुसार केवल मुसलमान मेम्बरों की सख्या दस वर्ष तक निश्चित रहे । इनके श्रतिरिक्त भी मुसलमानों के श्रतिनिधि वनने का श्रधिकार हो । पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त मे थे।ड्री सख्या होने के कारण हिन्द्रणों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही प्रक्य किया जाय। पजाय तथा बगास में, जहाँ मुसलमानों की संख्या श्रधिक है, उनके सेम्बरों की संख्या निश्चित न रखी जाय। 'सुप्रीम-कोर्ट' के नाम से देश भर के लिए एक सबसे यही चदालत स्थापित की जाय। देशी राज्यों के साथ जिल तरह इन दिनों भारत-सरकार का सम्बन्ध हे, वैसा ही इस शासन-स्यवस्था में भी **इ**हे।

इस योजना से कुछ मुसलमान वधा सिख सन्तुष्ट नहीं हुए । मुसलमानों का कहना था कि भारतीय पालोंमेंट में उनके विहाई प्रतिनिधि रहने चाहिएँ। इसके खालिरिक्त वे खपने प्रतिनिधियों को खलग जुनने का खिकार भी हैं खोढ़ना चाहते थे। सिखों का कहना था कि विद मुसलकान मेटवारों की संख्या निश्चित रानी नहीं है, तो पंजाब में उनके मेनवारों की संख्या भी निश्चत रहनी चाहिए । दिसम्बर सन् ११२८ में कामेस के खनसर पर कलकान में नेहरू- योजना पर विचार करने के लिए देश की राजनैतिक, साम्प्रदायिक, सामा-जिक, औरवोगिक तथा अन्य सुख्य सुख्य सस्याओं के प्रतिनिधियों का 'सर्वदल-सम्मेलन' किया गया। परन्त इसमें भी सुसलमानों के साथ समम्मीता न हो सका। गान्यों के बहुत और देने पर कांग्रेस ने यह निश्चित किया कि यदि साल भर में 'नेहरू योजना' के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय तथ तो यह स्वीकार किया जाय पर यदि ऐसा न हो तो किर से असहयोग प्रारम्भ किया जाय।

देशी राज्य — भारत की ७ जाल वर्गमील भूमि इस समय भी देशी नरेशों के प्रधीन है। इसमें 100 वहें जोर ४४० होटे होटे राज्य है, जिनकी आबादी ७ करोड़ है। कहें एक राज्यों में इधर बहुत कुछ उन्नति हुई है। इनमें मैस्र, त्रावणकोर जोर चशेषा गुरूव है। इनमें फिना के प्रचार तथा कवाशों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिशा जाता है और शासन में मान कन्ना हों हो बहेता में प्रात्म में मान कि मानियों की मी कुछ नाग दिया गया है। बहोदा में प्रात्म में मान प्रचार के मिलीवार्य और शासन में मान कि मानियार्थ और शासन में मान कि मानियार्थ और शासन में मान कि मान कि साम कि साम

वटल्र क्रमेटी—पिछले 10 वर्षों में कई कारणों से भारत-सरकार की 1= राज्यों में इन्छोप करना पड़ा। इनमें नामा, इन्दीर तथा भरतपुर के राजाधा से शासनाधिकार ले लिये गये। निजाम से भी बड़ी लिला-पड़ो हुई, जिसमें लाई रीडिंग ने स्पष्ट कह दिया कि भारत में त्रिटिय श्रापिपल पूर्ण रूप से हैं। बसके साथ किपी राज्य की बरावरी नहीं हो सकती। इस पर देशो राज्या के साथ भारत-सरकार का क्या सम्बन्ध हे श्रोर सन्धियों तथ मीने को गुलत बतलाया। श्रकालियों की तरह बारडोली के किसामों ने भी यह दिराला दिया कि यदि पूर्ण रूप से संगठन किया जाय तो व्यावहारिक दृष्टि से भी सलाग्रह से सफलता प्राप्त करना श्रसम्भव नहीं है।

पिट्लाम सेपटी चिल्—पोलशेविक यासन से रूस का कायाववट ही हो गया। इसका प्रभाय अन्य देशों पर भी पढ़ने खगा। साम्प्रदायिक सताई भीर सामाजिक तथा आर्थिक असमानता देश के शुवकों को खटकने तारी खार उसे नष्ट करने के लिए 'शुवक-संज' स्थापित होने तारे। हन सय आर्थोकों में सरकार को रूस के कम्युनिस्ट ( वर्षवादी) लोगों का हाथ साम्योकों में सरकार को रूस के कम्युनिस्ट ( वर्षवादी) लोगों का हाथ सम्बद्धिता में अक्षरकत्रता से कुछ शुवकों की प्रशुचि भी बदल रही थी, सरकार की समल्यति से वे और भी उत्तिज्ञ हो गये। लाहोर में दिनधाई शुलिस कमिशनर सांडस की हत्या की गई। सम्य कई स्थायों में भी शुलिस की पड्यों का पत्र चला। सन् १ श्रेयम में सरकार ने 'वश्विक सेस्टी यिल' ( जनता-चक कानून) पेश किया। इसका आप्राय यह था कि यदि कियी विदेशी पर भारत-सरकार के यह सन्देह हो लि वह वर्षावादी सिद्धान्त फैला रहा है, तो वह बिना किसी शुक्रमण के निवासित कर दिया जाय। सप्रश्वित में हा हो तो वह विना किसी शुक्रमण के निवासित कर दिया जाय। सप्रश्वित में हा हो तो वह विना किसी शुक्रमण के निवासित कर दिया जाय। सप्रश्वित में हा हो तो वह विना किसी शुक्रमण के निवासित कर दिया जाय। स्वर्थकी ने हसकी राष्ट्रीय आर्थावन पर आप्रमण्ड समक्त कर नामंत्र कर दिया।

इतने ही में सरकार ने मज़दूर तथा किसान आन्दोलन के कुछ नेता में भीर तीन जीतरेज़ों पर मेरठ में एक मुक्दमा बला दिया कि वे जोग रूस के 'कम्युलिस्ट' दल की सहायना से भारत में सम्राट के विरुद्ध पह पंत्र रख रहे हैं। इसी के बाद सन् १११६ में 'पिलिक सेफ्टी किल' फिर पेश किया गया। इस पर मसेम्बली के अध्याप भी पटेल ने कहा कि इस चिल का बहुत उन्ध्र सम्बन्ध मेरठ के मामले से हैं, जो बदालत के विध्याराधीन है। ऐसी दशा में इस विल पर पूरी बहस नहीं हो सकती, इसिलेण इसका पेश करना ठीक नहीं है। अध्याप पटेल की इस व्यवस्था से सरकार बड़े चक्कर में पढ़ गई। इस पर वाहसराय ने अपनी विशेष बाजा हारा उस कृतन को स्ववस्था की आलोचना की ग्रीर यह प्रकट किया कि शीघ ही ऐसे नियम बनाये जायँगे, जिनसे ग्रध्यच को ऐसे कार्यों में बाधा डालने का श्रधिकार न रहे। जिस दिन श्री पटेल अपनी न्यवस्था देनेवाले थे, उसी दिन असेन्वडी में एक बम फेंका गया. जिससे बड़ी सनसनी मच गई। उधर लाहोर में कई लोगों पर सरकार के विरुद्ध पड्यंत्र रचने का मुक्दमा चल रहा था। जेल में व्यवहार ठीक न होने के कारण अभियुक्तों ने अनशन बारम्भ कर दिया। इनमें ६३ दिन बाद यतीन्त्र-नाथ दास की मृत्यु हो गई। इसी तरह वर्मों में भी पुंगी विजय की मृत्यु है। गई। इसका फल यह दुआ कि जेलों में अभियुक्तों के प्रति व्यवहार की ग्रोर जनता तथा सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया और उसमे कुछ सधार किया गया ।

श्रीपिनवेशिक स्वराज्य-सन् १६२६ में इँग्लैंड का शासन फिर मज़दूर दल के हाथ में था गया और भी वेजवड वेन भारतसचिव के पद पर

नियुक्त किये गये । पहली मज़दूर सरकार का भारत के साथ श्रनुदार व्यवद्वार श्रीर साइमन कमीशन की नियुक्ति में मज़हूर दल के सहये।ग के कारण भारतवासियों की नई मज़दुर सरकार से कोई श्राशा न थी। साइ-मन कमीशन के पूर्ण बहिएकार, नेहरू योजना के सम्बन्ध में देश के मुख्य राज-नैतिक दलों की एकता और स्वतंत्रता के ग्रान्दोलन के। बढता हन्ना देखकर बाइसराय लार्ड भ्रश्विन की थांखें खुल गई'। मज़दर सरकार से परामर्श करने के लिए वे इँग्लेंड गये। वहाँ से लीटकर ता॰ ३१ धक्तूबर



वेजबद येन

सन् १६२६ को उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि

सन् १६१७ की प्रिक्षप्ति में 'उत्तरदायी शासन' देने के जिए वचन दिया गया या, रसका क्रम 'क्रीपनिनेशिक स्वराज्य' है। देशी राज्यां का प्रश्न भारतीय शासन-स्ववस्था से बिज्जुल क्रजा नहीं है। इसजिए सम्पूर्ण शासन-ध्यवस्था पर विचार करने के जिए सरकार, ब्रिटिश भारत थीर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेजन शीध ही जन्दन में किया जाया।

इस पर देश के मुख्य मुख्य नेवाओं ने दिक्जी से एक वक्तम्य प्रकाशित फिया। इसमें कहा गया कि सम्मेजन ( राउड टेबज कान्फ़रेंस ) की सफ-जता के जिए यह मिता-त प्रावस्थक है कि शासन में बदार नीति से काम जिया जाय थीर राजनैतिक केरी छोड़ दिये जायँ। साथ ही साथ पह मी स्पष्ट कर दिया गया कि थोपनिवेशिक स्वराज्य की खाधार मानकर ही सम्मेजन में शासन-व्यवस्था पर विचार किया जाय। परन्तु इसके बाद पाजीमेंट में गाइसराय की विज्ञिप्त के सम्बन्ध में जो बहस हुई, उससे कांग्रेस के नेतामी स्वी विदिश सकार की नीति पर सन्देड होने खगा।

पूर्ण स्तर्ज्य—दिसम्बर सन् ११२६ में लाहोर में कांग्रेस का बड़ा महस्वपूर्ण श्रीविद्यान हुया। इसके कुछ दिन पहले ही दिख्ली के निकट बाइसराव की ट्रेन के नीचे बम रखकर उनके प्राय क्षेत्र का प्रयन किया गया। परन्तु सीभाग्यत्र्य किसी को चीट नहीं आई। इस तरह पहिंसा-वादी भारत की लाज रह गई। कांग्रेस ने इस पर खंद प्रकट किया थोर वाइस-राव के प्रति सहानुभूति दिखलाई। गत कब्क कता कांग्रेस के निर्वेष ने प्रदुर्ण स्वार इसने निक्षित किया कि 'पूर्ण स्वराज्य' कांग्रेस को निर्वेष ने प्रदुर्ण सार इसने निक्षित किया कि 'पूर्ण स्वराज्य' कांग्रेस का च्येष हैं, निसकों प्राप्त करने के लिए सथाप्रद प्रारम्भ करना चाहिए। कब धीर किस स्मं में सलाग्रह किया जाब इसके निर्वेष का प्रविच कांग्रिस कांग्रेस कांग्रे

किया। उनका कहना है कि वाइसरान, भारतसचिव तथा मज़दूर सरकार की कितनाहरों का प्यान रखते हुए उन पर विश्वास करके कान्क्रेंस में शरीक होना चाहिए। ५६को से उन्हें रखना ठीक नहीं है।

होना चाहिए। ५६ ले से ग्रजे रस्तना ठीक नहीं है।

लादिर कांग्रेस के आदेशानुसार ता० २६ जनवरी सन् १६६० को देश
भर में 'प्यं स्वराज्य-दिवम' मनाया गया। इस दिन प्रायः सभी नगरों
में सभाएँ की गहुँ, जिनमें एक प्रन्वाय पास किया गया। इसमें कहा
गया कि ''भारत की खंगरेज़ सरकार ने हिन्दुस्तानियों की न केवल उनकी
स्वाधीनाता से चंकि कर दिया है यक्कि वह जनता के ग्रोपण के खाधार पर
ही भनी है और उसने हिन्दुस्तान की आर्थिक, राजनैतिक, सास्कृतिक तथा
खाध्याधिनक इपि से नष्ट-अप्ट कर दिया है। इसलिए हिन्दुस्तान की प्रयश्य
मिटिश सन्धन्य सामकर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए।'' इसके क्षन्त में
पिथ्वास दिवाया गया कि ''यदि हम विटिश सरकार से सहवेगा करना छोड़
में थीर उसेजना का कारण वर्गस्थत होने पर भी उपद्रय न करें तो इस धमासुपिक ग्रासन का धन्त निश्चित है।"

# परिच्छेद १८

## कला श्रीर माहित्य

लुलित फलाएँ ---भारत की मुख्य उपयोगी कलात्रों का जिस तरह नाश हुन्ना, दिखलाया जा चुका है। ब्रिटिश सरकार की बदासीनता के कारण इस काल में लिखत कलाओं की भी खबनित है। गई । सुगल बादशाहों की संरचकता में इन कलाओं की बड़ी उस्रति हुई थी। उनके पतन होने के थोड़े ही वपे!' बाद देश में ब्रिटिश सरकार का चाधियस्य हुआ, जिसने इनकी श्रीर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसी दशा में इन कलाग्रों ने देशी राज्यों में श्राश्रय लिया, परन्तु राजाध्यों का यूरोप जाना-खाना प्रारम्भ हो जाने पर हनकी प्रापः वहाँ से भी हटना पड़ा । सस्ती श्रीर तड़क-भड़कवाली विलायती चीज़ों के अुलावे में जनता भी पढ़ गई। इस तरह भारतीय खलित कलाओं के नष्ट होने की नीयत श्रा गई। परन्तु इतने ही में राष्ट्रीयता की जागृति श्रारम्भ हुई, जिसने इन कलाओं की चोर भी ध्यान त्राकर्षित किया । भारत का शासन जब से ब्रिटिश राजाच्यों के प्रधीन हुन्ना, तब से सरकार ने भी इस चोर कुछ ध्यान दिया। कलकत्ता, बम्बई, मदरास तथा खाहार में 'श्राद म स्कूल' ( कलाविद्यालय ) स्थापित किये गये । परन्तु इनमें बहुत दिनों तक भारतीय कलाओं के पुनह-द्वार का कोई प्रयत नहीं किया गया । सश्कारी प्रदर्शनियों में विलायती चीज़ों की ही भरमार होती रही। बासी हाल तक विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में कलाओं के। के। है स्थान न था । जनता की इस धोर प्रवृत्ति देखकर सरकार के। भी कुछ न कुछ करना पड़ता है, परन्तु श्रधिकांश विदेशी श्रफ़सर न भारतीय लिल कलाओं के सब्चे भावों के। समझने हैं और न उनकी उसति के लिए कोई प्रयत ही करते हैं । इस तरह ये कलाएँ सरकारी संरचकता से, जे। उनकी रत्रति के जिए निवान्त भावस्य है, वास्तव में वंचित ही हैं।

स्थापत्य-सुन्दर इमारतें बनाने की कला बड़े महत्त्व की है। इसमें कई एक मुख्य उपयोगी तथा ललित कलाओं का समावेश हो जाता है। भारत की यह कला किसी समय बड़ो उन्नत श्रवस्था में थी। प्राचीन तथा सुगुल काल की सुन्दर इमारतों की देखकर श्रव भी लोग दंग रह जाते हैं। परन्तु ब्रिटिश काल में इसका भी हास है। गया। पहले-पहल जो धँगरेज आये धे वे हिन्द्रस्तानी ढंग की इमारतों में ही रहते थे। सूरत में उस समय के यने हुए ग्रंगरेज़ों के सक्वरे बिलकुल सुसलमानी ढंग के हैं। परन्तु जब थारेजों ने मदरास, कलकता तथा बम्बई की बसाया, तब इनमें हँग्लेंड के तःकालीन प्रचलित भट्टे ढंग की इमारतों का चनुकरण किया गया। कस्पनी के व्यापारियों के। तब इसका कुछ भी ध्यान न था कि आगे चलकर देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । ब्रिटिश बाधिपस्य के साथ साथ जब इन नगुरों का राजनैतिक सदस्य यह गया, तथ जनता तथा राजा-महाराजायों की प्रति में यहाँ की इमारते धादशें बन गईं थीर इन्हीं की नक्ख होने लगी। सबसे पहले मुर्शिदाबाद तथा लखनऊ के नवाबों ने इस उंग की इसारतें यनवाना प्रारम्भ किया । पेसी इमारतो में रहना प्राधुनिक सम्पता का चित्र समक्ता जाने लगा श्रीर जगह जगह इनका प्रचार हो गया। 'सुहकसा सामीरात' ( पश्चितक वर्क्स डिपार्टमेंट ) खोलकर सरकार ने सार्वजनिक इमारतों का देकर अपने हाथ में ले लिया। यह निभाग अंगरेज़ इंजीनियरो की सीपा गया, जिन्हें भारतीय स्थापत्य का कुछ भी ज्ञान न था। इंजी-निवरिंग के कालेजों से भी इस भारतीय कला की पढ़ाई के लिए कोई प्रयुक्त न किया गया। उस समय के इंजीनियर भारत में भी कोई ऐसी कला है इसका मानने के किए तैयार न थे। इस विभाग ने देशी स्थापत्य की परम्परा का बिना कुञ्च प्यान किये हुए इसारतें बना डालों। कलकत्ता ग्राट ॥ स्कल के मृतपूर थथ्य हैवेल के शन्दों में इसके बनाये हुए कालेज सिपाहियां की वेरेक से जान पढते हैं।<sup>9</sup>

१ इंदेल, परेत जान शब्यन आर्ट, शंउरटी पेड पज्देशन ।

इधर यहुत धन फूँककर कलकता मे 'विक्टोरिया मैमेारियल हाल' ( विक्टोरिया स्मारक भत्रन ) बनाया गया है। लार्ड कर्डन इसकी सुन्दरता



#### विक्टोरिया सेसे।रियल हाल

म 'ताल' के सदरा यनवाना चाहना था, परन्तु बसके साथ सुलना मं यह हुए जान पहता है। जिस समय दिक्जी को फिर से राजधानी बनाने की घोषणा की गई, तब सबके वह थाशा हुई कि इसकी नई इमारतों के बनाने में दिन्दुस्तानी मिसियों को अपनी कारीगरी दिख्लान का अवसर दिण जायगा। परन्तु इनका निर्माय भी अंगरेज इजीनियरों को सोण गया। इनके बनान में १४ करोब से अधिक रूपया मूँ का यथा, पर तब भी सुगल काल को इमारतों के सामने में मेडी जान पडती हैं। डावटर जेम्स किलस की राथ में इनके बनान में में भी किलता तथा करवान से तो काम ही नहीं बिला यथा है र सेले दियों के दफ्तर और कांसिक्षणवन "केंद्रकाने" से जान पहते हैं। में इमारतें अधिकतर 'इटाजियम दश' की बनाई गई है। कहीं कहीं कहीं जाली,

छुण्जा तथा छतरी देकर इनमें हिन्दुस्तानीपन लाने का प्रयत्न किया गया है। बाइसराय के भवन में, जो खभी बनकर तैयार हुआ है, इस छोर कुछ विशेष ध्यान दिया गया है।

फर्युंसन के शब्दों में भारत में यह कला श्रव भी जीवित है। उसका कहना है कि मेने स्थापता के सिदान्तों के सम्बन्ध में जो कुछ हिन्दुस्तानी मिखियो से सीखा, उसका मुक्ते उस विषय की सब कितार्वे पढ़ जाने पर भी पता न चला था। बनारस के घाट, मधुरा के मन्दिर, जयपुर नगर तथा बहत से रजवाड़ों की कई एक इमारतें बिटिशकाल ही की बनी हुई है, जिनमें हिन्द्रस्तामी मिश्चियों की कारीगरी का नमूना दिखलाई देता है। इस समय भी कहीं कहीं एक आध इमारत इस उंग की वन जाती है। मज़बूती में इनका मुकाबला करना सहज नहीं है । परन्तु सरकार, राजा, रईसे। तथा श्रिपकाश जनता की बदासीनता के कारच यह कजा धीरे धीरे नष्ट हो। रही है। प्रायः कहा जाता हे कि यह श्राधुनिक श्रावश्यकताओं ने उपयुक्त नहीं है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि विदेशी कला के सिद्धानतों को अपने उस पर से आने का हिन्दुस्तानिया में सदा से एक बड़ा ग्रुग रहा है। आज्ञकल हमारत का खाका खींचनेवाले त्रीर उसके बनानेवाले भिन्न भिन्न होते हैं। परन्तु मध्यकालीन यूरोप की तरह भारत में ये दोनो काम मिखी के ही हाथ में रहते थे। इस तरह हैवेल की राय में उसकी इमारतों के बनाने में अपने भावों की प्रकट करने का प्रवसर मिलता था । परस्तु श्रय वह सुन्दर इसारतों की कल्पना करने के श्रयोग्य समस्ता जाता है श्रीर उसे केवल दूसरों के खींचे हुए नकुशों के दंग की हमारतें बनाने का काम दिया जाता है, जिनमें उसे अपनी कल्पना-शक्ति के दिखलाने का कोई श्रवसर प्राप्त नहीं होता।

चित्रकारी — समहर्वी गताब्दी में चित्रकारी के दो सुख्य दम थे, जो 'सुगृत कृतम' श्रीर 'राजपूत या हिन्दू कृतम' के नाम से प्रसिद्ध है। 'सुगृत कृतम' की उत्पत्ति श्रकतर के समय में हुई थी। इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियो के होटे होटे चित्र, दरबार तथा शिकार के दरय श्रोर फूल-एवे तथा पशु-पियोग की थोर विशेष प्यान दिया जाता था। बहाँ तक सम्भव हो हम शे पूरी नक् ल करने का प्रयक्ष किया जाता था। इस तरह इस क्लम का मुख्य लच्च (स्वाभाविकता) था। मुग्ज साम्राज्य का पतन होने पर दिस्ती के बहुत से विज्ञकार लदनक चले गये। कुछ लोगा विहार तथा पगाल में भी धावाद हो गये। बहुत से चगरेज इन चित्रकारों से प्रपन ठंग की तसवीरे वनवाने लगे, जिसका फल यह हुआ कि इन पर पाधाव्य विज्ञकारी का प्रभाव पढ़ने लगा। इस समय के वने हुए लदनक के प्राय सभी विज्ञ इसी मिश्रित तम के हो। वगाल चीर खनर की नवाविषों के धन्त के साथ इस कला का भी लोग हो। वगाल चीर खनर की नवाविषों के धन्त के साथ इस कला का भी लोग हो। गया।

सुन्त कृतम के लाय लाथ बनरी भारत के हिन्दू राज्यों में एक दूसरी ही चित्रकला की बन्नति हो रही थी। इसका यहत कुछ सम्बन्ध भारत की



सुदामा की कुटी ( राजपूत कलम )

प्राचीन चित्रकला से था। इसमें पोराखिक तथा जनसाधारण के जीवन के इसमें दिखलाने का बद्दा प्रयत्न किया जाता था। इसका मुख्य केन्द्र जयपुर या। यह 'राजस्थानी' या 'राजपुत क्लम' के नाम से मिस है । पुग्ल दरवारा में भी इन चित्रों की मान भी, इसिब्द बहुत से चित्रकार दिवली, आगरा तथा लाहोर में खावाद हो गये थे। मुग्लो का पतन होने पर इनकें पताय की ख़ेटी ख़ेटी पहादी राज्ये में खाध्य मिला। इनमें कांगड़ा इस चित्रकार को ख़ेटी ख़ेटी पहादी राज्ये में खाध्य मिला। इनमें कांगड़ा इस चित्रकला का मुख्य केन्द्र हुआ। इस तरह 'कांगड़ा' या 'पहाझी क्लम' का प्रचार हुआ। राजा ससारचन्द्र के समय में इसकी यड़ी उन्नति हुई। दिहरी (गड़वाल) तथा हुंदेखलड़ के राज्ये में भी इसका प्रचार हुआ। गड़वाली चित्रकारों में मीलाराम, माणकु बोर चेतु का बड़ा नाम है। पहाझी चित्रकार राजाओं के झीटे झोटे चित्र भी चड़े सुन्दर बनाने लगे थीर उनीसच शताबर्दी में भारत के कई ग्रहरों में उनकी मित्र होने लगी। महाराजा राजातिसह के दरवार से भी कई एक पहाझी चित्रकार रहते थे। इनसं कपूरिसंह बड़ा प्रसिद्ध था। पत्राव पर खँगरेजों का खिकार हो। जाने से इन लोगों का भी आश्रय जाता रहा। सन् १००२ के भीपण भूकम्प ने तो कांगड़ा नगर खोर वहा के वये खुचे चित्रकारों का अन्त ही कर दिया।

द्विण में हेदराबाद मुसलमान चित्रकारों का केन्द्र या। तंजीर धोर मेस्र में हिन्दू चित्रकारें की आध्य मिलता था। श्रद्धारहर्वी शताब्दी के अस्त में उत्तरी भारत के कई एक चित्रकार तज़ेर के राजा सरकोजी के दर-बार में पहुँच गये थे। तज़ेर के अन्तिस राजा शिवाजी के समय (१८३३-४६) में इन चित्रकारों के १८ वराने थे। ये लोगा हाथीदाँत और लक्ष्मी एमी काम करते थे। इनके बनाये हुए राजाओं के पूरे कुत्र के तज़चित्र तंजीर के दरबार-भवन में इस समय भी देखने की मिलते है। मेस्र में राजा कुल्याराज वादयार के समय में इस कला की शक्की उन्नि

१ उत्थर आनन्दकुमार सामी ने इसकी 'राजपूत क्रकम' का नाम दिया है, परन्तु आ नानाळाळ चमनळाळ मेहता की राय में इसकी 'हिन्दू फळम' कहना ठीक है। रहडान इन राडियन पेंटिंग, पृष्ठ ५।

पुर्द । सन् १म३म के बाद से बहाँ भी इसका छोप हो गया। १ लन्दन के 'बिटिश म्युज़ियम' और बेस्टन में भारत के पाचीन चित्रों के मबसे बड़े संग्रह हैं । भारत में भी इनके संग्रह करने की खोर कुछ ध्यान विया जा रहा हैं।

यंगाल में श्री खवानीन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके कुछ साधिये की ध्ययवता में इस कला के प्राचीन सिद्धान्तों के। फिर से काम में लाने का प्रयत्न हो रहां है। इसके प्रतिकृत कुछ लोगों का मत है कि श्वीवर्ग विज्ञानों से सिद्धान्तों की भी धरनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी रिट से कहे एक चित्रकार विजायती तेंल तथा जलवाओं की ओर विद्येप ध्यान है रहे हैं।

संगीत—सहम्मदरगाह ( १७१६ ) अन्तिम सुगुल वाद्गाह था, जिसके दरवार में गरीवें का मान होवा था। आदरंग और सादरंग की वीचा प्रसिद्ध थी। इन्हों दिनें गोरी ने हिन्दुस्तानी गाने में 'टप्पे' का वझ प्रचार किया। सुगुल साझाज्य का पतन होने पर वह कला भी देशी नरेगों के दर यारों में रह गई। धेंगरेल तो बहुत दिनों तक हिन्दुस्तानी गाने को विजयुल जंगली गाना ही समकते रहें। उनमें पहले-एहल सर विश्वयम जीम्त, विकिं म धेंसाले, कप्तान हे थीर विखड़ें ने इसकी खूबियों को समामा। सर १३३ में पटना के रहेंस सुहम्मदिन्ता ने 'नगमाते बासफों' लिखा, जिसका क्तरी भारत के संगीत पर वश्च प्रभाव पढ़ा। उसके रश्यल वर्षों का हिन्दु स्तानी गाने में बहुत प्रचार है। इन्हीं दिनों जवपुर के महाराजा प्रवापिसंह ने एक 'संगीत-सम्मेनन' किया, जिसके प्रथल से 'संगीतसार स्पद्ध में मान में कर सुरीन्द्रमोहन ठाकुर ने संगीत का युहर इतिहास तथा यन्य कहें एक विश्वरी प्रकटें निकार्जी।

र माउन, राडियन पेंटिंग ( हेरिटेन ऑफ राडिया सिरीज )।

द्विष्य में तंजीर के राजा नुलजाजी (१०६२-१०८०) का दरवार गर्वेये का केन्द्र था। स्वयं नुलजाजी के संशीन में बन्नी वीम्बता थी। उसका 'समीत-सारामृतम्' नामक अन्य बढ़ा असिद्ध है। स्वागराज ( ५८००-१८४० ) रंजोर ही का रहनेवाला था, लिसके कीर्तेवा का द्विष्य में यहुत प्रधार है। प्रकाल गेरिक्ट् का सी द्विष्य में बढ़ा नाम है। केविक् ग्रीर जायथहार के राजांवों की संगीत में बढ़ी हवि थी। पैहमाल महाराज की रचनाएँ संस्कृत, वामिल, तेलुगू, मलयालम, सराठी और हिन्दुन्तावी में भी मिलती है।

पिष्क वीस-पचीस वर्षी में संगीत की घोर विशेष प्यान दिया गया। मुख्य मुख्य नगरों में 'संगीत-समान' स्थापित हो गये। सन् १६१६ में महाराना बढ़ोदा की क्रप्यक्वा में 'क्रविक मारतीय संगीत-सम्मेलन' हुआ। सन् १६१६ में 'क्रविक मारतीय संगीत-परिपव' ( क्राव्य हुआ। सन् १६१६ में 'क्रविक मारतीय संगीत-परिपव' ( क्राव्य हुआ। सन् १६१६ में 'क्रविक मारतीय संगीत-परिपव' ( क्राव्य हुआ। सन् १६१६ में 'क्रविक हुं। सन् १६२० में मानवीय संगीत की घोषा का प्रकल्प को गरा है। क्रव्य बहुत से क्ष्या विश्व विवाद वो संगीत की घिषा का प्रकल्प हो गरा है। क्रव्य बहुत से क्ष्यां की चार विश्व होने संगीत की घिषा। प्रवाद विश्व होने विश्व । पर स्थान विश्व होने विश्व एत्य स्थान विश्व होने स्थान क्ष्य की परिवर्तन हुआ और इस क्ष्य हो पर दिश्व के साथ साथ जनता की क्ष्य में परिवर्तन हुआ और इस क्ष्य हो सुधार का भी प्रवत्य होन क्या। व्यागत तथा महाराह ने हुस घोर विशेष प्यान दिया। थोड दिनों से व्यवसायी नाटक कम्पनियों के सेवीन में में इस सुधार हो रहा है, पर वास्तव में इस समय सक भारत में शाहीय रंगमंत्र का स्वामा ही है।

साहित्य---देश के साहित्य की क्वांति की श्रीर शिटिश सरकार केचल बदासीन ही नहीं रही, विक्त श्रेंपरेजी भाषा का प्रचार करके उसने उसके मार्ग में दकावटें डालों। परन्तु जनता उसके। भूल न सभी। इस काल में संस्कृत साहित्य की कोई बृद्धि नहीं हुई पर उसका पुनस्द्वार स्वरथ हुआ।

१ पापले, म्युनिक ऑफ शिंदेया, पृ० २०-२३।

योद्धकाल के बाद से भारतीय विचारों का अन्य देशों में प्रचार बन्द ही सा हो गया था, पर यूरोप के साथ सम्बन्ध हो जाने से यह सिलसिला फिर जारी हो गया। यूरोप के, सासकर जमेंनी के, कई एक विद्वानों ने सस्कृत के सभी विपया झ अप्ययन प्रारम्भ किया। यहे बडे ग्रहरों में इसके लिए समितियाँ स्थापित हो गई 'और विश्वविधालयों की पढ़ाई में संस्कृत को स्थान दिया गया। सभी विपया के संस्कृत प्रन्यों के अनुवाद और उनकी विद्वसादयं आले।वनाएँ प्रकाशित होने लगीं। मेंक्समूलर ऐसे विद्वानों का भारत सदा इतज्ञ रहेगा। भारत में भी नये देग पर सस्कृत का अप्ययन प्रारम्भ हो गया। मेसूर, प्रावधकीर, बडीदा तथा काशमीर दरवारों की बोर से वहीं के पुरक्तालयों के इस्तिलिल प्रन्य विद्वानों द्वारा सम्यादित करवाकर प्रकाशित किये लाने लगे। काशी, क्लकना, पूना तथा अप्यादित करवाकर प्रकाशित किये लाने लगे। काशी, क्लकना, पूना तथा अप्यादित करवाकर प्रकाशित की बात की शिद्य काल सवसे अधिक देश की बाधुनिक भाषाचों की वहति हो जित के विद

(अाटर काल सबस आधक दश का बाधुानक आपाबा का उदात क लिए प्रसिद्ध है। प्राय. इन समी आपाबाँ से गय की रचना इसी काल मे प्रारम हुई। पारचाव्य साहित्य के बाध्यम का भी यहुत कुत प्रभाव पदा और इन भाषायों के साहित्य को देग-काल के खनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया। हापिसाने का साधन मिल ताने से इनकी उद्यति में यही सुगमता हो गई। पुरा-पिताबाँ का एक नया सार्व खुल या। प्राय. सभी विषये। पर सब इन भाषायों में पुस्तकें प्रकाशित हो रही है।

हिन्दी — भारत में बगरेजी शब्द के बारम्भकाल में हिन्दी साहिष्य के बाधुनिक सम्बुद्ध का सारम्भ होता है। यो तो हिन्दी गय के कुछ नमूने प्रज भाषा के एक प्राथ प्राचीन ब्रन्थों में भी मिलते हैं, पर तबसे पुराना बाधु-निक हिन्दी गय का जो मुख्य प्रन्य प्राप्त हुया है, वह मुंसी सदामुद्धलाल का किया हुया भागवत का स्वय्द्वन्द श्रमुवाद 'सुद्धसायार' है। इसमें पडिती

तथा सापु-सन्तों में प्रचलित भाषा के शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया गया है। इसके अनन्तर मुशी इशावरखाया ने 'रानी क्रेतकी की कहानी' लियी। इसमें ''हिन्दची धुट धीर किसी योली का पुट न मिले'' इसरा उन्होंने पढ़ा प्रथव किया। इसकी भाषा सरल और सुन्दर है, पर पद्यों की रचना उर्दू हो जी है। इसी लिए कुछ लोग इसे हिन्दी का नमूना न मानकर उर्दू का पुराना नमूना मानते हैं। सन् १५०० के लगभग करक हो में हिन्दी गय के कुछ प्रत्यों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिसमें श्रीरामपुर के मिरनरियों ने भी योग दिया। शबरर गिलकाइस्ट की अध्यचता में 'फोर्ट विलियम कालेज' में भी इस सरक्ष्य में कुछ काम हुआ। यहाँ के लक्ष्तुलालां ने 'प्रेमसागर' की रचना की धीर सदल मिश्र ने 'सिसकेवीयाक्यान' लिखा। इनमें बहल् लालजी की अपेषा सदल मिश्र ने 'सिसकेवीयाक्यान' लिखा। इनमें बहल् लालजी की अपेषा सदल मिश्र की आपा खिक पुष्ट और सुन्दर है, पर एक में उनआपा का श्रीर दार है है, पर एक में उनआपा का श्रीर सुर्वर है, पर एक

उत्तर आरस में खँगरेज़ी राज्य के स्थापित होने पर यहाँ की द्रावारी भाषा के स्थान पर राज-काज की भाषा वर्दू मानी गईं। मुसब्सान हिन्दी की की ही भाषे क्षान पर राज-काज की भाषा वर्दू मानी गई। मुसब्सान हिन्दी की की ही भाषे क्षानान के लिए तैवार न ये। उनका कहना था कि जय राज-काज की भाषा वर्दू हे, तथ उत्ती में सब मकार की शिषा होनी चाहिए। राजा की भाषा दे के स्थान के सिर्धा की राजा के भा भी शिषाक्रम में स्थीकार कराणा। पर साथ ही साथ समय की प्रगति के खानुक्ल ऐसी भाषा का स्वरूप खड़ा किया जो देवतायरी खीर प्रारस्ती प्रकरों में सुगानता से लिखी जा सके। इस भाषा में प्राय: कारसी यच्दों की प्राथकता होती थी। राजा लक्ष्मणसिह तथा भारतेन्द्र हरिश्रम्ब इस मत के विरोधी थे थ्रोर भारतीय संस्कृति की परम्परा से प्रपत्ने की खलग करने के लिए तथार में। उन्होंने हिन्दी के ऐसा रूप देवा जिसमें स्वरंगी राज्यों की इस विभिन्नता थे। उन्होंने हिन्दी के ऐसा रूप की खुड़कर हिन्दी भीर उर्दू के किया थी। सम्बंधिक सम्बंधिक स्वस्त की खुड़कर हिन्दी भीर उर्दू के किया सा सम्बंधित स्वस्त की हे प्रनस्त की हो स्वरंग सिन्दी में संस्कृत का आव्य लिया।

भारतेन्द्र इरिश्च-द्र का प्रभाव हिन्दी भाषा ध्येत साहित्य दोना पर वद्रा शहरा पद्रा । उन्होंने भाषा के "चलता, मधुर ध्येत स्वच्छ" वना दिया। वासव में वे वर्तमान हिन्दी गद्य के प्रवर्तक है। साथ ही साथ उन्होंने

१ इयामसुन्दरदाम, हिन्दी भाषा और साहित्य।

साहित्य की भी नवीन मार्ग दिसलाया। नई शिया के प्रभाव से देश की विचारधारा सं वड़ा परिवर्तन हो रहा था। समाज सुधार तथा देशभिक की नई उमरों वठ रही थीं। उन्होंन साहित्य की देश काल के धनुकृत बना



भारतेन्द्र हरिश्रन्त्र

दिया। यगाल की नवीन साहित्यिक प्रगति का भी दन पर प्रभाव पड़ा ग्रीर उन्होंने हिन्दी साहित्य की भी उसी हरा पर उत्रति करने का प्रयस किया। वनके जीवनकाल में ही पडित वव्रीनारायण चैधिरी, प्रतापनारायण मिध्र, बाल-कृष्ण भट्ट, श्रम्भिद्स व्यास थीर खाला श्रीनियासदास ऐसे लेखकों थीर कविया का एक अंडल तैयार हो गया, जो उनके श्रस्त हो जाने पर भी हिन्दी साहिश्य के इस नये विकास सं, बहुत कुछ काम करता रहा । धनक प्रकार के

गद्य, प्रयन्ध, नाटक, तपन्यास ग्रादि इन लेखकी की लेखनी से निकलते रहे। ब्रिटिश काल के प्रारम्भ मं प्राचीन शैली के भी कई एक प्रसिद्ध किव हुए। इनमें पद्माकर भट का नाम सुख्य है। मराठा तथा राजपूत दरवारी में इनका बड़ा मान था। 'रीतिकाल' के कवियों म इनका त्थान 'सर्वश्रेष्ठ' माना गया

है। श्रलीमुहिव र्ख़ा ( प्रीतम ) श्रीर सैयद गुलामनवी (रसलीन) ऐसे मुसल मान भी इन दिनों हिन्दी स कविता करते थे। गद्य के विकासकाल में भी कविता की प्राचीन परम्परा वहुत दिनों तक चलती रही, परन्तु भारतेन्दु के समय

१ रामचन्द्र शुक्र, हिन्दी साहित्य का शिवेहास ।

से इसकी धारा ने भी एक नया रंग धारण किया। केवल भक्ति धीर श्रंगार रस से हटकर इसका सन्वन्य प्रतिदिन के जीवन से हो गया। भारतेन्द्र और उनके सहयोगी लेखको ने देशकाल के अनुकृत नये नये विषयो की और ध्यान दिया, पर उन्होंने वजनापा की परम्परा को नहीं छोड़ा। उनकी कविताएँ प्रजभापा में प्रचलित इन्हों में ही हुआ करती थीं। भारतेन्द्रजी के न रहने के कुछ ही दिनों बाद इस सम्बन्ध में भी नये विचार उपक हुए। गद्य एक भागा में जिला जाय शेर एक दूसरी भागा में यह यात सटकने लगी। इसका फल यह हुआ हे खड़ी दोनों में भी कविता होने लगी। यह प्रमृत्ति दिनों दिन यह रही है। कुछ दिनों से अन्यानुप्रास-रहित अथवा अनुकानत कविता की भी चाल चल पड़ी।

सन् १६०६ में 'काशी नागरीमचारियों सभा' की स्थापना हुई, तथ से हिन्दी की बद्धति के लिए संगठित रूप से काम होने लागा! नाटक, उद-व्यास, इतिहास, निवन्ध, समाकोचका तथा थैशानिक विपये पर पुस्तर्ने श्रीर सुन्दर पन-पित्रकाएँ वड़ी सक्या में प्रकाशित होने लगीं। कुछ दिनों तक तो खनुवादों की अरमार रही पर खन उच्च केटि के मीलिक प्रम्थ भी निकलने लगे हैं। विश्वविद्यालयों की कची से जैंची परीपाओं में गे हिन्दी को स्थान मिल गया है। जब से महास्मा गान्धों ने इन्दीर में 'हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' के सभापति का खासन प्रहण किया, तब से उस सस्था द्वारा शासाम और मन्दास पेर प्रस्ता में भी हिन्दी के प्रचार का प्रकाश हो रहा है; जिसकी सफलता से आशा होती है कि किसी दिन हिन्दी भित्र प्रात्मों के परदार स्थान-

उर्दू —जो वात संस्कृत के सम्बन्ध में कही गई है वही शरवी तथा फ़ारसी के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इन भाषाओं के प्राचीन बन्धों के प्रच्छे अच्छे संस्कृत भारत में प्रकाशित होने सांग, जिनका प्रचार अफ़्ग़ा-निस्तान, ईसन्वया चन्य सुसलमानी राज्यों में हो रहा है। 'मर्सस्तुत स्वालिया' कककना, 'वास्त्वव्द्म' देवकन्द (सहाराजुद) श्रेश 'नद्वतुत व्यक्ता' बलनक ऐसे विद्यालये में बरसी तथा फ़ुरस्ती के अप्यन का श्रास्तु प्रवन्ध है। इनमें भारत से वाहर के भी छात्र शिद्धा पाते हैं। परन्तु चिटिशकाल उद की उजति के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके कविया का मुख्य केन्द्र दिएली था। सुगन्ध वादशाहों की खबनत अवस्था मं भी दर्द, सीज थीर सीदा ऐसे कविया ने कुछ काल तक उनके दरबार म श्रपनी सुन्दर रच नाओं द्वारा बड़ी कीर्ति प्राप्त की। दर्द ने उर्द कविता की 'भाषा दोहराँ' के प्रभाव से मुक्त किया और अपने उच्च सुकी विचारों से इसके। गम्भीर बना दिया। स्रोज ने गजुसी म भ्रष्टा नाम पैदा किया। सीदा ने भी हिन्दी शबदें। की बड़ी काट-खाँट की, पर उसने हिन्दी साहित्य से उर्द का नाता एक-दम तोड़ नहीं दिया । उसकी रचनाओं में कहीं कहीं अर्जुन की वीरता धार कृष्ण की जीजाओं का भी उल्लेख मिलता है। उर्दु काव्य में उसने 'कसीवा' थीर हास्यरस की रचनाथों का प्रचार किया। सीरतकी की भी प्रसिद्धि पहले पहल दिवली ही म हुई। वर्षु गवली का यह 'शेल सादी' माना जाता है। इसा के। उर्द तथा हिन्दी दोने। म कविदा का धम्यास था। श्रन्तिम सगल पादशाह बहादुरशाह ( बकर ) स्वथ एक श्रन्ता कवि था। बसके समय में गानिव बोर जीक ऐसे कविये। से दिल्ली दरबार साहिए की दृष्टि से प्रन्तिम यार जगमगा उठा । जीक ने उद्दें भाषा की स्व॰छ बनाया चोर कसीदा तथा गजल में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की। गालिय वह वस केटि का विद्वान् छोर कवि था। वह कारसी तथा वर्द दोना में कविता करता था। उसकी रचनाएँ उस विचारों से पूर्ण तथा मीलिक है। कहीं कहीं उनमें हास्यरस काभी बान-द था जाता है। उर्दु के गय और पद्य दोने। में वसकी वन स्थान प्राप्त है।

सुगल बादराहों की दशा बिगडने पर दिश्ली के बहुत से कियों ने लालफ के नवांवों के यहाँ चालय लिया। जारो चलकर यहाँ नासिल चीर ज्यातिय न यही प्रसिद्धि प्राप्त की। लालफ से 'सिर्दियो' का बदा प्रसिद्ध हुआ। इनमें कहीं कहीं वने समेस्पर्शी मात प्रकट किये गये है। उर्दू स्पोहित की गन्दा करनेवाली 'देखीं' कविता का प्रवार लालक के ज्याती दुस्ता में ही अधिक हुआ। ज्ञान के ज्ञानिस बादशाह वालिद्याली ( ज्युनर) के भी कविता का बड़ा शोक् था। खक्षनक के बाद उत्तरी भारत में उर्दू के किवेग का रामपुर केन्द्र बन राया। खँगरेजी किया का काकी प्रभाव पढ़ने पर उर्दू कविता की गति-विधि भी बदलन खगी। केवल ग्रंगारस्स की होएकर इसका भी प्रवाह समाज और देश की ओर हो गया। खाजाद और हालों के साथ उर्दू साहित्य में एक नये युग का जारम्भ हुआ। कविशे की प्रवृत्ति नये विपये। की ओर हुई ओर गुजलों का स्थान 'मुसद्दर्य' तथा 'मसनविये।' ने लिया।

उर्दु गद्य की उन्नति पहले पहल कलकत्ता के 'फोर्ट विलियम कालेज' से हुई। उत्तरह निजयाहरूट ने कई एक येग्य विद्वानी की एकत करके कुछ पुस्तके लिखवाई । सन् १८३१ से बदाखती भाषा हो जाने के कारण उत्तरी भारत से उर्दुका बढ़ा प्रचार हो गया। बाद से लखनज से भी गय-साहित्य निकलना प्रारम्भ हो। गया । इससे सिर्जा रजवञ्चली येग न अरुह्मा नाम पेटा किया। आजाद श्रीर गालिय ने भी गय की उसति से भाग तिया। सर सेयदशहमद ने श्रवदारी भाषा का प्रचार किया। श्राजकत श्रलीगढ, भूपाल ब्रोर हेदराबाद वर्द साहित्य के मुख्य केन्द्र है । श्रक्षीगढ म 'मुसक्तिम विध्वविद्यालय' स्थापित हो जाने से इस घोर विशेष प्यान दिया जा रहा है। हैदराबाद के 'उस्मानियां यूनिवर्सिटी' में वहुँ ही शिचा का माध्यम है। श्रीरगायाद में 'अञ्चमन तरक्की उद्' अच्छा साहित्य प्रकाशित कर रही है। अपर दिखलाया जा चुका है कि पहले हिन्दी स्रोर उर्दु में कोई विशेष भेद न था, परन्तु कुछ काल से देशना में वहा भेद हो गया। अब धोडे हिना से दोनों के क्लिप्ट शब्दों की निकालकर साधारण बीलचाल की 'हिन्दस्तानी' भाषा के प्रचार का प्रथल हो रहा है। इलाहाबाद में प्रान्तीय सरकार जारा स्थापित 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' इस श्रीर विशेष ध्यान दे रही है।

वॅगला — संबह्धी शताब्दी के बन्त से बँगला में संस्कृत शब्दों का बाधिकता से प्रयोग होने लगा। इसी समय में बलावल नाम के एक संसलमान

१ रामगानु सबसेना, ए हिस्टी गाँफ उर्दू लिटरेचर ।

ने हिन्दी 'पद्मावत' का श्रवाद किया, जिसमें संस्कृत शब्दों की भरमार है।
श्रवारहवीं श्रवादि के श्रारम्भ में परिचमी बगाल में नवद्वीप के रामा कृष्ण वन्द्र
का दरबार वँगला के कवियों का सुख्य केन्द्र था। इनमें रामप्रवाद श्रीर
'धान्नदामंगल' तथा 'विद्यासुन्दर' के रचिवता भारतचन्द्र राथ गुवाकर सुख्य
थे। भारतचन्द्र की रचनाओं में संस्कृत शब्दों तथा छुन्दों का प्रयोग वड़ी
स्वतंत्रता से साथ किया गया है। पूर्वीय बगाल में इन्हों दिने। विक्रमपुर
के राजा राजवरला के दरवार में जयनारायल सेन तथा उनभी भतीनी श्रानन्दमयी का बड़ा नाम था। बगाल के गांचों में भी कितन, यात्रा तथा 'किवखालाम्य' द्वारा साम्य साहित्र की अबित होनी रही। उन्नीसवीं शताब्दी के
धारम्म में चन्द्रनगर में ऐंटरनी नाम का एक पुत्रवाली बड़ा प्रसिन्न 'कविखाला' था। दन्हीं दिने। करसबली, खबीरता तथा श्रन्थ कई मुस्तमाना ने भी सुन्दर गीतो की रचना की।

वैंगला गए के कुढ़ नमूने 'शून्यराख' शीर न्याय तथा स्मृतिसम्म्यी प्रन्यों में सवश्य मिलते हैं, पर वास्तव में इसका विकास खँगरेज़ों के
साने के बाद से खारम्भ हुआ। थोरामपुर के सिश्तिरियों ने इसकी उबति
संवदा थेगा दिया। डान्टर केरी तथा मैंती हालहेंड ने कहे पुक पुकतें
में वदा थेगा दिया। डान्टर केरी तथा मैंती हालहेंड ने कहे पुक पुकतें
से नहालों। सर चान्ते निलकिंस ने बँगला खड़रों के खारने का प्रयस्त किया।
'फ़ोर्ट विलियम काले में में पढ़ाई के लिए प्रायः सभी विषये। पर बँगला
पुत्रकें लिखी गईं। हिन्दी, उद्दें तथा वँगला के गय साहित्य की उसति में
इस कालेज की उपयोगिता खदाय स्त्रकार करनी पड़ेगी। 'श्रवेशचन्त्रियां' के
स्वित्या स्ट्रिंगत तथा रामसम वसु इस कालेज के सुख्य बँगला खभ्यास्क थे।
इन दिनो गय की जो पुत्रकें प्रकाशित हुईं, वे साधाराख रिखा की दिए से
लिखी गई पीं, उनकी गयाना उन्न साहित्य में नहीं की जा सकती। इसकं
प्रारम्भ साक्षव में राजा राममोहन राग ने किया। परन्तु उनकी भाषा में पृत्रकी
साहों की अधिकता रहती थी। पहित ईश्वरचन्द्र विद्यासार ने इसके। सरहत

१ दिनेशक्द सेन, हिस्ही ऑफ बगाली छैंग्वेज एंड छिटरेक्र ।

का आश्रय देकर आधुनिक खरूप दिया। इतने दिनों में श्राँगरेज़ी शिचा के प्रभाव से श्राचार-विचारों में बड़ा परिवर्तन हो गया। समाज-सुधार तथा स्वदेश-मिक ने ज़ोर पकड़ा, जिसके साथ साथ साहित्य ने भी शाष्ट्रीयता के चेत्र में पैर रखा।

'ग्रानन्दमठ' के रचयिता श्री वंक्रिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के समय से वँगता साहित्य का नया युग प्रारम्भ हुवा। उन्होंने तत्कालीन भाषा के भरोपन के।

द्र करके वसे स्वच्छ और उच विचारों के प्रकट करने वीग्य बनाया । उनके प्रत्यों का प्रायः सभी हिन्दुलानी भाषाओं में अनुवाद हो गया है। पद्य में श्री माइकेल मधुस्दन इस ने अनुवाद किया जनका 'सेपनाइवध' यहां प्रसिद्ध कान्य है। बाद में हेमध-द्र, नकीन सेन, रंगलाल तथा कामिनी राय की रचनाओं का बद्दा चादर हुआ। भी रवीन्द्रनाथ ठाइर की प्रसिद्धि वोगारत के बाहर भी फैल गई है। उनके प्रस्त में सेन वाई वो दिन में से का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो। साद हो। साद हो। साद के साहर भी फैल गई है। उनके सुख्य मन्में का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो। साद हो।



'नेतिल पुरस्कार' भी मिला है। नाटकलेराकों बिकामचन्त्र चहोपाण्याय में भी द्विजेन्द्रवाल राय का बढ़ा नाम है। बिज्ञान तथा दर्शन के उन्न भोर सुक्ष विवास तथा दर्शन के उन्न भोर सुक्ष विवास तथा भी रामेन्द्र-सुन्दर तथा सरल भाषा में प्रकट करने का बदा भी रामेन्द्र-सुन्दर तैनेदी की प्राप्त है। उपन्यास तथा गढ़प लिएने में बगालियो की प्रच्या सफलता हुई है। देशी भाषाचों में गैंगला ने उच्ची उन्नति की है। इसका साहित्य बहुत कुड़ मोलिक है। सुनम्माद्त्व प्रन्यकांच्या तथा उन्न कीटि के प्रस्था द्वारा हुसकी सरावर उन्नति हो रही है।

म्रा्ठी---- थठारहर्षे शताब्दी के मराठी ताहित्य में मेरोपन्त का नाम सबसे पिखात है। वनकी रचनाथों में संस्कृत शब्दों का प्रयोग प्रधिकता से मिलता है। कान्य की दिन्द से वे उच्चकेटि की भने ही म मानी जायें पर वे वच्च विचारों से पूर्ण हैं। सराठी की मणना उन इनी-निनी भाषाओं में हैं जिनका यास्यकाल पद्य में नहीं यस्कि मय में प्रारम्भ हुआ ! सतारा के राजा प्रतापसिंह, के समय तक मरहार शामराव तथा अन्य लेखकों ने मराठी गय साहित्य की परम्परा के जारी रखा। परन्तु अंगरेज पादियों ने कुछ कीए, व्याकरण तथा साधारण अंगरेज़ी पुस्तकों के अनुवाद तिकाले, जिनमें मराठी साहित्य अपनी प्राचीन परम्परा से बहुत कुछ अल्ला है। गया। सरकारी अफ़्तरों ने प्राया इस दंग के साहित्य को आक्षय दिया। अप निष्णुणाकी विपल्याकर ने 'निक्न्यमाला' में बड़े कोरों के साथ मराठी के इस 'क्षारेज़ी अवनार' की ज़्वर ली की। वस्त की सीहत्य के नय-अप्ट होने से यचाया। इस समय से वास्तव में मराठी साहित्य के नय-अप्ट होने से यचाया। इस समय से वास्तव में मराठी साहित्य का नयीन चुत प्रारम्भ हुआ।

नाउक लिखने में पहले विष्णु आये तथा अच्या कि केंक्सिकर धीर बाद में कुट्याजी प्रभाकर लाडिलकर, वासुदेवरासी खरे तथा राम गर्येश गडकरी ने बड़ी सफलता प्राप्त की । केरावसुन, उपम्बक वापूनी डोमरें (बालकि वे धीर नासिक के गोविन्द ने कविता को उच्च केटि पर पहुँचा दिया। ऐतिहार कि साहिल में विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े नथा वासुदेवराको खेरे ने वड़ा काम किया। उपन्यासलेखकों में हिनारायण वापटे तथा नाथमावन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। बापटे के कई एक ऐतहासिक वपन्यासी का हिन्दों भी अनुवाद हो गवा है। वोकमान्य याल गंगाचर तिलक का 'पीतारहस्य' वास्तरायीय रहेगा। मराज वाहिल्य में इसकी गयाना 'बानेश्वरी' तथा '(वासनेथा' के साथ की वा सकती है। वंगला की तरह मराजे की हिन्द रामनेथा के साथ की वा सकती है। वंगला की तरह मराजे की मी हस सरफ़ बड़ी उत्ति हुई। इसका भी आधुनिक साहित्य बहुत कुछ मीलिक है।

गुजराती—ज्यनिश्चित राजनीतिक परिस्थिति के कारण श्रवारहर्षी यतान्द्री में गुजराती साहित्य की विशेष जन्नति नहीं हुई। इस काल में कई एक भक्त कवि श्रवश्य हुए, पर उनकी रचनाओं ≣ श्रव्यकतर 'साम्प्रदा-विकता' ट्राय्टनी हैं।' द्वाराम प्राचीन श्रीकी के श्रान्तिम श्रासेह कपि नापे जाते हैं। गुजराती के श्रतिरिक्त उनकी रचनाएँ प्रजनापा, सराठी, संस्कृत तथा उर्दू में भी मिलती हैं। गुजरात में उनकी 'गरबी' तथा पदों के गाने की बड़ी चाल है। उनकी भाग सरल, स्वच्छ तथा भावमधी है। श्रॅगरेज़ी शिषा के साथ प्राधुनिक गुजराती साहित्य का भी प्रारम्भ हुष्या। पहले पढ़ाने के काम की कुछ साधारण पुस्तकें विल्डी गईं, पर जब से सन् १ मध्म में फोर्क्स ने 'गुजरात वर्गान्युक्त सोसायटी' स्थापित की तथ से गुजराती साहित्य की व्रवित के लिए संगठित रूप से प्रवत्त होने लगा। दक्षपतराम श्रीर ममीदा गंत्र के साथ चाधुनिक साहित्य का गुग मारम्भ हुष्या। इन दोनों ने समाज-सुधार की बोर विरोप ध्यान दिया। नवस्ताम के शब्दों में दलपतराम की कविताएँ 'चतुराईपूर्व' तथा 'सभारंजिनी' हैं। इनकी भाषा बड़ी सरल तथा सुन्दर है। नमैदाशंकर की भाषा बड़ी लोरदार है, पर कहीं कहीं 'कज़ाक' शब्दों से सिक्षित है। प्राकृतिक सीन्दर्य के वर्षन में वनके उच भाष श्रीर कारित्य गित का परिचय मिलता है। गुजराती साहित्य की वन्नति की भाग लिया। फूर्यूनमी मुंबावनी ने वन्नयई में पहला गुजराति हाराह्मान हवारित किया। कहा नाता है के गुजराती में श्रातकाल कारित किया। कहा नाता है के गुजराती में श्रातकाल कारित किया। कहा नाता है कि गुजराती में श्रातकाल कारित किया। कहा नाता है कि गुजराती में श्रातकाल कारित किया। कहा नाता है कि गुजराती में श्रातकाल किया। कहा नाता है कि गुजराती में श्रातकाल कारित किया। कहा नाता है कि गुजराती में श्रातकाल किया। किया में स्वातकाल किया। कार्य की स्वात किया। किया स्वातकाल किया।

सनद तथा फुरमानों थीर कुछ नीति-सम्बन्धी प्रन्थों में गुजराती गद्य का प्रयोग व्यवस्य मिलता है, पर इसका विकास वास्तव में विदिश्य काल के प्रारम्भ में ही हुया। कुछ पादिरियों ने इसमें वाइविक के खनुवाद करने का प्रयत्न किया। वाद में रायद्वीदृद्धास गिरधर आई ऐसे लेगों ने इसमें प्रारम्भक किया। वाद में रायद्वीदृद्धास गिरधर आई ऐसे लेगों ने इसमें प्रारम्भक के प्रवर्त का वास्तव में नांत्रामं के प्रवर्त का वास्तव में नांत्रामं कर ही हैं। वनका 'राज्यरंग' इतिहास स्था साहिरय की ६ष्टि से वच्च केटि का प्रम्य है। वनके थाद नपलराम गय के सबसे थच्छे लेखक माने जाते हैं। आलोचना वनका मुख्य विषय या। थें तो नाटक लिएके का प्रारम्भ द्वाचराम है। हो। गाया पर इसके वा भेषी पर पहुँचने का यह राष्ट्रोहमाई वद्यराम के प्राप्त है। राज्य सायु है। राज्य पर इसके वा प्रवर्त का प्रारम्भ देवाराम का प्राप्त है। राज्य सायु व्यवस्तु न नर्दर्शक सुलजारांकर ने 'करप्यविक्षी' नामक खापुनिक टंग का पहुंचा का व्यवस्ता व्यवसात लिखा। गोवर्षवराम विवाद का 'सरस्वतीचटन्द्र' गुज-

राती में यदा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका कई एक भाषात्रों में श्रमुवाद हो गया है)

तामिल-तेल्गू-इन दोनों भाषाची की गणना प्राचीन भाषाची में है। पर इनके भी गद्य का विकास बिटिश काल ही में हुथा। तामिल साहित्य का प्राप्तुनिक काल पन्द्रहवीं शताब्दी से माना जाता है। प्रडाहदवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में परगुज्योति मुनि, शिवप्रकाश स्वामी, त्रिजुट-राजप्या तथा पुलप्या नावलर प्रसिद्ध कवि हुए। प्राचीन ग्रन्थों की टीकाओं तथा कुछ जैन प्रन्थों में सामिल के प्राचीन गद्य का नमूना मिलता है। परन्तु प्राधुनिक गद्य का लिखना वीर्स सुनि सद्या प्रहमुग नावलर ने ही प्रारम्भ किया । वैज्ञानिक साहित्य में सूर्यनारायण शासी ने ग्रण्ही सफलता प्राप्त की 🖟 गद्य साहित्य में शेव्यकेशवराय सुदली का नाम बदा प्रसिद्ध है। महामहोपाप्याय स्वामीनाथ शास्त्रों ने कई एक प्राचीन प्रन्थों का सरत भाषा में अनुवाद किया है। तेलुगू में 'नीतिचन्द्रिका' के स्वयिता चित्रपस्रि की लेखनरीसी वसी उस कोटि की मानी जाती है। तेलुगु साहित्य की देशकाल के चनुसार बनाने का वरा वीरेशिलंगम् की प्राप्त है। सभी विपयों पर उन्होंने कुछ न कुछ जिला है। नाटक जिल्लन में जक्ष्मीनरसिंहम् तथा शुन्धारायडू धीर वैंकरेम्बर कबुलु के नाम प्रसिद्ध हैं। 'ब्राम्ध्र साहित्य-परिपन्' की श्रीर से तेलुगु की उन्नति के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है।

चिद्गान - ज्योतिष तथा गणित में तो कुछ काम होता रहा पर मीतिक विज्ञान को भारत हज़ारों वर्ष से भूखा हुया था। विटिश काल में येदानिक शिषा का कुछ प्रथम्ब हो बार्ल का फल यह हुया कि हर छोर किर ध्यान प्राकिष्ठित हो गया। हज़ारों वर्ष पूर्व व्यविशे यह यनलाया था कि हुएों में भी जीव है धीर उन्हें भी मुस्त-दुख का खनुभ र होता है। अपने स्कृम मंत्री हारा सर जारीश्रण्यन्त्र बोस ने हुसकें। प्रथम विद्वाला दिया। भारत के धन्य कई एक चिद्वालों ने भी अववान वैद्वाला कर परिचय दिया है। प्रथम स्व

कृष्णलाक मोहनकाल झेंबरी, माहक स्टोम्सहन गुबराती किटरेचर, २ भाग ।

विज्ञान की सहायता से देश के किस तरह सुसम्पन्न बनाया जाय, इस श्रोर प्यान देने की बड़ी श्रावश्यकता है। गायित में श्रव भी भारत का नम्बर बढ़ा हुश्रा है। साधारया शिवाहोते हुए भी हाल ही में मदरास के सर्गीय धी रामा-तुजम् ने श्रपनी विलयया बुद्धि से केम्ब्रिज के गायितज्ञा की चकित कर दिया था।

उपसंदार आरत के भविष्य पर बहुत कुछ ससार का भविष्य निर्मर है। यह सबसे बढ़ा पराधीन देश है। विद्या साझास्य की तो यह 'धुरी' है। परन्तु प्रव यहां स्वतंत्रता की लहर उठ पढ़ी है, जो दब नहीं सकती। प्रेट विदेन की यह देखना चाहिए कि उसके राजनैतिक भविष्य पर यसन्तुट तथा हुखी आरत का क्या प्रभान पढ़ सकता है। दसे प्राम्त पढ़ सकता है। दसे प्रमान स्वता चाहिए कि असन्तुष्ट भारत उसके राजुया के लिए यरा- यर पढ्यंत का चैत्र बना रहेगा। ऐसी परिस्थित मं उसे भारत से समस्रोत कर लेना ही डीक है। स्वर्गीय लाखा लाजपतराय के राजों में "विश्व की शानित, अन्तर्गाष्ट्रीय प्रेम कीर सहानुभूति, ग्रेगरेज़ जाति का गोरव, मनुष्य-मात्र की उत्तित कीर सक्षार के आर्थक मगल के लिए यह परमावस्यक है कि भारत में गानित के साथ प्रजातत शासन की सेश्याचां का विकास हो।" प्रमारंज लोग हस निश्चत वात के जितना ही शीप समस्र लें उतना हो ग्रस्ता हो। हो कि भारत के सामने राजनैतिक के खितरिक एक चोर जित्र सासर है।

सारत के सालग राजगातक के बातार प्रकृष अरद कारक संसरमा है।
संस्कृति तथा सम्यता की रिम्ट से उसके घोश यूरोप के धादगें तथा तिश्वान्ती
म यहा धन्तर है। यूरोप के साथ सम्बन्ध हो जान से इन दिनों भारत के
खावार विवारों में यहा परिवर्तन हो रहा है। यह बात निरिचत है कि भारत
थम युरानी लगीर का फुक़ीर नहीं रह सकता, ध्रवस्था देतकर वसे अपनी
स्ववस्था ध्रवस्य वहलनी पड़गी। पर इसके साथ ही यूरोप की वर्तमान परिस्थित
का भी ध्यान रसना पड़ेगा। महायुद्ध के बाद से वहाँ के कई एक विवारशील विद्वानों को पाधाय्य सम्यता के तिद्वानों पर सन्देह होन लगा है श्रीर
वनकी हन्दि पूर्व की खोर फिर रही है। ऐसी दशा में भारत दी शालें क्या

१ लाला कानप्रताय, दुर्सी भारत, १० ४४५।

ग्राज भारत निर्वेत, दुस्ती तथा पराघीन है श्रीर धन तथा वैभव से सम्पन्न शक्तिशाली यूरोप श्रपनी श्रवस्था से श्रसन्तुष्ट तथा भविष्य के लिए चिन्तित है। इसी से स्पष्ट है कि दोनों ने भूलें की हैं बीर एक दूसरे के गुणों की दोनों की श्रावश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में पूर्व तथा पश्चिम के परस्पर सहयेगा में ही विश्व तथा मानवजाति का हित दिखलाई पड़ता है।

श्वर

यूरोप की धवस्था पर पहुँचकर खुलेंगी या वह उसकी भूलों से शिचा प्राप्त

करके संसार का पथप्रदर्शक बनेगा ? श्रपने बच सिद्धान्तों के रहते हुए भी

#### संचिप्त विवरण

```
सन् १४६८
             वास्टे।उगामा का श्रागमन ।
             पुलवुक्कं की नियुक्ति ।
    9408
             गोधा पर पुर्तगालियों का घधिकार।
    1410
             पुलवुक्कं की मृत्यु।
    1414
             स्पेन श्रीर प्रतंगाल की एकता।
    3420
             स्पेन के जहाओ वेडा 'श्रामंडा' पर शेंगरेजों की विजय ।
    1455
             पहली ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
    0000
    9802
             उच ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
             हाकिस का जहांगीर के दरबार में भागमन।
    1405
             सरत में धंगरेज़ों की केाडी।
    3512
             सर द्रासस रो का चारासन ।
    1412
             उरमुज पर धेंगरेजों का चधिकार ।
    9832
             प्रस्योयना का हत्याकांद्र ।
    1621
             सदरास की नींच।
    1580
             यम्बई की प्राप्ति।
    2563
             फ्रांसीसी कस्पनी ।
    9668
             पांतुचेरी की नींव।
    1508
             ईस्ट इंडिया कम्पनी का धीरंगज़ेय के साथ मतहा।
     15=4
             कलकत्ता की भींच।
     1440
            नहें ईस्ट इंडिया करपनी ।
     1885
             दानों कम्यनियों की एकता ।
     1002
             संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
     1005
```

| भारत में हि | ारिश | मासाजी |
|-------------|------|--------|
|-------------|------|--------|

| ५३४ |  |
|-----|--|
|     |  |

| यन | 2 (0 2 2 | हैदरधनी | 66.0 | जन्म |
|----|----------|---------|------|------|

.. १७३२ सादतश्रली र्सा श्रवध का सबैदार ।

,, १७३४ ट्यूमा पांडुवेरी का गवर्नर।

., १७४१ प्रलीवर्दी सी वगाल का सुवेदार।

,, १७४२ हुप्ले पांडवेरी का गवर्नर।

,, १७४६ म्हांसीसियों के साथ ग्रेंगरेज़ों का पहला युद्ध; मदरास पर फ्रांसीसियों का श्रधिकार ।

,, १७४८ पाडुचेरी के बाकमवा में बाँगरेज़ों की बसफलता; प्लाशपन की सन्धि; निज़ाम बासफलाह की मृख्य ।

,, १७४६ मदरास फँगरेज़ों के वापम; कर्नाटक के नवाब धनवरहीन की मृत्यु: अम्बर की जदाई में चान्दा साहब की विजय !

,, १७४१ क्रांसिसियों के साथ धँगरेज़ों का दूसरा युद्ध; चान्द्रा साहब द्वारा त्रिचनापरूजी का घेरा; शकॉट पर क्लाइव का धरिकार धीर असकी रचा।

,, १७१२ त्रिचनापरुखी मे फ़्रांसीसियों की हार; चान्द्रा साहव की मृत्यु।

, १७१४ हुम्ले की वापसी; शुजावहीला श्रवध का नवाव।

,, १७११ घेरिया पर क्लाइव और वाट्सन का श्राक्रमण।

,, १७५६ श्रजीवरी खाँ की मृत्युः सिराज्ञितीला की नवावी, स्वक्ता पर प्राफ्तमणः स्थालकीवरी की दुर्घटनाः फ्रांसीसियो के साथ तीसरा प्रस्

,, १७५७ कतकत्ता में जैगरेज़ों की विजय, चम्द्रनगर पर जैगरेज़ों का स्रविकार, पत्तासी का युद्ध; स्तिरागुद्दीजा की मृत्यु: २४ परागा की प्राप्ति; मीरजाफ़र की पहली नवाबी ।

। १७६८ चैंती का खानान, सेंट डेनिड के किले पर खिकार, मदरास के प्राक्षमण में असफलता; उत्तरी सरकार में कर्नल फोर्ड की विजय।

,, १७५६ विदेश में उच खोगों की हार; श्रलीगीहर की बगाल पर पढ़ाई।

- सन् १७६० चांडवारा के युद्ध में फ्रांसीसियों पर खॅगरेज़ों की विजय; क्लाइव की वापसी; चैनसिटार्ट बंगाल का गवर्नर; मीरकासिम की नवाबी।
  - ,, १७६१ पानीपत का तीसरा युद्ध; मराठों की पराजय; पेशवा बालाजी की मृत्यु; माधवराव बक्लाल पेशवा; पांडुचेरी पर खँगरेज़ी खबिकार; हैदरखली मैसूर का शासक।
  - ,, १७६३ मीरक्षिस से ऋगवा; वदवानाला की लढ़ाई में उसकी हार; पटना का इत्याकांड; मीरकाक्त की दूसरी नवाधी; फ्रांसीसी युद्ध का खन्त; पेरिस की सन्धि; चन्द्रनगर तथा पांडुचेरी फ्रांसीसियों का वापस ।
    - ,, १७६४ बन्सर के युद्ध में ग्रॅंगरेज़ों की विजय।
  - ,, १७६४ क्लाइव की दूसरी गवर्नरी; मीरबाफ़र की मृत्यु; इलाहायाद की सन्धिः दीवानी-प्रदान ।
  - ,, १७६७ पहला मैस्र युद्ध; हेदर तथा निग्राम की त्रिश्वोमली में हार; क्लाइव की वापसी; वेरेक्स्ट बंगाल का गवर्नर ।
  - ,, १७६६ नैपाल में गोरखों का राज्य । ,, १७६६ कार्टियर की गवनरी; हैदर के साथ मदरास की सन्धि ।
  - ,, १७७० यंगाल तथा विहार में दुभि<sup>\*</sup>च।
  - ,, १७७२ हेस्टिंग्ड़ वंगाज का गवर्नर; पेशवा माधवराव की मृत्यु, नारायग्रहाव पेशवा ।
  - ,, १७७३ रेग्यूबेटिंग ऐक्ट।
  - ,, १७७४ रुहेला-युद्द; हेस्टिंग्ज़ यंगाल का गवमैर-जनरल ।
  - ,, १००४ रागेवा के साथ स्तत की सन्धि; यहले मराठा युद्ध का प्रारम; महाराजा नन्दकुसार के फांसी; युजाउदीला की मृत्यु; प्रासकु दीला अवध का नयाय।
  - ,, १७०६ पेराचा के साथ पुरन्थर की सन्धि; कर्नेख मानसन की मृत्यु ।

सन् १७७३ मराठों के साथ बद्गाव का सममीता।

, १७८० फ़्रासिस की वापसी, ग्वालिवर पर खेंगरेंबा का श्रधिकार, दूसरा मेसूर युद्ध, कर्नाटक पर हेदर का श्राक्रमण, कर्नल वेली की दुर्देशा: रखजीवसि ह का जन्म ।

,, १७८३ पोटोनियो की लड़ाई में हैदर की द्वार; बनारस के राजा चैत-सिंह का करादा।

,, १७८२ घ्रवथ की बेगमों की लूट, मराठों के साथ सावधाई की सन्धि, कर्नल प्रेथवेट पर टीपू की चित्रय, इंदर की मृत्यु ।

,, १७८३ फ्रासीसियों के साथ सन्धि।

,, १०=४ माहादती सिन्धिया का प्रसुत्व, टीपू के साथ मगजोर की सन्धि, पिट का इदिया ऐक्ट।

,, १७८५ हेस्टिग्जका हस्तीका।

,, १७८६ जार्ड कार्नवासिस गवर्नर-जनरता ।

,, १७८८ ्गुलामकादिर की निष्दुरता।

,, १७६० तीसरा मैसूर युद्ध, मरावा ब्रोह राजवूबो के पीच पाटन की जबाई ।

,, १७३१ मराठों के साथ मिरथा की लवाई म राजपूर्तों की हार ।

,, १७६२ टीपू के साथ श्रीरगपट्टन की सन्धि ।

,, १७६६ फास की राज्यकान्ति का बारम्भ, बगाल में इसमरारी बन्दोबसा, कम्पनी का नया बाजापत्र ।

,, १७१४ माहादबी सिन्धिया की मृत्यु।

,, १७६४ सर जान शोर गवर्नर-जनरब, खद्दां की लढ़ाई में निजाम पर मसुठों की विजय, सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु, वनास में इस्तमरारी शन्दोबस्त, बहिल्याबाई की मृत्यु।

., १७६६ दूसरा वाजीराव पेशवा ।

,, 194≡ सादतप्रली खाँ खबब का नवाय, सर जाब ग्रोर की यापसी, खाँड वेजेज़ली गवर्नर-भनरल, निजाम के साथ सन्धि ।

चौथा मैसूर युद्ध; टीपू की मृत्यु; तंजीर श्रीर सूरत का श्रप-सन १७६६ हरणः रखजीतसिंह लाहेार का राजा । नाना फड़नवीस की मृत्यु; हैदराबाद की सहायक सन्धि ।

., 1=00

कर्नाटक का अपहरस; श्रवध के साथ ज्यादती; लखनऊ ,, 1501 की सन्धि।

क्रांसीसिवों के साथ धर्मीन्स की सन्धि, पूना पर होलकर का .. 9502 श्रधिकार, वाजीराव के साथ वेसीन की सन्धि।

द्सरा मरादा युद्ध; चलीगढ, दिल्ली, चसेई, लातवादी, चरगांव ,, 9=o≥ की लड़ाइयाँ: भोसला के साथ देवगांव की सन्धि: सिन्धिया के साथ श्रजु नगांव की सन्धि।

होलकर के साथ युद्ध; मानसन की हार; श्रीम की लड़ाई। ,, 1508

भरतपुर के प्राक्रमण में व्यतफलता; वेलेज़ली की वापसी; लार्ड कार्मवाजिस द्सरी बार गवर्नर-जनरख; लार्ड कार्नवाजिस की मृत्युः सर जार्ज वाली गवर्नर-जनरत्तः मराठों के साथ सन्धिया।

विक्लीर का उपद्रव। 1506

3504

लार्ड मि'टो गवर्नर-जनरल । 3500

कारस श्रीर कावुल के साथ सम्बन्ध । 1505

रखजीतसिंह के साथ अमृतसर की सन्धि; सदरास में सैनिक 3508 उपद्रव ।

फ़ांसीसी द्वीपों पर ऋधिकार। 1510

जावा की विजय। 1511

कम्पनी का आज्ञापत्र; लार्ड हेस्टिंग्ज़ गवर्नर-जनरल । 1512

नेपाल-युद्ध; श्रवध के नवाब सादतश्रली की मृत्यु । 1518

सिगोनी की सन्धि । **,, 1**≒1६

पि'डारी ब्रोर मराठा युद्ध; खड्की, सीतावखदी, नागपुर ब्रीत ., 1510 महीदपुर की खड़ाइयों में श्रॅंगरेज़ों की विजय। 3535

कोरेगांव और शाष्ट्री की लढ़ाइयाँ; पेशवाई का श्रन्त।

#### भारत में विदिश साम्राज्य

| Ł | <b>₹</b> ⊏ |
|---|------------|
|---|------------|

| सन् | 3 = 3 8 | गाजीवहीन | श्रवध | का | पहला | वाद्शाह | Į |
|-----|---------|----------|-------|----|------|---------|---|

,, १८२० सर टामस मानरी मदरास का गवर्नर ।

,, १८२३ लार्ड हेस्टिंग्ज़ की वापसी: खार्ड एमहर्स्ट गवर्नर-जनरल ।

., १८२४ पहला वर्मी युद्धः वारिकपुर का विद्रोह ।

,, १८२६ भरतपुर किले का पतन, विस यों के साथ यांडवू की सन्धि।

.. १८२० दोस्तराच सिन्धिया की मृख्य ।

,, १८२८ एमहर्स्ट का इस्तीका; लाउँ विलियम वेंटि क गवर्नर-जनरल ।

,, १८२६ सती-प्रया का चन्त; हमी का दमन; ब्रह्मसमाञ की स्थापना। ,, १८३० कचार की ज़न्ती।

,, १८३१ मेंस्र का राजा पदस्युत; रखजीतसि ह के साथ रूपुर में भेट ।

,, १८३३ कस्पनीका आञ्चापत्र ।

,, १६३५ कुर्ग का कपहरख।
,, १६३५ कॅगरेज़ी शिक्षा का निर्णेष; वेंटि क की वापसी; वेस्तमुहम्मद कावल का क्रामीर।

., १८३६ लार्ड शास्त्रोंड गवर्नर-तनरता।

, १८२७ रानी विन्दोरिना को राही; वर्न्स की कानुलयात्रा; उत्तरी सारत का सकाल।

 ≒ १८३६ रणजीतसिंह तथा शाहशुजा के साथ सन्धि; घफुगान-युद्ध की घोषणा ।

,, १८६६ श्याजीतसिंह की मृत्यु; गृञ्जी की विजय; कावुल पर धधिकार।

,, १८४० ध्रफ्गानियों का विद्रोह।

., १८४१ बर्न्स श्रीर मैकनाटन का वध ।

,, १८४२ श्रक्रवरलों के साथ सन्धि; श्रंगरेज़ी सेवा की दुर्दशा; श्राक्तेंड की वापसी, लार्ड एलिनचरा शर्यनेर-जनरल; जलालावाद की स्था: कावल की विजय ।

, इन्हरं मियानी की खड़ाई, सिन्ध का अपहरण; महाराजपुर ग्री। पनियर की खड़ाई में सिन्धिया की हार ।

- सन् १८४४ लार्ड पुलिनवरा की वापसी; हेनरी हार्डिज गवनेर-जनरल ।
  - " १८४४ पहला सिल युद्धः मुद्की और फीरोज़शहर की लड़ाइया ।
  - ,, १म४६ श्रालीबाल और सीवराँव की लड़ाड्याँ; श्रामरेज़ों की विजय, लाहेर की सन्धियाँ।
  - ,, १८४८ हार्डिंग की वापसी, खार्ड डलहोज़ी गवर्गर-अनरस; मूलराज का विद्रोह; दूसरा सिख युद्ध, सतारा के राजाओं का श्रन्त ।
  - ,, १८४६ चिलियानवाला श्रीर गुजरात की लड़ाहर्या; पंजाब का श्रपहरण ।
    - , १८४२ दूसरा बर्मी युद्ध; पीमू पर श्रधिकार।
  - ,, १८४३ भारत से पहली रेंब; कम्पनी का खन्तिम धाञ्चापत्र ।
  - ,, १८४६ श्रवधका श्रपहरण; उलहाँजी की वापसी; लार्ड केंनिय गवर्नर-जनस्त ।
  - ,, १८२७ सिपादी-विद्रोह; मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ तथा कांसी में रुपद्रव ।
  - " भन्दन विद्रोह की शान्ति, कम्पनी का भन्त, विष्टोरिया का घोषणा-पत्र, लार्ड केंनिंग पहला वाइसराय ।
    - ,, १८५६ तात्वा टापे का फाँसी।
      - १८६१ हाईकार्टी की स्थापना; 'डियन कोंसिल ऐक्ट ।
  - ,, १म६२ लाई प्लागन वाहसराय; यन्तिम सुगुल वादशाह पहातुरसाह की मृत्यु ।
    - १म६६ श्रमीर दे।स्तमुहम्मद की मृत्यु ।
    - ,, १८६४ सर जान लारेंस वाइसराय ।
      - , १८६८ शेरथली कावुल का धमीर ।
  - , १म६६ लाई मेयो वाइसराय; श्रम्बाला मे शेरबली के साथ भेंट; ह्यू क बाफ़ पुडिनवरा का श्रागमन ।
    - , १८०२ लाई मेवो का यथ; लाई नार्थमुक वाइसराय।
  - ", १६०४ मण्डारराव गायकवाड पदच्युत; श्राय्येसमाव की स्वापना; युवरान ( शिंस भोफ़ वेस्स ) एडवर्ड की यात्रा ।

```
भगत में विदिश साम्राज्य
```

लार्ड बिटन वाइसराय; इँग्लेंड के शासकों की 'कैसरे-हिन्द' मन १८७६ की उपाधि: दचिया में दुभि च।

दिल्ली का दरवार। 3200

480

वर्नान्युवर प्रेस ऐन्ट; दूसरे श्रफ़ग़न-युद्ध का धारम्भ । 3595

लाई जिटन का इसीफ़ा, लाई रिपन वाइसराय। 9220

मैस्र की वापसी: पहली मनुष्य-गणना । 1221

१८८२ धर्नान्युलर प्रेस ऐक्ट रह ।

लाई उक्रिन वाइसराय । 3558 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना: पंजदेह की घटना; तीसरा ,, 3==+

धर्मी युद्ध । बर्मा के शक्य का घन्त । 3==5

बार्ड बैंसडीन वाइसराय। , 1555

मनीपुर का उपद्रव । 3563

दसरा इंडियन कीसिख प्रेक्ट। , 1=82

दूसरा लार्ड एलगिन बाइसराय। .. 1568 चितराख पर धावा ।

, 1544 प्लेग श्रीर श्रकाल । . 3588

3580 तीराष्ट्र पर ब्राक्रमण ।

., १म्बर बार्ड कर्डन बाइसराय ।

विक्टोरिया की मृत्यु; सातवां एडवर्ड सम्राट्, हवीवुक्सा धर्मः ,, 1809 गानिस्तान का श्रमीर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ।

तिब्बत पर धावा; दिक्खी से दरबार । 3803

यूनिवसि टीज़ ऐक्ट । 8036 ..

वग-विच्छेदः, खदेशी श्रान्दोलनः, दूसरा लार्ड मिंदो वाइसराय। 1804 ,, १६०६ मुसलिम लीग।

.. १६०७ कमिस से कटा

कान्तिकारी दल, यस से हताएँ। 1805

सन् १६०६ मार्ले-मि टो खुघार । ,, १६१० दूसरा लार्ड हार्डिज बाइसराय । ,, १६१९ सम्राट् पाँचर्वे जार्ज का दिल्ली में राज्यासिपेक, बैग-विब्हेद रह ।

,, १६१२ विहार श्रीर उड़ीसा का नया प्रान्त ।

., १६१३ दिचिया स्रक्षिकाका सत्याग्रह।

,, १६५४ यूरोपीय महायुद्ध का चारम्भ ।

,, १६१६ काशी हिन्दू विव्यविद्यालय की स्थापना; लार्ड चेम्सफ्डें वाह्सराय; कांग्रेस में एका; हिन्दू-मुसलमानों का निर्वाचन-सम्यन्त्री समम्पोता।

,, 181७ थगदाद विजय, भेरोपोटामिया कमीयन; पार्लामेंट में भारत-सचिव की विज्ञप्ति ।

,, १६१८ माटेयू-चेम्सफ़र्ड रिपोर्ट, रीलट कमेटी रिपोर्ट, रीलट-ऐक्ट; महायुद्ध का श्रम्त ।

,, 1818 रीलट-एकट सलामह; जलियानवाला वाग का हत्याकांड; हटर कमेटी की नियुक्ति; सुधार-कान्त्न; धमानुक्ला धफ़ गाजिस्तान का बादणाह; तीसरा धफ़ग़ान-युद्ध।

,, १६२० किलाफ़त का समझ; तोकसान्य तितक की सुरसु; श्रसहयेशा श्रान्देशलन का शारम्भ; लिवरल फ़ेडरेशन।

,, १६९१ कार्ड रीडिंग वाइसराय; ब्रिंस बांफ् येक्स का बहिस्कार, मोपला-विद्रोह; चौरीचोरा की दुर्घटना; बारडोली-निर्योद; सविनय-भवचा स्थित; खकाली खान्दोलन; धमानुक्ला के साथ सन्धि।

,, १६२२ माटेम्यू का इस्तीफ़ा; महात्मा यान्धी की जेल; स्वराज्य दल । ,, १६२४ फ्लाफ़त का चन्त; हिन्दू-सुसलमानों में करादा; कटारपुर

धार केहाट की दुर्घटनाएँ; दिल्ली में एकता सम्मेलन । ,, 1825 लाई भरविन वाइसराय; कृषि कमीयन ।

,, १६२७ साइमन कमीयन की नियुक्ति।

सन् १६२८ नेइरू कमेटी रिपोर्ट; साइमन कमीशन का बहिप्कार, लाला लाजपत्तराय की सत्य, कलकत्ता में सर्पदल सम्मेलनः।

श्रीपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में लाई श्ररविन की विज्ञप्ति, बाल-विवाह-निर्पेध कानून; पूर्व स्वराज्य कांग्रेस का ध्येय।

## वंगाल के गवर्नर-जनरल

वारेन हेस्टिंग्ज। ,, १७७४

सर जान सैकफ़र्सन । 1954

जार्द कार्मवालिस । 3055

सर जान शोर। .. 9083

सर चस्योड कार्क \*। 3665

लार्ड वेलेजली । 9989

लार्डं कार्नवालिस दूसरी बार, सर जार्ज बाली ", पहला ,, १८०४ लाई सि रो ।

लाई हेस्टिंग्ज । 3=33

,, १८२६ जान ऐडम , लाई एमहस्टै।

बटरवर्थं बेली: लार्ड विलियम वटि क। १८२८

## भारत के गवर्नर-जनरत

लाई विलियम बेंटि का ,, १म३३ ., १८३१ सर चार्ल्स मेटकाफ ः।

,, १८३६ लाई प्राक्लें हा

,, १८४२ लार्ड एजिनवसा। बार्ड हार्डिज ।

, 1588

<sup>्</sup>र च्याचायी या स्थानापरा ।

```
सन् १८४८ लाड उलहेाजी।
,, १८४६ लाड केनिंग।
```

# गवर्नर-जनरल तथा वाइसराय

., १८१८ लाई कैनिंग।

१८६२ पहला लार्ड एलगिन।

, १८६६ सर रावर्ट नेपियर , मर विविधम डेनिसन#।

, १८६५ सर जान कारेंस।

, १म६६ लाई मेवे।।

, १८०२ सर जान स्ट्रैची , लाई नेपियर -, लाई नार्थप्रक ।

,, १८७६ लार्ड लिटन।

,, १८८० खार्ड रिपन।

, १ममक लाई उक्रिन।

,, १८८६ लार्ड ले सडीन।

, १४०५ वार्ड फुमियन , लार्ड कर्जुन दूसरी वार।

, १६०५ दूसरा लार्ड मि दो।

,, १६०५ दूसरा लाङ्गामदा। ,, १६१२ दसरा लाङ्हार्डिंब।

., १६१६ लार्ड चेम्लफर्ड।

, १६१६ लाड चम्लफ़ड

, १६२१ साई रीडिंग।

(जुटी के अवसर पर वगाल का गवर्नर लार्ड लिटन स्थानापत्र)

,, १६२६ लार्ड अरविन।

(बुद्दी के श्रवसर पर मदरासका गवर्नर लार्ड गोशेन स्थानापक्ष)

<sup>ः</sup> अस्थायी या स्थानापन्न ।

### **अनुक्रमणिका**

स्र श्रप्टन, कर्नल, १०४। धकबर, मुग़ल सम्राट्, ६, ६,१०,१६, भ्रष्पो साहब, २४१, २४२, २६६, नदे, २७८,३०६,३१०, ३१४, २१२। 33€ | धकयर खां, ३०२, ३०३, ३०४, चकुत्रल, ग्रमीर, ३८६, ३८०। 3021 श्रक्तानिस्तान, ३६०, ३३१, १६५, प्रकाली भ्रान्दोलन, ४८२, ४८३ <u>।</u> ३१६, ४०२, ४०३, ४०४, ४०४, प्रस्तिल भारतीय संगीत परिपद. श्राइ, श्राद, श्रदश, श्रद्भ, श्रद्भ, 1884 ४३३, ४३४, ४४७, ४८१ । ध्रजमेर, ३६०। चक्रिका, २। धज़ीज़हीन, २२६, ३१४। श्रकीम का व्यापार, ४३२ / धजीवसिंह, ४१०। बब्दुलगफूर ख़ी, २४३। धज़ीसुद्दीला, १६६३ बब्दुरेंद्वाक, ईरानी बात्री, रे । प्रजीस्टला, ३६४। बर्द्दरहमान, धमीर, ४०३, ४०४, घटक, ३६८। ४१४, ४२४, ४३४। घदन, १। श्रमजदश्रली, श्रवध का बादशाह, श्रदयार, ४२० । 1885 श्रवयार नदी, २३। थम्बर की खड़ाई, २४, २६। श्रवदामंगल, १२६। श्रम्बाजी, १४३, १८७, १६७, १६८। श्चनवरहीन, ग्रकाँट का नवाब, २२. श्रम्बाला, ३६०। श्रम्बोयना, द २४, २६। धनुमन, लाहोर, ४२३। श्रमरसिंह, तंजीर का राजा, १७०, श्रंज्ञमन तरक्की वर्द्, ४२४ । 909 1

श्रमृतराव, १८२, १८४,१८६, १६२ । श्रमृतसर, ७०. रं.८, २२६, ३६२, ४७०, ४७२, ४८३ । प्रमरीका, २, ८२, ११३, १२२, १२६, १२४, २३४, ४२०, ४२१, 8891 श्रमानुरुला, श्रकुग़ानिस्तान का बाद-शाह, ४८३, ४८२। ग्रमीरपां, २०४, २०६, २३१, २४३। ग्रमीरचन्द, सेट, ४१, ४१, ४६, ४७, 83 1 घटगर, सुबहाल्य, ४२२, ४२३। श्रमुबखी, ४०१। ष्प्रवेष्यानाथ, ४२३। घयोष्याप्रमाद, दीवान, ३१४। श्रकींट, २६, २७, २८, २६, २२४। श्रक्यांक्षेत्रजिकता डिपार्टमेट, ४४०। ध्ररगांव, १६३, १६४। चर्त्रन, ४२४। धर्जनतांच की सन्धि, २०१। धर्नाल्ड, ३३६, ३४४। ग्राय सागर, १६६। श्वरमगांच, ११। थरविन, लाई, वाइसराय, 861. 820. 20E 1 यराकान, २६४, २६४, २६८। घरकाट, कर्नल, ४२०।

श्रवसिदा, प्रतेगाल का राजप्रतिनिधि, 8, 951 श्रलमोदा, २३६। श्रलवर, २०१, २१६, ३८६। घलाउल. ४२४। चलीगढ़, १६६, २००, १२१। श्रलीगढ़ कालेज, ३६८, ४००। श्रलोगीहर की चड़ाई, ४६। चलीनगर की सन्धि, ४३ **।** यसीमसजिद, ४०२। चलीमुहस्मद, ६६। बलीमहिव र्खा, ४२२। श्रलीराज, ५२६ । श्रलीवर्दी र्सा, यगाल का सूचेदार, ३६, ३८, ३६, ४०, ४४, ४८, ८४ । श्रसीवास की सदाई, ३१८। श्रलीहुसेन, १६६। श्रलोग्या, २६४। थवध, १६, ४६, ४७, ६१, ६३, ६८, ६६, ६४, ६६, १०७, ११०, १२०, १३६, १३८, १३६, १४७. 188, 148, 101, 107, 102. १७४, १८७, २१०, २३४, २४२. २४३, २१४, २८२, २६४, ३१०. ३३४, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४१, ३४६,३४७,३४८, ३४६, देश्य, देयश, देयह, देवह ।

थाज्ञमगढ़, ३६६।

श्राजाद, उर्दू लेखक, ४२४।

धसीरगढ़, १६४, २४६। श्रसंई की लड़ाई, १६३। म्प्रसेम्बली, लेजिस्लेटिव, ४६६, ४८६, ४८७, ४८६, ४६४, ४६६, ४६६. ४०२, ४०८, ४०६। श्रहमद्नगर, १४७, १८६, १६**३**, 2091 ब्रहमदराह थब्दाली (दुर्गनी), हम, ७०, १४६, २८४, २६७। श्रहमद्याद, १९,१७, १०६, ४७९, 2001 घहमदुक्ता, ३६८। घ्रहिल्याबाई, इन्देश् की शनी. ७६. १२०, १२१, १८० । या प्रावद्म, ३४६। थाक्टरक्षीनी, जनश्ल, २००, २३४, २७१। थारलेंड,लार्ड, गवर्नर-जनरल, २६४, २६८, २६६, ३००, २०३, ३०४,

290, 222, 280 1 थाक्सस, नदी, १, ३६६ ।

304, 400, 4901 श्रोमे, कान्द्राजी, ७७, ७८।

यागरा, म, १७, ७१, १६४, १६१,

श्रसहयोग श्रान्दोलन, ४७४, ४७१।

श्रातिश, उर्द् कवि, १२४। श्राद्रेग, १९८। र्थावला. ६६। चान्ध्र साहित्य परिपत्, १३०। बानस्टम्ह, ४२७। धानन्दमयी, ४२६। श्चापटे, हरिनारायस, ४२८। श्रावर, पीटर, २७२। श्रामु, नदी, १। चामेडा, स्पेनका जहाजी बेड़ा,१०। बायखेंड, १४३, १४६, १८६। श्रार्व्यसमाज, ४१६, ४०१। चारनी, २६। थावा, ३३०, ३३२। वासफबाह, निज़ाम, १२,२४, २४, २७ [ श्रासकुद्दीला, श्रवध का नवाब, 190, १११, १२४, १४७, १४८, ३४६। चास्ट्रिया, ४४६, ४६०। श्रास्ट्रिया के सम्राट्, १४। थास्ट्रेबिया, ४६२। ग्रास्वीर्न, ६। १६२, २००, २०१, २०८, २७२, त्रासाम, २६४, २६४, २६६, २६८, रम्ब, ब्रम्थ, ब्रम्ब, ४२७, ४४२,

844 1

ਵ

इटली, ४१६, ४५६, ४६१, ४⊏२। इचकेप कमेटी, ४६६। इंचकेप, लार्ड, ४६८। इंचवर्ड, कप्तान, ७७। इंडियन कैं।सिल ऐक्ट, (सन् १८६१)

इत्तर्, (सन् १८६२) ४२८, ४३४। हंखिया कैंसिल, ३७७, ३८४, ४१२,

४२३, ४४२, ४६४। इंडो-चैना, ४१≈।

इंगाडल्लाख़ां, ४२०, ४२४। इन्दोर, १४०, २२३, २८०, ३३४,

288. 404 1

हुनाम कमीरान, २५०, ३४७।

इनिस, जनरल, ३७६।

इब्नसकद्, यहाबी सुलतान, ४८७। इस्पी, सर प्लाइआ, जज, ६८,

109, 902, 9021 द्वस्पीरियल सर्विस द्रुप्त, ४१६।

हमामगढ़, ३०७। इलवर्ट वित, ४११, ४१२, ४२२।

इलाहायाय, ४६, १७, ६७, ६८, ६६,

44, 117, 144, 184, 184, 700,

र४२, २७२,२७१,२७६,३२६, 341,340,348,344,346,303,

३७६, ४३म, ४म६, ४००,४३५। इलाहीयष्रा, २२⊏ ।

इस्तमरारी वन्दोबस्त, ११७, 121, 122, 180, 184, 805, 808, 838 1 डस्माईल वेग, १४१।

ईं० बाई० सार०, ३५१, ४६८। ईप्रीज़ की लड़ाई, ४६०।

वजनालाका कुँथा, ३६२, ३७३।

वरजैन, १८८। उद्मीला, १६=, २१४, ४४३, ४१४।

वडीसा का श्रकाल, ३८७, ३८८। वद्यपुर, १४१, २२२, २३१।

चदयपुरी, गोलाई, १६८।

बद्यराम, रणजोड़ भाई, ५२६। बद्वानाला की खड़ाई, ५४।

उसदतुख उसरा, कर्नाटक का नवाय. १४७, १६८।

उरमुज़ का यन्दरगाह, ४, ६, १९।

उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ४२४।

जर्म, ३०, ३६, ४४, ८४।

Ų

पुनजीनयूटिन कासिल, ३८३, ४५२। पुकता सम्मेलन, दिल्ली, ४८८। **एडवर्ड, युपराञ, ३**६४, सम्राट्, ४३**३**,

४१०, ४१२, ४१४।

**एडवर्ड स, इतिहासकार, ३४**८ ।

एक्थिल, लार्ड, ४४४।

प्रदृश्टे, लार्ड, गवर्नर-जनरल, २६३, २६४, २६७, २७०, २७२, २७३ । एलगिन, लार्ड, याइससय, ३८४, 3241 पुलगिन, (दूसरा) लार्ड, वाइसराय, ४२६, ४३१। प्लिफ़िःस्टन,२३०,२४४,२४४, २४६, २५७ । एल बुक्के, ४, ४, ६,७। पुलाश्पल की सन्धि, २४। प्तिचप्र, १६४। पुलिज़बेथ, इँग्लेंड की रानी, ६, १०। एलिनयरा, लार्ड, गवर्नर-जनरल, ३०४, ३०४, ३०६, ३०६, ३१०, ३११। एलिस, ४३, ४४। पुलेनबी, जनरल, ४६१ । एशर, लार्ड, ४६४ । एशियाटिक से।सायटी, ११८। पुेड्स, २८७। ऐ्डम,जान, २६३, २६२, २६३। पुँटनी, पुर्तगाली कविवाला, १२६। ऐंडरसन, १४१।

ऐबट, कहान, ३२४।

ख्रा श्रीडायर, सर माइकेल, ४७६, ४७६। थ्रायन, सिदनी, १८४, २१३। चीर थापनिवेशिक स्वराज्य की विद्यप्ति, ५०६, ५३०। चौरंगजेव, मुग़ल सम्राट्, १२, १३, १६, ३७, ८३, २३७, २७७, ४४६। थोरंगावाद, २०३, ४२४। चासले, विलियम, ४१८। छांडमन द्वीप, २६३। ক कचार, २६४, २६८, २८३, ४२७ । कजिंस, डाक्टर जैम्स, ४१४ । कटक, १६२, १६८। कड़ा, ६१, ६८। कन्द्र्हार, रमर, २६८, ३००, ३०४, 803. 80% ! कनाडा (केनाडा), ४१४, ४४७, ४८३, ४६२ । क्नाड़ा, १६०, १६६। कनानूर, ४। कनार, ढ्यूक श्राफ, ४७० | कनिंघम, इतिहासकार, ३१७। कपूरसिंह, चित्रकार, ११७। क्वीर, हरे।

कम्बरमियर, सेनापति, २७१। कमाऊँ, २३४. २३६। कर्कपेट्रिक, १४६,१४७,२३४,२३४। कर्जुन, लार्ड, बाइसराय, ४३२,४३३. 838,834,834,834,830,880,889, ४४२, ४४३, ४४४, ४४६, ४४७, ४४६, ४५५, ४५६, ४६३, ५१४। कर्णधेलें।, १२६। कर्नाटक, २१, २४, २६, २७, ३०, ७६, ८०, ८३, ११४, १३४,१३६. १३८, १४७, १६८, १६६। कर्नुल, २६६। करमधली, ५२६। कराची, २७४। करी, लाहोर का रेज़ीडेंट, ३२३। क्रीमख़ी, २३८, २३१। करोली, ३३४। कलकत्ता, ११, १२, १३, १४, ११, इत, ४०, ४१, ४३, ४४,४६, ११, **₹**₹, ₹8, ₹8, ₹0, □8, ₹9, ₹0, 114, 124, 124, 124, 124, ११६, १४८, १६३, १७३, २०२, २११, २१६, २१७, २२१, २३२, २३३, २६६, २६७, २७४, ३३२,

३३६, ३४२, ३४१, ३४२, ३६०,

341, 353, 384, 800, 899,

४१२, ४२३, ४४३, ४१२, ४११,

४१६, ४६४, ४७४, ४८६, १०४, 480, 482, 482, 488, 420, १२१, १२१। कलकत्ता का सरकारी भवन. २१६. ₹319 1 कलकत्ता जरनल, २६३। क्लकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ४११। . क्बल, वेंकटेश्वर, ४३०। कांगड़ा, २८४, ३२०, ४१७। कांगड़ी, गुरुकुल, ४८६। कांग्रेस, इंडियन नेशनल, ४२२,४२३, धरथ, धरळ, धर्व, धर्व, धर्थ, ४३७, ४३६, ४४१, ४४३, ५४४, ४४८, ४४६, ४१२, ४१३, ४१७, धर्न, ४७०, ४७३, ४७४, ४७४. ४७६, ४७८, ४८१, ४८७, ४८८ 403, 408, 490, 499 I काटन, सर हेनरी, ४२२। कानपुर, १६६, ३६४, ३६४, ३७२. 1004 ,505 काब्द्रन, ३३१। काउल, २२२, २३०, २८४, २६७, २६८, २६६, ३०३, ३०४, ३०४, ३०८, ३०६, ३१०, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४८३। कार्टियर, ८०। कालीक्ट, ३,४, ६, १७, २०,३६, ७३।

```
कालपी, १६७, ३७१।
काला समुद्र, १।
काल्विन, सर, ४१४ ।
क्लाइड, सार्ड, सेनापति, ३६८।
क्लाह्ब, लार्ड, १८, २७, २८, २६,
  ३०, ३२, ३४, ४४, ४४, ४७, ४⊏,
  88, 40, 29, 25, 26, 80, 81,
  ६२, ६३, ६४, ६४, ६७, ७८, ८७,
  मम, मध, ६७, १२६, १६म, २म६,
  322 1
 बलाइव, लाडे, मदशस का गवनेर,
   185, 1881
 क्लार्क, थ्रोलार्ड, १६१, १८७।
  वलाकं, सर जाजे, बम्बई का ववनेर,
   ३३३, ३३६।
  कार्नक, मेजर, ६०।
  कार्नवालिस, लार्ड, गवर्नर-जनरस,
    १२४, १२६, १२७, १२८, १२६,
    १३०, १३१, ३२, १३४, १३४,
    १३६, ९३७, १३८, १२६, १४०,
    181, 182, 182, 184, 184, 186,
    १४०, १४३, १६८, १७४, १८३,
    २११, २१८, २१६, २२०, २२१,
     २३२, २३३, २३४, २६३, ४१६।
   कारीकल, २०।
    कालकाररी, कलकत्ता, ४२, ३६२।
    काला कानून, २३४।
```

कालिंस, १८८, १८६, १६३। काश्मीर, २८४, ३२०, ४००, ४०४, घ०६, ४१⊏, ४२४, ४२७, ४२० l काशी नागरीप्रचारिगी सभा, ५२३। काशी हिन्द् विश्वविद्यालय, ४४८, 388 [ काशीराव, ६६०, २०४ । कास्पियन समुद्र, १। कासिमदाजार, १३, २०, ४०, ४१, ४४, दद । किचनर, लार्ड, प्रधान सेनापति, ४४३, ४४४, ४१४, ४६०। क्रिमिया, ३६०। क्रिश्चियन पुराख, १ । किलेस्किर, श्रवणा, ४२८। किस्की ( खड़की ), २४४। किरवी की जागीर, ३७०। किंकेड, इतिहासकार, २४०। किलात, ३१०, ४००। की, रेवरेंड, २८५। कीनिया, ४६२। कुमारी, श्रन्तरीप, ३३१। कुर्गं, १३७, २८०, २८१। कुर्रम की घाटी, ४०२। कलाया. ७०। कॅम्सिंह, ३६६। कस्तुनतुनियां, १४४।

कृट, परना की कोठी का बध्यच, १३। कृट, सर ग्रायर, ३५, ११४, ११७ । कृषर, डिप्युटी कमिश्नर, 352, 393 1 कृदरा, २२४। कुरम्बन्द्र, नयद्येष का राजा, ५२६। कृष्णराज, मेस्टर का राजा, ५६७। कृप्यादास, ४०, ४१। कृष्णाकुमारी, २३१। क्रपिकसीशन, ४६७। कृपि विभाग, ४४०। के, (कार्य) सर जान, २३६, २४०, इदे७, देखर । केंब्राल, ४,६। केबो, जान, २। केम्प्रिज, ४३३। क्लेवरिंग, ६म, ६६। क्वेटा, ४००। केशवसुत, ५२८। केसरी, समाचारपत्र, ४३१, ४५०। फीनेंग, लार्ड, गवर्नर-जनश्ब, ३४६, ३६७,३६८,३७६, वाइसराय, २७६, ६८२, ३८४, ३८६, ३६५, ४४०। केनिंग कालेज, खखनऊ, ३८२। केम्पयेल, सर आर्चीबोल्ड,२६७,२६८, ३६८, ३७३। केरी, पादरी, रबद, १२६।

केंबेरनरी, ४०२। कैंसरवाग की लूट, ३६८। कैसलरी. बोई बांफ कंट्रोल का श्रध्यच्. १८४, २११। कोचीन, ४, १३६, ४१६। कोटा. २२२ । कोयम्बद्दर, १६६। कोयल, १६६, २००। कोटै ब्रांफ़ डाइरेक्टर्स, १४, ११६। कार्ट बाक् बोबाइटर्स, १४, ११६। कोरिया, ४३३। कोलयुक, १२३, १८७ । क्लेख, मेजर, १८१, ३०८। केलम्बस, २। कोल्हापुर, ३०४। कोलावा, ३३३। केासीतुरा का ज़मीन्दार, १०२। कोहनुर हीरा, २८४,३२६, ३२७। के।हार, धनन । कांसिख ऋांक् स्टेट ( राज्य-परिपद ), ४६६, ४६७। खहगसिंह, ३११। खदों की खड़ाई, १४७, १८४, १४६, १ व्यव खरे, वासुदेव शास्त्री, १२८।

खाडिलकर, कृष्णाजी प्रभाकर, १२८।

यांत्रेसव, ४२, ७३। यानदेश, १६६। व्विताफ़त, ४७४, ४८०। स्वर पाटी, २८४, ४०२। स्वरुप्त, ६०६। व्येरीवव, २२६।

गडकरी, राम गर्थेश, ५२८। गृज़नी, ३००, ३०४, ३०४। गुजनवी, सहसूद, ३०५। गढ़वाल, २३६, ५९७ : गदर पार्टी, ४६३। गक, लार्ड, सेनावति, ३२४ । गवित्स, मार्टिन, ३६४। ग्यालियर १०६, १६७, २०२, २१८, २२१, ३०८, ३०६, ३७०, ३७१, 148, 8951 गाज़ीवहीन, विद्वारी, २३७। गाञ्जीवहीन हैदर. चयध का बादशह. २४२, २४३, २४४, ३४६ । गाजीपुर, २१६, २२०। गान्धी, मोहनदास करमचन्द(महास्मा), ४१७, ४१८, ४७१, ४७२, ४७४. 804, 800, 835, 808, 850.

४८४, ४८१, ४८६, ४८८, ४६२,

**404, 433** [

गायहवार, ७६, १४७, १६६, ३२१, ( मण्दारसव ) ३६४। गाउँन, वहान, ७०। गालिय, १२४। गाविखगर, १६४। प्रिविल, इतिहासकार, १६६। गिरचरभाई, रणछे।इदाम, ५२६। गिलकाहम्ट, जास्टर, १२१, ४२४। मिलगिट, ४२४, ४२७। गीता-रहस्य, ४२८। प्रीथेड, क्सिश्नर, ३०४। गुजरात, ७६, १०६, १४४, १६६, 201, 204, 838 | गुजरात की खदाई, ३२४, ३२४। गुजरात वर्नाश्युलर सेासायटी, ४२६ । गुडहोप, धन्तरीय, ३, १०४, २३१ । ग्रप्त कमेटी, ११६, १४८, २७१। गुरू का यात, धनरे । गुरुद्वास, ६० । मुलवर्गा, ४८८। गुलाबसिंह, ३१४, ३१४, ३१६, ३१७, ३९८, ३१६, ३२०, ४२४, ४२६। गुलासकादिर, १४०, २००। गुलामनवी, ४२२। गुलामहुसेन, ३७, ७१।

ग्लेडस्टन, हुँग्लेंड का प्रधान सचित्र,

४०२, ४०३, ४०६, ४१३।

गोखा, ४, म, ६।
गोत्तले, गोपाल कृष्ण, ४४४, ४४६।
गोदाले, वापू, २४४।
गोदाले, जनरल, १०६।
गोरखपु, २२४, २३६, २६०, २६१,
४७म।
गोविन्द, ४२म।
गोविन्दगढ़, ३४६।
१४०-

१४०। गोविन्द, पद्काल, ४१६। गोविन्द(सिंद, ३१७। गोवद्द, १६०, २१=, २२१। गाग जी नदर, ३५२। गाग जी नदर, ३५२। गंगाधरराय, ३७०। गंगाधर यात्री, २४४। गदूर, ६०, ११३, ११४, १२२,

गउमक की सन्धि, ४०२।

घासीराम, खेतवाल, २२१। धेरिया की लड़ाई, २४। घेाप, लालसाहन, ४३६। च

घटर्गाव, १२, २६१, ४४२। पद्दोपाथ्याय, वेकिमचन्द्र, १२०। चन्दूलाल, २२४, २८१ । चन्द्रगिरि का राजा, ११ । चन्द्रगगर, १११, २०, २१, ३४, ३६, ३८, ४४, ४४, २७८, ४२६ । चन्यल, नदी, २०६, २२२, २२३,

२०४। चव्हाँ संस, ४म६। चाइल्ड, जोसिया, १२। चाम्दुर्वेदि, ३१४। चाम्दुसाइन, २४, २६, २७, २म, २६, ३०। चामॅक, जाव, १२।

चारतं बूतरा, इँग्लेंड का राजा, १२, १४। चितराल, ४२४, ४२४, ४२६, ४३०। चित्रस्वस्य, ४००। चितसुरा, =, ३=, ४६, २७=।

चिषल्यकर, विष्णु शास्त्री, ४२८। चिलियानवाला, की लग्नाई, ३२४, ३२४।

चीत्, २२६। चीन, १, २३४, २६३, २७१, २८६, ३८४, ४३२, ४३६।

चित्रयसूरि, ४३०।

चुनास्मद्ग, २०, १२८। चुंगी की लाइन, १६८।

चुगा का लाहन, ३६८। चंहि, घन्नामजै, राजा, २००। चेतसिंह, वनारस का राजा, १०७, १०म, १०६, ११०, ११२, १२०, 1856 चेक्बरलेन, ४०१, ४०२। चेन्सफ़र्ड, लार्ड, वाइसराय, ४६१, ४६२, ४६४, ४६१, ४७३। चेत्, चित्रकार, ११७। चैन्पियन, कर्नल, ६४। चीधरी, बद्दीनारायख, ४२२ । न्नेविस परगना की ज़मीन्दारी, ४६। चैरिचौरा, ४७७, ४७८। ळ छत्रमंजिल, ३६६। छुन्नसिंह, ३२३, ३२४, ३२४, ३२६। ज जुकात, २४८। जगत सेंड, २४, ४६। जगदीशपुर, ३६६, ३७०। जगवाधजी का मन्द्रिर, १६८ । जकोजी, सिन्धिया , ३०६। जनकाजी, सिन्धिया, ७६। जब्बलपुर, २७७ । जमरूद, २८४, ४६३। तमरोदपुर, ४६७। ज़माशाह, १४६, १५५, ३७१, १७३, 100, 127, 124, 120, 218, २२७, २२६ ।

ज्ञसुना, नदी, १६१, २१८, २२८, 308 | जस्मू, ३१४, ३१४, ३१८ ३२०, ४२६। जुमोरिन, कालीकट का राजा, ३,४। जयन्तिया, २६८, २८३। जबपुर, ७१, १४१, २०१, २०४, २२२, २३१, ३३४, ४१४, ४१६। ज्ञयाजीराव, सिन्धिया, ३७०। जर्मनी, ४१६, ४३४, ४४१, ४६०, ४६१, ४१६। ~ जलालाबाद, ३०३, ३०४, ३०४, ३०१, ४८१ । जलियानवाला यागु का हत्याकांड, ४७२, ४७३, ४७४। जसासिंह. सरदार, ७०। जर्हागीर, मुग्ल सम्राट्, १०, ११। जहाँनारा, ११। जापान, ४, ४४६, ४६१, ४६६। जानाजी, भोसला, १६, ३३७ 1 जार्ज पांचवाँ, सम्राट्, ४१४, ४११। जार्ज, खायड, इँग्लैंड का प्रधान सचित्र, ४८०। जावस की जागीर, २४३। जावा द्वीप, =, १०, २३१। जिंजी, ३६। जिने।चा, १।

जिलेक्पी, जनरल, २३४। जी० याई० पी० रेखवे, ३४१ । ज़ीनतमहल, बहादुरशाह की वेगम, 3881 जेंकिंस, रिचर्ड, ३३७, ३३८। जेम्य पहला, इँग्लैंड का राजा, १०, 991 जेरसेलम, ४६३। जैनाबाद, ३३⊏। जोधपुर १४१, २०१, २२२, २३१, २४२. ४४० । जोम्स, सर विलियम, ११८, ४१८। जीक, १२४। जंगबहादुर, नेपाल का प्रधान सचिन, २३७, ३६≈ । 死 माञ्जलाल, १४८। मांसी, ३३६, ३७०। भिन्द, २२म । फिन्दन रानी, ३१४। टांशेंड, जनरत्त, ४६०।

टाइ, कर्नेख, १४१, २३८, २४७,२४८। उफ्, २८८। टामस, सन्त, १। टिहरी, ११७।

टीपू सुलतान, ११४, ११६, ११७, ४१६, ४१६, ४१६, ४२३, ४२४. १२२ १३४, १३४, १३६, १३७, ४२६, ४२७, ४२८ ।

१४०, १४६, ११२, ११४, १११, १२६, १२७, १२८, १४६, १६०, 141, 142, 143, 144, 144, १६८, १६६, १७२, १८७, २०३, २१४, २१४, २२०, २२४, २२४, २३८, २४२, २८० । टेनासरिम, २६४, २६८।

टेम्पल, सर रिचर्ड, ३३६, ३१३। ट्रेडस डिस्प्यूट विल, ४०७। ट्रेंड यूनियन बिल, ५०७। टैरिफ बोर्ड, ४३०। होम सेंड की चढाई, २३।

होक, २२२, २४३। ठ ठगों का दसम, २७६, २७७। ठाकुर, श्रवनीन्द्रनाथ, ५९८।

ठाकुर, ज्योतीन्द्रमोहन, ४११। ठाकुर, द्वारकानाथ, २७६। ठाकुर. स्वीन्द्रसाथ, १२७। ठाकुर, सुरीन्द्रमोहन, ११८। ठामरे, व्यस्वक बापूजी, ४२८।

डफ़, ब्रांट, ७१, १२६, १६३।

डफ़रिन, लार्ड, वाइसराय, ४१४,

```
उंडीम्, ६६।
द्रवल भसा, ६१।
                               हुच्ले, २१, २२, २३, २४, २४, २६,
उत्तहीज़ी, लाडे, गवर्नर-जनरल,
                                 20, 30, 31, 32, 33, 38,
 २४१, ३२२,३२४, ३२४,३२६,
                                ६४, २१२।
 ३२७, ३२⊏, ३२६, ३३०, ३३१,
                               डच्, द।
 ३३२, ३३४, ३३४, ३३६, ३३७,
                               ढ्यमा, २०, २१, ३२।
 इइंड, ३४०, ३४१, ३४२, ३४४,
                                हे, कप्तान, २१८।
  ३४४, ३४६, ३४८, ३४८, ३४०,
                                डेकन वर्नाक्युखर ट्रांसलेशन सासा-
  ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४४,
                                 यदी. २४० ।
  ३४६, ३४६, ३६०, ३६७, ३७४,
                                डेम्मार्क निवासी, ११ ।
  ३८१, ३८१, ३८६, ३६४, ४४४,
                                डेक, कलकत्ताका गवर्नर,४०, ४१,
  1838
 ढाक, ३४२, ३४३।
                                बेविड सेंट का किला, २४, ३४, ३४ I
 डाक्ट्रिन चोक् लेप्स (दायायसान का
  सिद्धान्त), ३३४।
                                ढाका, २०, ४०, १२८, २६४,
 डामन, द।
                                 ४४२, ५०० ।
 द्यायर, जनरल, ४७२, ४७३, ४७४।
                                             ਰ
 डायकी (देरहरी शासन-ध्यवस्था),
                                तकी, मीर, ५२४।
  ४६७, ४६०।
                                तहपृतुल सुजाहदीन, ३।
 डिंडीगल, ७२, १३७।
                                त्यागराज, ११६।
 डियाज, २ ।
                                मात्या टोपे, ३००, ३७१, ६७२।
  डिरोम, मेजर, १६४।
                                तार, ३५२।
 द्यीग, २०८, २०६, २१०।
                                ताशकृन्द, ४०१।
  ढीबे।यन, १४०, १४१, १४२, १६६
                                 तिब्बत, २३४, २६१, ४३६, ४३७,
   २०३।
् दुराड, हेनरी मार्टिंगर, ४२१।
                                  ४४८, ४६४।
                                 तिलक, बाल गगाधर, ४३१, ४४८,
  डुंडाज़, वार्ड ग्रॉफ़ कंट्रोल का ग्रम्बस,
                                  ४२०, ४६२, ४७४, १२८।
   1481
```

तीराह, ४२६। तुकोजी, होलकर, ७४, ७६, १८० । तुज़क जहांगीरी, ४३०। तुर्किस्तान, ४०१। तकी, ४१४, ४३०, ४३४, ४६०, 841, 808, 851, 850 1 तुलकाजी, तंजीर का राजा, १७०, 2981

नुक्तजाशंकर, नन्दशकर, ४२६ । तुलसीबाई, होलकर, २४३। तुगभद्रा, नदी, १३७ । तेजसिंह, ३१८, ३१६। तेमूर का घराना, ३४१। तेलंग, काशीनाथ त्र्यस्वक, ४२२। तजोर, २०, २४, २६, २८, २६, ३३,

धार्नेटन, इतिहासकार, १२४, २६० । थियासेफिक्ल सेासावटी, ४२०।

मा, १७०, १७१, १७३, २७**म**, ३४०, ४१७, ४१६।

भीवा, यर्माका राजा, ४१६, ४१७, 8151 थार्न, मेजर, १६८, २०८।

द

दत्त, माइकेल मधुसूदन, १२७। दमस्क, ४६१। दमाजी, गायकवाड्, ७६।

दयानन्द सरस्वती, स्वासी, ४१६,४२० दयाराम, १२८। दयालसिंह, ४२३। दर्द, उर्दू कवि, ४२४। द्रतपतराम, १२६। द्चिम चफ्रिका का सत्याग्रह, ४४६। दादा स्वासगीवाला, ३०१। दारापुरम्, १६६। दारुलउल्या, देवबन्द, ४२३। दास, चित्तरंजन, ४८४, ४८४, ४८६। दास, यतीन्द्रनाथ, ४०६। दासबोध, ४२८। दिनकर राम, ३७६। दिलीपसिंह, ३१४, ३१६, ३२१, ३२४, ३२६, ३२७, ३२८। दिल्ली, ११, २४, ६२, ६३, ६⊏, 92, 109, 181, 182, 128, 181, 188, २००, २००, २१६, २७२, २७३, ३४२, ३४१, ३४७,

३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३७३. ३७४, ३७१, ३७६, ३६७, ४३६, ४४७, ४१४, ४१६, ४६१, ४६४, 200, 201, 200, 210, 218, 1855,085

दिल्ली दरवार, (सन् १८००), १६७, (सन् १६०३) ४३६, (सन् १६१३)

848 1

**キキ**ニ वस्द्रुमार, राजा, १म, ६०, ६६, दीनाजपुर, १३२। 200, 201, 202 1 चीनानाथ, ३१४। ननकाना का महन्त, ४८२। दीनापुर, ३६०, ३६६। नर्मदा, नदी, २४२, ३७४। मीयानी, ६१, ६२, ६३, ८७, १३०, नमंदाशंकर, ४२६। 181 नरसिंहम्, लक्ष्मी, ४३०। दर्भनसाल, २७०, २७२। नरेन्द्रमंडल (चेन्दर चाकु प्रिसेज़) देवगांव की सन्धि, २०१, २०२। ४६१, ५०६। देवनगिरि, ३८६। नवलराम, ४२६। देवीकेंद्र, =३ । नसर्क्ला, ४८१। देहरातून, २३६, ४६५। दे।लमुहस्मद, समीर, २८३, २८४, नसरू. २३७। वसिकेतापाख्यान, ४२१। २६७, २६८, २६६, २००, २०१, नमीरुद्दीन हेंदर, श्रवध का वादशाह, ३०२, ३०४, ३२४, ३४०, ३८६ । २८२, २६४। दीवतराव, सिन्धिया, १८०, १८२, नाइल का युद्द, १६० । ובצ, ובנ, ובס, ובב, ובנ, नागपुर, १८८, २४१, २७३, २६६, 160, 161, 162, 168, 169, ३३६, ३३७, ३३८, ३३६, ३४७, १६६, २००, २०४, २१८, २२१, ১০২, ২০০ 1 २२४, २२८, २४२, २४३, २७३। नांट, जनरल, ३०४। दीलताबाद, १४७ । नाटुआई, ४३१। H नादिस्शाह, ३६२। धर्मशाला, ३८१। नादिस्वाँ, ४८१, शाह, ४८२। ध्यानसिंह, ३१४, ३१४। नानक, म३। धारवार, १३७। नाना फड़नवीस,७६,१०४,१०४,१०६, न १०७,११२,१४२, १४३,१४४,१४६, नजमुद्दीला, ४७, ४८, ६२, ६०। १४७, १२२, १७८, १७६, १५०, नद्वतुलरलमा, लखनङ, ४२३।

नदिया, १३२।

१८१. १८२, १८३, २१०, २११ !

नाना साहय, ३५०, ३१७, ३६४, ३६२, ३६६, ३७२। नाभा, २२८, ४८३, ५०४। नार्धत्रक, लाई, वाइसराय, ३६३, ३६४, ३६४, ३६६, ३६६, ४०८। मारायशाराच, पेशवा, ७६। नावनिहालसिंह, ३१४, ३१६। नायलर, धरमुग, १३०। नावतर, पुलप्पा, ४३०। नासिक, ४२८। मासिरजंग, २४, २४, २६, २०। निकलसन, कर्तल, ३६२, ३७३, ३७६। निक्सन, कसान, ७४। निजाम, १६, २४, २४, २६, ३०, ३४. ७४, ७६, ८०, ११२, १३४, 124, 120, 184, 184, 180, 128, 128, 120, 125, 128, 160, 164, 160, 158, 155, 188,228,228,235,245,258, २६५, ३१०, ३४०, ३४३, ३५७, ३७६, ३=१, ४३७, ४३८, ४०४। निवस्पमाला, ४२८। नीतिचन्त्रिका, ४३०। मील, कर्नल,३६४,३६६,३६८,३७३। नीलगिरिकी वहाकी ३८४। म्युदांग्रजेडलेंड, २ ।

न्युवरी, है। न्युयार्क, ४२०। न्यूशपल की लड़ाई, ४६०। नुरमुहस्मद, सीर, २०७। न्रमुहस्मद्, सैयद् ( श्रृकुगानी राज-इत ) ४००। नेगापरम्, 🖚 । नेपियर. सर चारुसै, ३०७, ३०८, ३२४, ३३३, ३४४, ३७४। नेपे।लियम, १३४, १४४, १६०, १६६, २३३, २४०, ३११। नेहरू, मोतीलाल, ४०३। नेइरू रिपार्ट, ४०४। नेटाल, ४४६, ४४७। नेनीताल, २३६। नेपाल, २३४, २३४, २३६, २३७. २४०, २४२, ३२८, ३०४, ३८१, 804, 8881 नाटन, क्सान, २६६। नाबेल पुरस्कार, ५२०। मालन, इतिहासकार, २४३। नोरोजी, दादाभार्द, ४२२,४२३,४२६. 8821 प

पटना, १२, २०, ४१, ४१, ४२, १४, ८३, ६१, १०२, १२८, २६०, ३६६, ₹00, ₹1= I

पटियाला, ७०, २२८, ४८३, ४०७। परेल, विद्वलभाई, श्रसेम्बली के पहले निर्वाचित श्रध्यद्य, ५०८, ५०६। पद्मावत, ५२६। पनियर, की लड़ाई, ३०१। पहिलक चक्से डिपार्टमेंट, ३४३, ३६१ 1514 पव्लिक सर्विसेज़ कमीशन, ४२८। पब्लिक सेपटी विज. ४०=। प्रतापसिंह, कारमीर का महाराजा, 828, 820 F प्रतापसिंह, जयपुर का महाराजा, 4951 प्रसापसिंह, मंजोर का राजा, ८१। प्रवापसिंह, सवारा का राजा, २६६, ३३६, ४२८। प्रवेश्यचन्द्रिका, १२६। प्रशिया, १४। पत्तासी का युद्ध, ४७,४८, ५७, ६७, 3601 पश्चिमोत्तर सीमामान्त, ४३४, ४६३। पारन का युद्ध, १४१। पादशाह बेगम. २६४। पांडुचेरी, १४, २०, २१, २२, २३, २४, ३४, ३४, ३६, ४४, ११३, 1801

पासर कम्पनी, २४८। पामर, कर्नल, १८०। पामस्टेन, लार्ड, ३४८। पायनियर, समाचारपत्र, ४३८। प्राइब, विलियम, ७८। प्लाउडन, रेज़ीडेंट, ४१८, ४२६। पाल, १७४। पालमेन, जर्मन श्रफ्तर, १६३। पालीलूर, ११४। पाशा, मुखदा कमाल, ४८७। पिट, इंग्लेंड का प्रधान सचिव, १५४ 2331 पिट का इंडिया ऐक्ट. 118, 128, १३६, १४०, १४६, १४४, २१४। पिंडारियों का दसन, २३७, २३८, २३१, २४०। पिरार, ऋांसीसी यात्री, ३। पिलाई, धानन्दरंग, २४। ब्रिंसेप, २८६। पीगृ, २६४, ३३१, ३३२। पीलीभीत, ६६। प्रधाना का राजा, ३६८। वुर्तगाल, २, ४, ६, ७, ८, १२, १४ 901 पुरन्दर, (पुरन्धर ) २४४। पुरन्दर की सन्धि, १०४। पानीपत, ६७, ६८, ७१, ७४,७६,७६। पुर्शिया के नवाब, ४०।

पुर्णिया, मैसूर का मंत्री, ११४, १६७ १६७, २८० । पूर्ण स्वराज्य-दिवस, १११। पूना, ६४, १०३, १०४, १४२, ११४, 198, 152, 155, 203, 284, २४८, २४१, २४०, ३३८, ४३१, 4201 प्रजीकर, =। पुसाका कृषि काक्षेत्र, ४६७। पेटी. =१। प्रेमसागर, ५२१। पेरन, 🖘 । पेरिस की सन्धि, ३६। पेरी, अर्सकाइन, ४१४। पेशी, सिन्धिया का फ्रांसीसी श्रफुसर, 9881 प्लेग, ४३०, ४३१। पेसली, २६०। पेशावर, २३०, २८४, २८७, २६६, ` ३०१, ३१६, ३२४, ३⊏६, ४००, 803, 830 1 पैनेस्टाइन, ( फ़िलम्हीन ) ४६०। पोप का धाज्ञापत्र, ४, ६। पोफ़म, मेजर, १०६। प्रोम, २६८। पेर्टोनोबा, ११४। वेालक, जनरल, ३०४।

पंजदेह, ४१४, ४१६। गंजाब वार्ड. ३२६। फ फ़तहगढ़, १३६, २०८, ३२८। फतहपुर, ३६४। फतहपुर, सीकरी, ६, ४४०। कर्यसन. ४१४। फ़र्र ख़िस्यर, मुग़ब्र सम्राट्, ३८। फ़ाक्स, ११६, १२०। फार्टेस्क, इतिहासकार, १६३ । फ़ारस, १७७, २२२, २२८, २२६, २३०, २१७, २६६, २६७, २६८, २६६, ३६०, ३६१, ४३३, ४३६। फ़ारस की खाड़ी, १, १, ११, ४३१. 83्द, ४४७। फारेस्ट, इतिहासकार, ११६। फासेट, हेनरी, ४२२। फ्रांस, ११, १७, २१, ३३,४१,११३, 128, 128, 122, 128, 122, २२७, २२६, २३१, ४१६, ४३४. ४१६, ४६०। फ्रांसिस, फ्रिंबिय, ६८, ६६, १०४. 110, 118, 120, 180, 153, 180. 8331 फिच, राव्फ, ६। फिरंगिया, उम. २७७। क्लिप दूसरा, स्पेन का राजा. ७।

फ़ीरोज़पुर, ३००, ३०६, ३१६,३१७, ३१८ । फ़ीरेाज़शहर, की लढ़ाई, ३१८।

फ़ीमैन, ३८१। फ़ीस्टेट, ४५७ । पुलर्दन, ८०, ८३, ८६।

फुलर, सर वैमफ़ील्ड, ४४६। फुन, प्रधान सेनापति, २१६।

फ्रेज़र, हेदराबाद का रेज़ीडेंट, ३४०,

मेरे, सतारा का रेज़ीडेंट, ३३६। फ़ैज़ाबाद, १११, ११२, २८२, ३६८।

फ़ैन्स्लाख़ाँ, १५। फैमिन इंश्येरिस फूंड ( शकाखरचा-

कोष ), ३८८।

केंकलिन, १९०। फ़ोर्ट विलियम, क़िला, १२, ८६। फोर्ट विवियम कालेज, १७४, १७६,

900, 290.229, 222, 226 | फोर्ड, कर्नल, ३४।

फोर्ब्स, ५२६।

ब

बक्खर, ३००। वक्सर की खढ़ाई, ५७,१८,६१,६२।

बगुदाद, ४६०। वद्या सक्ता, ( हवीबुल्ला ), ४८२। वजवज्ञ, दद।

वटलर, सर हारकोर्ट , ४०६। वटलर कमेटी, ५०४, ४०६, ४०७ I बढ़ोदा, १०६, २४४, ३६४, ४०४,

**4301** 

यदख्राी, ३६१ :

बदलीसराय, की खढ़ाई, ३६२। यनर्जी, बमेशचन्द्र, ४२३।

वनर्जी, सर गुरुदास, ४४१। बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, ४२२, ४४२,

388 1 बनारस, ६३, ६४, ६४, १०७, १०८,

104, 111, 120, 121, 101, १८७, २७२, २८१, २६६, ३२४,

303, 434 1

बस्बई, नगर तथा मान्त, ११, १२, 18, 21, 92, 99, 51, 89,

६=, १०३, १०४, १२०, १२२, १३७, १६२, २४६ २४७, २६६,

२६४, ३०८, ३३३, ३३६, ३८४, ४०७, ४११, ४१६, ४२२, ४२३,

४१२, ४६४, ४७१, ४७६, १०७,

**११२, ११३, १२६** ।

वर्क, एडमंड, १२०, १२१, १४४,

१४४, २२७, ४२२ ।

बर्टन, रिचर्ड, ३०७। वर्दवान, १२।

वर्नियर, ३१। वर्स्स. २६७, २६८, ३०६। वर्माका राज्य, २६७। व्रह्मसमाज, २१२, ४२०, १०१। यसार, ३वव,२०१,३४०,३४१,४३७। बरहानपुर, १८८, १८६, १६४, 33= I वरेली, ३६८, ३६६। वलभद्रसिंह, २३४। बसरा, ४६०। बसालतर्जन, निज़ाम का भाई, १३४। बहादुरशाह, ग्रन्तिम सुगुल सम्राट, ३४६, ३४७, ३६९, ३६३, ३७४, \$58 I वारदन, उत्पदर, ११। बाजीराव ( पहला ), पेशवा, ७६, २३७ । याजीराव ( दूसरा ), पेशवा, १७६ १८२, १८३, १८४, १८६, १६६, २४२, २४४, २४४, २४६, २४७, २४०, २४१, २४६, २४७, २७%, ३३८, ३४०, ३६४। बाषू गोखले, २४४। यायजाबाई, २७४। बाइट, जान, ४२२। बाइइन, जान, डाक्टर, ३०३। वारन, जीनपुर का कलेक्टर, २८२।

बारटन, लार्ड, ३३४। वार्कर, ६३। वारडोली-निर्णय, ४७८। वारडोली में सत्याग्रह ५०७, ५०८। बारवेल, ६८, १००। बाल-विवाह-निपेध कानून, ५०१। वालाजी, पेशवा, ७४, ७८, २४७। बाला साहब, २४१, २४२। बालासेर, ११, १६८। बालेश्वर, २०। बारहद्वार, ३८६। बारिकपुर, २६६, ३४८, ३४६, ३६०। बारिकपुर, का खजायबघर, २१६। बारी देखाब नहर, ३४३। यानी. सर जार्ज, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२४, २२६। वावशिंग, ११६। वासनियां, ४६०। वियो, सरजॅट, ४४ । विटिश इंडियन श्रसीसियेशन, ४२३ विस्टा. ११२। ब्रिटिश स्युजियम, ४१८। बिट्टर, २४६, ३३८, ३६४, ३६४। विलोचिस्रान, (वलूचिस्रान), ३४०, ४२४, ४३६। बीकानेर, ४०४। वीजापुर के सुखतान, ४।

वीटसन, वर्नल, १६०। वीवीधर, का स्त्न, ३६४, ३६६। यीव यीव सीव ग्राईव रेखने, ३१२। तुकानन, डाक्टर, २१६, २६०, २६१। बुटवल, २३४, २३६। वुसी, २७, ३०, ३४, ३४। युँदेलखंड, १६२, १६६, १६७, २०४ २०६,२७३,३७०,३७१,३८८,५१७। वेकंसफ़ीरड , लार्ड, इंग्लेंड का प्रधान सचिव, ३६७, ४०२, ४०३। घेदनूर, ७३। वेंटिक, विवियम लार्ड, २२४, २०४, २७४, २७६, २८३, २८२, २८४, रमर्, रमम, रमह, २६०, २६२, २६४, २६६, ३०३, ३४७, ४०५ । येनफ़ील्ड, पाल, १३८। वेन, वेजडड, भारतसचिव, २०६। थेयर्ड, कर्नल, १७० । बेथवेट, कर्नल, ११४। वेल, इवास, मेजर, २८०, ३२७। बेल, ऐंड्र ज़, २८०। बेलजियम, ४६०। बेली, कर्नल, ११४। वेली, कर्नल, लखनक का रेज़ीडेंट, २४२ २४३। घेली, बटरवर्ष, २७४ । वेवरिज, इतिहासकार, १२४।

नेसीन, ७७, १०३, १०४। वेसीन की सन्धि, १८२, १८३, १८४, 320, 322, 322, 383, 384, २०३, २११, २२४, २४४। वेसेंट, मिसेज, एनी, ४२०, ४६३। वैडला, सर चार्ल्स, ४२२, ४२७ । ब्लैवटस्की, मंडम, ४२०। रोर्ड चाक कट्रोल, ११६, १४४, १८४ २११, २२७, २३८, ३०४, ३३१, ३३२, ३३४, ३४१, ३४२, ३७७। बोर्ड बाफ़ ट्रेड, ३२२। बोर्ड ब्रोफ़ रेवेन्यू, २०४। वेक्ट्स, ४६। योजन दर्श, ३००। थेस्स, ग्रानन्दमेहिन, ४२२। थे।स, सर जगदीशचन्द्र, ५३० वेस्टन, ११८। वग-विच्छेद, ४४२। यगसीर, ७२, १३७। वंगाल पार्डिनेंस, ४८६। बगाल की खाइंगे, १६६, ६६१। बगाल टेनेंसी बिख, ४१६। भ

भट्ट, बालकृष्ण, १२२।

भद्रीच, १६२, १६६, २०१।

भरतपुर, ७३, ७४, २०८, २०६,

भट्ट, पद्माकर, १२२।

२१६, २२४, २७० २७१, २७२, ४०४।
भागवपुर, २६०।
भारतीय, २३४।
भागतपुर, २६०, २००।
भावे, विष्णु, ४२८।
भूदान, २३४, ३८६।
भूदान, २२४, ३८६।
भूदान स्वार, २२४।
भूदान स्वार, ३८०, ३८०।
भावा पुंड, ३६७।
भावा पासन, ३२७, ३८८।

२४४, २४७, २६०, २६१, २६६, २६७, २७४ २६४, ३८४, ३६७, 200, 811, 820, 822, 823. ४५२, ४६८, ४६४, ४१२, ४१३। मनरें।. यर टामस, २१३, २४०, २४४, २४४. २४६, २६२, ४२२। मनरोः हेक्टरः ५७. ११४। मनीपुर, २६४, २६४, २६६, २८३, 1 658 मनुष्य-गणना, (सन् १ मन १) ४०६। मर्जवानजी फुर्द्रनजी, ४२६। मर्तवान, ३३१। सर्व, ४०३, ४१४ ४ मसेर, जाक्टर, २६२। मरे. कर्नज. २०६। मलकापुर, १८५। मलका पर विजय, ४, = । मल्हारशव, गायकवार, ३६५। मल्हारराव, हे।खब्रर, ७६। मलाबार, ३. म, ७३, ३१३, १३७. १६४, १६६, २४१, ४७७। मलाया प्रायद्वीप, ३३१। मलावली, १६२। मसाला के टापू , =, १०, २३१। मस्री, २३६। महब्बयली खाँ, निज्ञाम, ४३८।

```
२४२, २४६, २४७, २६२, २७४,
महानदी, ३६८।
महानसिंह, २२७।
                                  ४२२।
                                मालवा, ७६, १४४, २२२, २२४,
महाबन्दला, वर्मी सरदार, २६४,
                                  २३७, २३८, २४४, २४६, २७३,
 २६६, २६८ ।
                                  1805
महाराजपुर, ३०६,
                                 मालवीय, मदनमोहन, ४२३, ४४८।
सहीदपुर, २४३।
                                 मास्टिन, टामस, ७२, १०४।
महीपतराम, २२३।
                                माहादजी, सिन्धिया, ६८, ७१, ७६,
माण्यकू, चित्रकार, ११७।
                                  305, 300, 124, 380,
माणिकचन्द, राजा, ४३।
                                  १४२, १४३, १४४, १४७, १६७,
 माधवराय, बल्लाल, पेशया, ७४, ७४,
                                  188, 2031
 ७७, ७८, ८६, १४३, २१० ।
 माधवराय, सर, दीवान, ३६५।
                                 माही, २०, ३६, ११३।
                                 मांटसेशी सिस्टम, २८७।
 माधवराव, सनाई,पेशका, १०६,१७८,
                                 माटेग्यू, प्रविन, भारतसचिव, ४६०,
  998 1
                                  ४६४, ४६६, ४८० ।
 मामा साहय, ३०६ १
                                 मटिरयू-चेस्मकृड सुधार, ४६४, ४६४
 मार्कडम, रेजीडॉट, १०६।
                                  थहर, थह७, ४६=, ४६६।
 मार्टिन, इतिहासकार, ३६२।
 मार्टिन, फ्रांसीसी, २०, ३२।
                                 मानसन, कर्नल, २०६, २०६, २११।
                                 मानसन, ६८, ६६।
 मार्ले. नर जान, भारतमचित्र, ४५%.
                                 मंडवी, ३३३।
   888. 868 1
 मार्ले-मिंटी सुचार, ४५२, ४६२।
                                 मित्रिल्टन, रेज़ीडेंट, ११२।
                                 मिदनापुर, ४२।
 मार्शर्मन, १२४, १२६, २६३, २८८,
                                 मियानी का युद्ध, ३००।
   210 I
                                 मिर्या का युद्ध, १४३।
  मारिशम, १५७, २३०, २३१ ।
                                 मिल, इतिहासकार, ६४, १२४,
  माजब्म, सर् जान, ३०, ३६, १२३,
   141, 144, 140, 222, 222,
                                  124 |
                                 मिलवर्न, २६१।
   २२६, २३०, २३७,२३⊏, २४१,
```

मिश्र, प्रतापनारायस, ४२२। मिश्र, सदल, ४२१। मिस्र देश, १, १४४, १७७, ४१३, 1 4 6 8 मिंदो, लार्ड, गवर्नर-जनरल, २२६, २२७, २२=, २२६, २३०, २३१. २३२, २३४, २४७, २६३, २६६। मिंटो, (वृसरा) लाडं, बाइसराय, ४४७, ४४८, ४४२, ४४३, ४४४, ४६३। मीरश्रालम, २२३। मीरकासिम, ५९, १२, १३, १४, १४-40, E9, E51 मीरजाकुर, ४५, ४६, ४७, ४८, ४६, **২০, ২**૧, ২૨, ২৪, *২২*, ২৫, **१**न, ६०, ६४, नन, ६०। सीरन, ४८, ४३। मीरनपुर कटरा, ६४। मीरपुर, ३०६। मीरमदन, ४७। मुकुन्द्रा, २०६, २०७। मुज़क्कर स्त्री, २८४। मजपकरजीग २४, २६, २७। मुज्यपुरसुर, ४४६। मदीमैन कमेरी, ४३०, ४०१। मदकी की सदाई, ३१८। मदली, रांच्य केशवराय, ४३०। मन्त्राज्ञान, २६४ ।

मुनि, पर्याज्योति, १२६ । मुनि, चीर्म, ५३०। मन्नी वेगम, ६०, १००, १२४। मुर्शिद्कुलीखाँ, ३७, ३८। मुशिदावाद, ३७, ४३, ४८, ८७, ६१, १२=, ४१३। मुलतान, २८४, ३२३, ३२४, ३२४। मुसलिम लीग, ४४८, ४६२। मुमलिम विश्वविद्यालय, ग्रालीगढ, २००, १२१। महम्मदश्रली शाह, श्रवध का वाद-शाह, २६५, ३४१, ३४७। मुहम्मदश्रली, कर्नाटक का नवाब. २६, २७, २६, ३०, ८०, ८३, १४७, १६८, १६६, ३५७। मुहस्मद्गीस, कर्नाटक का नवाब. 388 1 मुहम्मद्रिजा र्या, ५७, ६०, ६०, 100, 1011 मुहम्मद्रिजा, 'नगुमाते चास्की' का लेखक, ४१८। मुहम्मद्शाह, मुग्त सम्राट्, ११८। मंगेर, ४३ । मूर, १६४। मुखराज, ३२३, ३२४, ३२६, ३२८। मृखुंजय, 'प्रयोधचन्त्रिका' वा लेखक. **१२६** ।

भारत में शिटिश मामाज्य मैसूर, ७२, ७३, ७४, ११३, ११४,

मेटकाफ़, सर चास्सँ, २२४, २२८, ११६, १३४, १३६, १३६, १३७, २३६, २७०, २७१, २७२, २८१, १३८, १४०, १४२, १४६, १४६, २८६, २६२, २६३, ३००। १४८, १४६, १६२, १६६, १६७, मेडोज़, मदरास का गयर्नर, १३६, १६८, १८३, १६२, २४६, २६०, 9201 २६२, २८०, २८१, ४०४, ४०६, मेया कालेज, खजमेर, ३६०। ४६६, २०१, ११७, १२०। मेया, लार्ड, वाइसराय, ३८६, ३६०, मेंचेस्टर, १३३, २६०, ३≖३, ३६४, ३६२, ३६३, ३१४, ४०६। 1958

मेरठ, २४१, २६०, ३६१, ३६२, ३७४। मेवान्द, ४०५ ( मेसे।पोटासिया,(इराक्) ४६०, ४६४। मेहता, सर फ़ीराज़शाह, ४२२, ४४६।

ধ্বদ

मेघनाद्यथ काम्य, १२७।

मैकडानल, सर ऍटनी, ४३१, ४३४। मैक्डोनारड, १८०। मैकनाटन, २६६, २६६, ३०१, ३०२, 3021 मैकपूर्सन, सर जान, १८४।

मॅक्समूलर, ५२०। मैकाले, १०२, १२४, २८६, २८१, २६०, २६४, ३८३।

मेमनसिंह ४४२। मेरिस संगीत-विद्यालय, लखनऊ, ११६। मेलापुर, २३।

में लेयन, इतिहासकार, ३६३, ३६८,

३७१, ३७२, ३७४।

मोरोपन्त, ५२०। मोलाराम, चित्रकार, ११७। मे।इकमचन्द, २२८।

मोहतरका, २४८। मेहबलाल, मुंशी, ३०२। मंगल पांडे, ३६०। मंगलोर, की सन्धि,११६, नगर,११७, 120 1 मँडाले, ४१६, ४४०, ४६२।

मेंसेख, रेज़ीडेंट, ३३६।

मोपबा-विद्रोह, ४७७।

मोर्स, मदरास का अध्यच, २१।

य

यशवन्तराव, होलकर, १८२, १८७, १६०, २०३, २०४, २०४, २०६.

२०७, २०८, २०६, २१८, २२०, २२२,२२३,२२४,२२८,२३१,२४३। याक्यर्गं, ३६६, ४०२, ४०३।

```
१६६
यांडव की सन्धि, २६⊏।
                                 १८७, १८८, १८४, २०१,
यूनान, ४६९।
                                 २०४, २२०, २४१, २४२, ३३८।
यूनिवसिटीज ऐक्ट, ४४१।
                               राजकोट, ३६०।
युफ्रेटीज, नदी, १।
                               राजपा, ग्रिकुट, ४३०।
यूरोपीय महायुद्ध, ४४६, ४६०, राजपूताना, ७२, ३७४, ३८८, ३८८,
 849 1
                                 100%
र्यगहसर्वेड, कर्नल, ४३६।
                               राज्यरंग, ५२६।
                               राजवस्ताम, ४०, ६०।
रधुनाथरात्र, ( राघोवा ) ७५, ७८, राजवल्लभ, विक्रमपुर का राजा, ५२६ ।
 ७६, १०३, १०४, १०४, १०६, राजवाडे,विश्वनाथ कासीनाथ,४२८।
 113, 108, 158, 153 |
                               राजशाही, १३२।
रजयश्रस्ती बेग, मिर्ज़ां, ४२४।
                               राजाराम, ७७।
रज्ञामाहब, १३१।
                               राखोजी, पटेख, ७६।
रणजीतसिंह, पंजान का महाराजा, सनावे, महादेव गोविम्द, ४२२ !
 २२२, २२७, २२६, २२६, २३०, शानी केतकी की कहानी, १२०।
 २४२, २८३, २८४, २८४, २६७,
                              रानीयज्ञ, ३५१।
 २६८, २६६, ३००, ३०६, ३०७, शबट्स, इतिहासकार, १२३, ४१८।
 देश्य, देशक, देशक, देशक, देशक,
                              सार्यंस, बनाब, १०२, १०४।
 १२४, १२१, ३१७, ४१७।
                              रामहृत्या, वरमहंख, ४२५ ।
रण्जीतसिंह, भरतपुर का राजा,
                              रामचन्द्राच, ३३६।
 1 205
                              रामनगर, १०५।
रणगरसिंह, काश्मीर का महाराजा,
                              रामनागवन, विदार का हातिस.
 1358 ,458
                              38, 23,1
रस्वागिरि, ४१= ।
                             गमनपाद्य १३६।
रावंड टेरल कान्फ़रेंम, १६०।
राघोजी (पहला), ऑसवा, २०, ०१ १
                             रामपुर, १२, १२१।
रायोजी ( दूमरा ), ओंगडा, ५=१, गडादुदम, ५११ ।
                             गम्बार्ग, २०१, २०७, २२२।
```

रामराय, मरुहार, ५२८। रामशास्त्री, न्यायाधीश, ७६, २४८ । रायगढ़, २४४। रायदलंभ, ४७, ४६ । रायल इंदियन मेरीन, ४३६। राय, कामिनी, १२०। राय, द्विजेन्द्रलाल, ४२७ । राय, भारतचन्द्र, गुव्याकर, ५२६। राय, राममाहन, राजा, २७६, २८६, २वन, २वह, २६१, २६२, ४२१, **१**२६। रावलपिंदी, ३२५। राव साहच, ३७१। राष्ट्रसंघ (लीग चॉफ़ नेशँस ) ४६२। रिवन, लार्ड, वाइसराय, ४०४, ४०६, 800, 80=, 806, 810, 831, ४१२, ४१३, ४१४, ४१४, ४१६, ४१६, ४२४, ४२६। रीडिंग, लाउ, वाइसराय, ४०१, ४७६, ४६१, ५०५। रीशल् , ऋसीसी मंत्री, ११ । रकुनुद्दीन, निज़ाम का दीवान, १४४। रहेबखंड, १६, ६६, ६४, ६४, १७३, ३६८, ३६१, ३७१। रपुर, २८४। रूस, रमद, रहद, रहम, दमक, 349, 809, 808, 893, 894,

४१६, ४१८, ४३०, ४३४, ४३६, પ્રકર, પ્રશ્ર, પ્રદેવ, પ્રદેવ, પ્રદેવ, 841. 4041 रेग्यूलेटिंग ऐक्ट, ६७, ६८, १०२, १०३, १२६। रंगल, मेजर, ११८। रेमाँ, १४२, १४६, १४७, १६०। रेख, ३४१, ३४२। रेलवे योर्ड, ४६८, ४६६। र्रेयतवारी बन्दोवस्त, २१४ । रेर, सर दामस, १०, ११। रोज़, सर हवू , ३०१। रे।म साम्राज्य, १ । राशनवेग, २४३। रीसट, जस्टिम, ४७०। रीलट-विल सत्याग्रह, ४००, ४७१। रंगलाल, ४२७। रंगून, २६६, २६७, २६८, ३३०, ३३१, ३३२, ३६३, ४१६, ४००। ल क्खनऊ, ११२, १४८, १७३, १३४, ३४४, ३६४, ३६६, ३६७, ३६८, ३७१, ३८२, ४६२, ४६१, ४८८, २००, २१३, २१६, २२४, १२१। लखनज काखेज, २८२। बढबेर, इतिहासकार, ३२७, ३७०।

लतीफुगढ़, १०८। लन्दन, १, १०, ११० । लक्लूलालजी, ५२१। लहासा, ४३७। लक्ष्मणसिंह, राजा, १२१। लक्ष्मीयाई, कॉसी की रानी, ३७०, 2991 लक्ष्मीश्वरसिंह, दरभंगा महाराज, 8551 लाजपतराय, लाला, ४१०, १०३, ধ্র গু लाबरङोने, २२, २३। लापल, सर पुरुक्षेड, इतिहासकार, 110, 128, 292 1 तारस, सर जान, ३६१, ३७४,३७६, वाइमराय, ३८४, ३८६, ३८७, इद्या, इद्या, इहा, इहा, इहा, 8921 लारेंस. सर हेनरी, १४६, ३२२, ३२४, ३२६, ३२६, ३४३, ३४४, ३४४, ३४७, ३४८, ३६७, ४२२। बाबसमुद्र, १। बाबसिंह, ३१६, ३१७, ३१८, 3201 लासवाड़ी की लड़ाई, २०१। लाहोर, ७०, १४६, २२७, २४१, २८४, २६६, ३०६, ३१७, ३१८,

३१६, ३२१, ३२२, ३२४, ३२४, ३२७, ३६१, ३१०, ४१६, ४२३, **२०**८, २०६, २३०, २१२, २१७। लिटन, लार्ड, वाइसराय, ३८७, ३६६, 380, 38E, 386, 800, 809, ४०२, ४६३, ४०४, ४०४, ४०६, ४१०, ४६१, ४१४, ४२३, ४२६। लिटन, लार्ड, दंगाल का गवनंर, 229 1 लि रख फ़ेडरेशन, नेशमल, ४७०, 203 I खिस्यन, ३। खी कमीशन, ४६⊏। बीड्स, जैाहरी, ६। व्यायानेर, इतिहासकार, ३३६। लुधियाना, २२८, २६७, ३१८। लुकन, धृह धगरेज श्रक्सर, २००। लु, की लड़ाई, ४६०। खेक, लार्ड, सेनापति, १८६, १६६. २०१, २०१, २०७, २०८, २१०, 298, 2001 बोजिस्लेटिव श्रसेम्बली, ४६६, ४८७, ४वर, ४३४, ४३५। चैची, ३४, ३४। लेंग, सेम्युएल, श्रवंसदस्य, ३८२1 लैंसडीन, लार्ड, वाइसराय, ४२४, ४२४ ।

ली, हेदराबाद का रेज़ीडेंट, ३४०। लेखान की सन्घि, ४८०। लंका, ४७७। लंकाशावर, ३१८, ४३१।

व

वड्गांव का समन्त्रोता, १०४,१०४। वजीरश्रली, १४८, १४६, १७१, १७३, १८७। वयनाड, १६६। वर्थेमा, इटालियन यात्री, ३। वर्गान्युवर प्रेस ऐक्ट, १६६, ४०६। वसु, रामराम, ५२६। वाजिद्यली, श्रवध का श्रन्तिम वाद-शाह, ३४१, ३४२, ३४४, ३४६, ३६७, ५२४। बाटरलू का युद्ध, १६६। बाट्स, ४४, ४७ । बार्सन, ४४, ४७। ब्वास, श्रम्बिकाद्त्र, १२२। क्यास, कृष्यानन्द, ५१८। वार्ड, २८८। वास्कोडगामा, २, ३, ४, ६। वासिलमुहम्मद, २३८, २३६। बाडवारा की लढ़ाई, ३१, ७६। विक्टोरिया, इॅक्लेंड की रानी, ३०४, ३११, ३२६, का घेरपखापत्र, ३७६,

३८०, ३८१, ३८१, भारत की सम्राज्ञी, ३६७, ३६६, ४९०, ४१२, ४३६, ४४४, ४४०। विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता, 1884 विकसपुर, २६४, ४२६। विजयदुर्ग, ७७, ७८। विजयनगर, ७२। विजय, पुंगी, ४०६। विद्यासागर, ईध्वरचन्द्र, ४२६। विद्यासुन्दर, ५२६। विनगेट, ४२६। विलकिंस, सर चार्स्स, ५२६। विलर्ड, कप्तान, ११८। विरुसन, श्रमरीका का राष्ट्रपति, ४६३। विरुसन, इतिहासकार, २१३, २३४, २३८, २६०, २८६ । विरुसन, जेम्स, ग्रर्थसदस्य, ३८२। विलियम, कैंसर, ४६१। विजियम चीधा, इँग्लेंड का राजा, 354 1 विवेकानन्द, स्वामी, ४२१। वीरेशिलंगम्, १३०। बुड, चाल्सं, बोर्ड ब्रोफ़ कट्टोल का ग्रध्यच, २८१, ३४२, ३१३, ३१४, ३८४, ४६१। बुद्द, डाक्टर, ३७४।

नेदरवर्न, सर विखियम, ४२२। वेनिस, १, २। वेरेल्स्ट, ८७ । वेलेज़ली, श्रार्थर, १६२, १६७, १८४, १मरे, १म६, १मस, १म६, १६०, १६२, १६३, १६४, १६४, २०२, २०३, २०४, २०६, २११, २१४. २१८, २३८, वेलिंगटन, उध्क, 288, 299 1 येलेज़ली, लार्ड, गवर्नर-मनरस, १४६. ११३, १२४, १११ ११६, ११७, 144, 148, 180, 181, 182, 1६५, १६६, १६७, १६८, १६६, 100, 101, 102, 102, 102, 104, 100, 151, 152, 153, 154, 154, 140, 141, 202, २०३, २०७, २१०, २११, २१२. २१३, २१४, २१४, २१६, २१二, **२18, २२०, २२१, २२8, २३१,** २३२, २३४, २३८, २४६, २६०, शाहु, महाराज, ७६, ७७, ८१। 252, 281, 284, 288, 302, 211, 244, 888 1 वेलेज्ली, हेनरी, १६७, १७३, १७४। र्वेतुरा, २२७। रेनिसिटार्ट, बगाल का गवनंद २०,२४। ग्रा शासाजी, ७० ।

श्याम, ४३३। रयामसिंह, ३१६। श्रायस्ताखाँ, ३८। शालिंगड़, ११४। शास्त्री, श्रीनित्रास, ४६२। शास्त्री, खामीनाथ, ४३०। शास्त्री, सूर्व्यनारायण, ४३०। शाहशालम, मुग़ल सम्राट्, १७, ₹=. ₹\$, ₹७, ₹=, ७₹, **६०**, 180, 181, 181, 188, 200, २०१, २१६। शाहमन, ३४७। शाहजहाँ, सुगृब सम्राट्, ११, ३६२। शाहत्रहांपुर, ३६= । शाहपुरी का टापू, २६४। शाहशुका, धमीर, २३०, २८३, ₹=8, ₹=₹, ₹€७, ₹€€, ₹००, २०१, २०४, २०७, २१६। शाहाबाद, २६०। शिकारपुर, ३०० । शिकिम, २३४, (सिकिम) ४३६। शितावराय, ६०, १०० ह शिनला, २७२, २६६, ४४१, ४१६, ४६२ । शिरोमिया गुरुद्वारा प्रवन्धक वर्गेटी, 825 823 1

शिवप्रसाद, राजा, ४२१। शिवाजी, ७७, ⋍९, २३७, २४६, २४७, २४१, २४२, ३४७। शिवाजी, तंजार का श्रन्तिम राजा, ३४०, ४१७ । शियप्रकाश, स्वामी, ४३०। श्योराज, २३४, २३६ । शिषा कमीशन, (सन् १८८१), शाँघाई, ४८३। 308 श्रद्धानन्द्, स्वामी ४८६। श्रीनियासदास, खाला, ४२२। श्रीरामपुर, १४, २३३, ४२३, ४२६। श्रीरंगपट्टन, १३७, १२१, १६१, १६२, १६६ । राजावहीला, श्रवध का नवाय, २७,

¥=, ६१, ६३, ६=, ११०, ११२, 988, 388 1 ग्रन्यप्रसण, ४२६।

रोफ़र्डं, १६७। शेरचली, चमीर, ३८६, ३८७, ३६०, ३६४, ३६६, ३६६, ४०२, ४०३, 8021 रोरसिंह, छत्रसिंह का लड़का, ३२४,

३२४। शेरसिंह, रखजीतसिंह का दूसरा सफ़दरजंग, ६८। बदका, ३१४, ३१६। शेरिडन, १२० । शोर, फ़ेडरिक, २८२।

शोर, सर जान, गवर्नर-जनरत, १३०, 133, 180, 188, 184, 184, 180, 184, 140, 144, 148, १७२, १७४, २१२। शोरी, ११८।

स

सखाराम वाष्, १०३। सतलब, नदी, २२८, २२६, २३४, २८४, २८४, ३०८, ३१७, ३१८, 1395 सतारा, ३३४, ३४७।

सतारा के राजा, २४६। स्कीन, जनरख, ४६४ । सती-प्रधा, ४, ८४, २४०, २७७, २७८, २७६, २६१, ३२१, ३४८, ২০৭ ৷ सदर दीवानी चदालत, १२८, २६४।

सदर निज़ामत श्रदालत, १२म । सदाशिवराव भाऊ, ७१। सदासुरालाल, मंशी, ४२०। समस्, ५४।

समरू वेगम, १९४, २०१, २०४। समाचारदर्पस, (वँगला पत्र) २६३।

| सरफोजी, तंजार का राजा, १००.      |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>११७।</b>                      | सावितजंग, ६६ ।                   |
| सर्वद्ल-सम्मेलन, ४०३, ४०४,       | सालवाई की सन्धि, १०६, ११४,       |
| <b>२०</b> २ ।                    | 110, 180, 181, 188, 188          |
| सर्विया, ४६०।                    | सालसट, १०३, १०४।                 |
| सर्वेंट श्रॉफ़ दि पीपुल सोसायटी, | स्कार, कर्नल, १७३।               |
| लाहोर, ५०३।                      | स्याम, २६४।                      |
| सरस्वतीचन्द्र, ४२६।              | सालिसवरी, भारतसचित्र, ३६६।       |
| सरहिन्द, ७०।                     | सार्वजनिक सभा, ४२३।              |
| सलाबतजग, २७, ३०।                 | सालारजंग, ३७६, ४३६।              |
| स्वराज्य दल, ४८४, ४८४, ४८६,      | सावनमल, ३२३।                     |
| 8=91                             | साहबदयाल, सर, ४१४।               |
| सद्यायक प्रधा, ३४६, ३६७, ३६≂,    | सिगोली की सन्धि, २३६।            |
| २१२, २१३ ।                       | स्टिफ़न, सर जेम्स, १००,१०२,३८१ । |
| सहारनपुर, ४=७ ।                  | सिघेल्म, ६।                      |
| स्थानीय स्वरासन, ४०६, ४०७।       | सिटन, ३६८ ।                      |
| साइमन, सर जान, २०२।              | स्टिवार्टं, मेजर, २७३।           |
| साइमन कमीशन, ५०१, ५०२, ५०३       | स्टिवेंस, ६ ।                    |
| 4081                             | स्टिवेंसन, १८६, १६४।             |
| सागर का ज़िला, २४२।              | सिन्ध, २३०, २८३, २८४, २६७,       |
| सांडर्स, पुलिस कमिश्नर, १०८।     | ३००, ३०६, ३०७, ३०८।              |
| साउसं, मदरास का श्रध्यच, २८।     | सिन्ध, नदी, २८३, २८४, २६६,३००,   |
| सादतथली, श्रवध का नवार, १४८,     | 1 205                            |
| १४६, २४२, ३४६ ।                  | स्मिथ, इतिहासकार, ६१, १०२, ११३,  |
| सादतरां, श्रवध का स्वेदार, १६,   | 194, 121, 221, 202, 2081         |
| ६= ।                             | स्मिथ, कर्नल, ७३।                |
| सादरंग, २१=।                     | सिय, जार्ज, द० ।                 |
|                                  |                                  |

234 मिय, मेंबर, ६७ । सिरामुदीना, ४०, ४३, ४४, ४=, ¥4, ¥5, 54, 55 1 भिंह, सध्येश्वप्रमग्न, कृत्नूनी मेश्बर, ४४२, लाई, भारत का उपमध्यित, ४६३, ४६४, विद्वार सीर उड़ीमा का गवर्नर, ५७०। सीताबददी, २४२। स्त्रीमेन, कर्नेल, २६२, २७७, ३०*६*, इरइ, इरथ, इथइ, इथ४, इथ४, ३४७, ३४८। सुखसागर, ५२० । सुचेतसिंह, ३१४, ३१४। स्टुपार, १६२, १६४, २११। सप्रीम केर्ड, ६७, ६८, १००, १०१, ११८, २६४, ३८३ । सुप्रीम फैंसिल, ३३२। सुब्बारायद्व, ५३० । सुवर्णदुर्ग, ७७, ७= । सूरजमल, ७१, २०५। सूरत, १०, १३, १४, १७, २०, ३६, ¤१, १३३, १७४, ४४¤, ४१३। स्रत की केाठी, १०। स्टेटूसमैन, पत्र, ४४३। स्टेवर, ह। स्पेन, ७, १०, ३११। स्पेन का राजा, २।

स्वेज की नहर, ३६४, मेन, केशगचन्द्र, २६२, सेन, जयनारायण, ४२६ मेन, नवीन, ४२७। सॅंड्रज हिन्दू कालेज, या मेंड हंलेना का टाए, २४ सेलेक्ट कमेटी, ४७, १३ सेलम, १३७। स्केष्टन, ८०। स्ट्रैची, सर जान, ३३४, सवस्य, ३६७, ३६८। सैयद शहमद खाँ, सर, १२१। सोज़, वर्दू कवि, ४२४। सोने की चिड़िया, २। सोमनाथ का फाटक, ३ सीवरावें की लड़ाई ३१: सीदा, उद्दे कवि, ४२४। संगीतरागकल्पद्रम, ११० संगीतसार, २१८। संगीतसारामृतम्, ११६। संसारचन्द्र, राजा, ५१७। हकीम मेहदी, २५२। हज़ारा, रदध, ३२०, ३२. हटन, इतिहासकार, २१४ हदीस, ६१।

ुगद्दी, ३४६। हार्लेड, मदुरास का गवर्नर, १३६। ला, ग्रमीर, ४३४,४४७,४८१, हिन्द महासागर, २७०। हिन्दी साहित्य सम्मेजन, १२३। ान्द्र, भारतेन्द्र, १२१, १२२, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहावाद, 4R 1 १२४। ाव, देखकर, २६६ । ्हिन्दू कालेज, कलकत्ता, २८८। रेनंह, नलवा, २८४। हिन्दूकुरा, ४२६। वतरं, ३=३। हिन्दूमहासभा, ४८८, १०१। हें.स, १०, १३ । हिन्दूर, पहादी राज्यं, २३४। ांज, ८४, ८६। हिम्मत बहादुर,गोसाई, १६७। िज रहमत गर्ने ६६, ६४, ६६ । ह्वीटली कमीशन, २००। . . =गाउस, बोर्ड घॉफ कंट्रोल का द्यीलर, १०४। त्यण, ३३२, ३३५। हुगली, १२, ४४॥ 🕐 ंटंगटन, लाड, भारतसचित्र, ह्यम, ए० थ्री०, ४२२, ४२३। 1,53 हेथर, डेविड, २८८। <sup>वर्र</sup>ज, सर हेनरी, गवर्नर-जनरख, हेनरी भाउवाँ, हुँग्लंड की राजा, ६। 11, 317, 318, 310, 371, हेनरी, राजकुमार, २। प २, ३२३, ३२६, ३३४, ३४४। हेबर, पादरी, २४२, २४४। ंत्र, लाई, वाइसाय, ४२४, हेमचन्द्र, १२७। 'र=, ४६१, ४६३। देशत, २=३, २६७, २६६, ४०३, ए धन्तरीय, २३१। 804, 814 1 र मिएउन, १०। इंस्टिंग्ज़, वारेन, १४, ८४, ८८, ८८, . शिख, ४१, ४२, ८४ । Eo, 89, 82, 83, £4, 84, 80, इंड. बेगी, १२६। €=, €€, 100, 101, 102, ॥, उर्द कवि, १२१। 103, 108, 108, 109, 100, 7, 3, 4, 12, 13, 20, 221, 1.5, 104, 110, 111, 112, 1 1 113, 118, 110, 115, 116, 3 2

हेदराबाद, सिन्ध, ३०६। १२०, १२१, १२३, १२४, १२४, हेने, कर्नल, १३६। १२६, १२८, १२६, १३६, १४१, हैरिस, मदरास का गवर्नर, १४६। १४४, २१२, २४६, २६३, २५६, हेवलाक, जनरल, ३६४। 3 84, 344, 834 1 हैवेल. ई० बी०, ४१३, ४१४। हेस्टिंग्ज, खार्ड, गवर्नर-जनरख,२३२. होम्स, इतिहासमार, ३७६। २३३, २३८, २४०, २४१, २४२, होम्स, मेजर, ३६६। २४४, २४२, २४३, २४४, २४= २४६, २६३, २७०, २७४, ३४०, होमरूल प्रान्दोलन, ४६४, ४७०। हंटर कमेटी, ४७३। ३४६, ३४४ । हैदरधनी, ७२, ७३, ७४, ७=, ७६, इंटर, विलियम, ३४२, ३४४, ४०८। m1, m2, 904, 192, "198, त्र्यम्बक्जी, २४४। 114, 194, 127, 124, 142, न्नावयकोर, १३६, १३७, २०३, ४०४, 148, 144; 148 ] हैदारेग एरी, १९६। 488, 420 1 हेदराबाद, १६, ८०, १४७, १५६, त्रिचनापरुली, २६, २७, २**=**, २६, ११७, १६७, १६३, २१८, २६४, 1141

ज्ञानेश्वरी, ४२८।

३३४, ३३४, ३७६, ४३६, ४६६,

490, 4241